# DUE DAN SUP

# GOVT. COLLEGE, LIBRARY

KOTA (Raj.)

Students can retain library books only for two weeks at the most.

| BORROWER'S No. | DUE DTATE | SIGNATURE |
|----------------|-----------|-----------|
|                |           |           |
|                |           |           |
|                |           |           |
|                |           | ·         |
|                |           | }         |
|                |           |           |
|                |           |           |
|                |           |           |
|                |           |           |
|                |           |           |
|                |           |           |
| 1              |           |           |
|                |           |           |
|                | 1         |           |
|                |           |           |
|                |           |           |
|                | •         |           |
|                | 2         |           |
| •              | •         |           |
|                | 1.5       |           |

# दक्षिण-पूर्वी और दक्षिणी एशिया में भारतीय संस्कृति

[ इन्डोनीसिया, मलायीशिया, कम्बोडिया, विएत निर्मे, लॉओर्स, सियाम, फिलिप्पोन, वरमा और श्रीर्लका ]

96040

लेखक

सत्यकेतु विद्यालंकार, डी. लिट्. (पेरिस)
भूतपूर्व कुलपति, गुरुकुल कांगड़ी विश्वविद्यालय, हरिद्वार
गोविन्दवल्लभ पन्त पुरस्कार, मोतीलाल नेहरू पुरस्कार श्रीर
मंगलाप्रसाद पारितोषिक द्वारा सम्मानित



# श्री सरस्वती सदन

ए-१/३२, सफदरजंग इन्क्लेव, नई दिल्ली-११००२६

[ मूल्य ८० रुपये

प्रकाशक:

श्री सरस्वती सदन ए-१/३२, सफ़दरजंग इन्क्लेव नई दिल्ली-२६



पांचवां संस्करण : १६६१

मुद्रकः चमन श्रॉफसैट प्रैस १६७४, सुईवालान, नई दिल्ली-२



जहां तक धर्म, भाषा और संस्कृति का सम्बन्ध है, अब से कुछ सदी पहले तक दक्षिण-पूर्वी और दक्षिणी एशिया के प्रायः सभी देश भारत के उसी प्रकार से अंग थे, जैसे कि सौराष्ट्, बंग, कलिङ्ग और पाण्डय आदि थे। इन्डोनीसिया, मलायीसिया, कम्बोडिया, विएत-नाम और सियाम आदि में भारतीयों ने अपने अनेक उपनिवेश स्थापित किये थे और वहाँ के पूर्व-निवासियों को अपने धर्म में दीक्षित कर भारतीय संस्कृति के रंग में रंग लिया था। इन देशों के राजाओं के नाम प्रायः भारतीय थे, अपने राज्य के कार्यों के लिये ने प्रधानतया संस्कृत भाषा का प्रयोग करते थे, और अपने शिलालेखों को ब्राह्मी तथा अन्य भारतीय लिपियों में उत्कीर्ण कराते थे। संस्कृत के सैकडों शिलालेख इन देशों से उपलब्ध हुए हैं। इन देशों के प्राय: सभी निवासी ग्रैंव, वैष्णव आदि भारतीय धर्मों के अनुयायी थे, और वहाँ वहत-से ऐसे मठ और आश्रम विद्यमान थे जिनमें वैदिक, पौराणिक तथा बौद्ध साहित्य का पठन-पाठन हुआ करता था। कितने ही मन्दिर, विहार, चैत्य, स्तूप आदि भी इन देशों के राजाओं तथा सम्भ्रान्त लोगों द्वारा वनवाये गये थे, जिनमें शिव, विष्ण, ब्रह्मा, गणेश, बुद्ध, बोधिसत्त्व आदि की मूर्तियाँ प्रतिष्ठापित थीं। इन मन्दिरों व स्तूपों आदि के भग्नावशेष वड़ी संख्या में आज भी इन देशों में विद्यमान हैं। कुछ मन्दिर तो अब तक भी सुरक्षित दशा में हैं। दक्षिण-पूर्वी एशिया का इन्डोनीसिया देश पहले हालैण्ड के अधीन था, और इन्डोचायना (कम्गोडिया, लाओस और विएत-नाम) फ्रांस के ! इस दशा में इस क्षेत्र के प्राचीन इतिहास की खोज का कार्य मूख्यतया डच और फ्रेंडच विद्वानों द्वारा किया गया, और उसका परिचय प्राप्त करने के लिये इन्हीं देशों की पुस्तकों पर निर्भर रहना पड़ता है। ये पुस्तकों अंग्रेजी में न होकर डच और फ्रेंच भापाओं में हैं। यही कारण है, जो हमारे भारतीय पाठकों को अपने देश के धर्म तथा संस्कृति के अन्य देशों में प्रसार के इस गौरवमय इतिहास के सम्बन्ध में समुचित जानकारी नहीं हो सकी है। गत वर्षों में इस सम्बन्ध में अंग्रेजी में कुछ पुस्तकें प्रकाशित हुई हैं, पर हिन्दी में अभी इस विषय के साहित्य की वहुत कमी है।

मैंने यत्न किया है, कि दक्षिण-पूर्वी और दक्षिणी एशिया के प्रदेशों में भारतीय संस्कृति के प्रसार का वृत्तान्त सरल एवं सुपाठ्य रूप में प्रस्तुत करूँ। मुझे आशा है, पाठक इस पुस्तक को उपयोगी पायेंगे और इस द्वारा भारत के साँस्कृतिक इतिहास के एक गौरव-पूर्ण एवं विस्मृत अध्याय के विषय में कुछ जानकारी प्राप्त कर सकेंगे।

#### सहायक ग्रन्थ

Aymontier, E.: Histoire de l'ancient Cambodge.

Briggs, L.P.: The Ancient Khmer Empire.

Chhabra, B. C.: Expansion of Indo-Aryan Culture.

Coedes, G.: Inscriptions du Cambodge. 6 Vols.

Coedes, G.: Les Etats Hindouises Indochineet Indonesia.

Chatterji, B. R.: Hindu Influence in Cambodia.

Chatterji & Chakravartty.: India and Java.

Coomarswamy, A. K.: History of Indian and Indonesian Art.

Ghosh, M. R.; History of Combodia.

Hall, H. G. A.: History of South-east Asia.

Krom, N. J.: Barabadur, Archaeological Description.

Le May, R. A.: History of South-east Asia.

Le May, R.: A Concise History of Buddhist Art in Siam.

Majumdar, R. C.: Ancient Indian Colonies in the Far East

(1) Champa

(2) Suvarnadvipa

Majumdar, R. C.: Hindu Colonies in the Far East.

Majumdar, R. C.: Kambuj desh.

Maspero, G.: Le Royanmpe de Champa.

Mus, Paul.: Barabadur.

Paramentier, H.: History of Khmer Architecture.

Paramentier, H.: Les Monuments Chams de l'annam.

Quartisch Wales.: The Making of Greater India.

Quartisch Wales.: Towards Angkor-

Rowland, H.: The Art and Architecture of India.

Sastri, K. A. N.: South Indian Influence in the Far East.

Schnichter, F. M.: Forgotten Kingdoms of Sumatra-

Stern, P.: Le temple Khmer.

Stern P.: L'evolution de l'art Khmer.

Stutterheim. W. F.: Indian influence in old Balinese Art.

Wales, H. G. Q.: Towards Angkor.

With, K.: Java.

Zimmer.: The art of Indian Asia.

# विषय-सूची

| विषय       |                 |                                                               | पृष्ट      |
|------------|-----------------|---------------------------------------------------------------|------------|
| प्रस्तावना |                 | 3                                                             |            |
|            | सहाय            | क ग्रन्थ                                                      | 8          |
|            | विपय            | -सूची                                                         | ધ્         |
| पद्रला ३   | रहमाग्र-        | —विषय-प्रवेश                                                  | 3          |
| 16.11 -    |                 |                                                               | ,          |
|            |                 | भारत के सांस्कृतिक साम्राज्य का क्षेत्र— दक्षिण-पूर्वी एशिया। | 3          |
|            |                 | सुवर्णभूमि और सुवर्णद्वीप।                                    | ११         |
|            | (३)             | दक्षिण-पूर्वी एशिया के विविध प्रदेशों का भारतीय साहित्य में   |            |
|            |                 | उल्लेख।                                                       | १५         |
|            |                 | सुवर्णभूमि के मार्ग ।                                         | <b>१</b> 5 |
|            | (보)             | भारतीय उपनिवेशों का प्रारम्भ ।                                | 38         |
|            | $(\varepsilon)$ | सुवर्णभूमि के पुराने निवासी और भारत के साथ उनका सम्बन्ध ।     | २१         |
| दुसरा व    | ाघ्याय-         | —मलायीसिया और इन्डोनीसिङ में भारतीय उपनिवेशों की              |            |
|            |                 | स्थापना                                                       | २६         |
|            | (१)             | मलाया प्रायद्वीप के भारतीय उपनिवेश                            | २६         |
|            | (२)             | मलाया प्रायद्वीप के पुरातत्त्व सम्बन्धी अवशेप ।               | 30         |
|            |                 | सुमाला के प्राचीन भारतीय उपनिवेश ।                            | ३३         |
|            | • •             | जावा में भारतीय उपनिवेशों का प्रारम्भ ।                       | 34         |
|            | (ਖ਼)            | जावा के प्राचीन अभिलेख ।                                      | 38         |
|            |                 | वोनियो के प्राचीन भारतीय उपनिवेश ।                            | 82         |
|            | (७)             |                                                               | ४५         |
|            | (=)             | मलायीसिया और इन्डोनीसिया में भारतीय संस्कृति का प्रथम युग ।   | ४७         |
| तीसरा      | अध्याय          | — शैलेन्द्र साम्राज्य का उत्थान और पतन                        | ५२         |
|            | (१)             | शैलेन्द्र साम्राज्य के इतिहास की सामग्री                      | ५२         |
|            |                 | शैलेन्द्र वंश का उद्भव तथा उसका प्रधान केन्द्र                | ሂፍ         |
|            | , ,             | गैलेन्द्र साम्राज्य का उत्थान                                 | ६२         |
|            | (8)             | चोल राज्य से संघर्ष और शैलेन्द्र साम्राज्य का पतन             | ६६         |

| चौया अध्याय — जावा के प्राचीन हिन्दू (भारतीय) राज्य                   | ७२         |
|-----------------------------------------------------------------------|------------|
| (१) मतराम राज्य।                                                      | ७२         |
| (२) पूर्वी जावा का उत्कर्ष—सिन्दोक और उसके उत्तराधिकारी।              | ७६         |
| (३) कडिरी राज्य (१०४२-१२२२)।                                          | <b>د</b> ۲ |
| (४) सिहसारि राजवंश (१२२२-१२६२)।                                       | 58         |
| (५) मजपहित (बिल्बतिक्त) के साम्राज्य का उत्कर्प-काल                   |            |
| (१२६२-१३=६)                                                           | 55         |
| (६) मजपहित साम्राज्य का पतन ।                                         | ξ3         |
| (७) इन्डोनीसिया के अन्य हिन्दू राज्य ।                                | દય         |
| (3)                                                                   |            |
| पांचर्वां अघ्याय—इन्डोनीसिया के क्षेत्र में भारतीय सम्यता और संस्कृति |            |
| (१) साहित्य।                                                          | ७3         |
| (२) धार्मिक दशा।                                                      | १०१        |
| (३) पुरातन अवशेष तथा कला।                                             | १०६        |
| (४) गासन-पद्धति ।                                                     | ११३        |
| (५) सामाजिक जीवन।                                                     | ११५        |
| छठा अघ्याय—कम्बोडिया के क्षेत्र में भारतीय उपनिवेशों की स्थापना       | ११७        |
| (१) फूनान का राज्य।                                                   | ११७        |
| (२) फूनान में भारतीय संस्कृति ।                                       | १२२        |
| (३) कम्युज राज्य की स्थापना और संस्कृति ।                             | १२५        |
| (४) कम्बुज इतिहास का अन्धकार युग ।                                    | १३०        |
| (५) कम्बुज देण में भारतीय संस्कृति का प्रभाव ।                        | १३२        |
| सातवा अध्याय—कम्बुज देश का राजनीतिक इतिहास                            | ۶-         |
| (१) स्वतन्त्रता की पुनःस्थापना ।                                      | <b>१३७</b> |
| (२) अङ्कोर राज्य का उत्कर्प।                                          | १४१        |
| (३) शक्तिशाली कम्बुज साम्राज्य ।                                      | १५१        |
| (४) कम्बुज राज्य का ह्राम ।                                           | १६५        |
| क्षाठवाँ अध्याय—कम्बुज देश की सभ्यता और संस्कृति                      | १६८        |
| (१) शासन व्यवस्था ।                                                   | १६८        |
|                                                                       | १७२        |
| • /                                                                   | ३७६        |
|                                                                       | १६१        |
| (५) भाषा, शिक्षा तथा साहित्य।                                         | ४३१        |
|                                                                       |            |

| (६)             | आर्थिक जीवन।                                              | 338 |
|-----------------|-----------------------------------------------------------|-----|
| नौवां अध्याय-   | कम्बुज में भारतीय संस्कृति के मूर्त अवशेष                 | २०३ |
|                 | अभिलेख।                                                   |     |
|                 | अङ्कोर क्षेत्र के अवशेष ।                                 | २०३ |
|                 |                                                           | २०५ |
| •               | कम्बुज की कला का क्रमिक विकास ।                           | 280 |
| (°)             | - मूर्तिकला ।                                             | २१४ |
| दसवौ अध्याय     | — विएत-नाम के क्षेत्र में चम्पा का राज्य और उसका राजनीतिक |     |
|                 | इतिहास                                                    | २१७ |
| (१)             | चम्पा का राज्य।                                           | २१७ |
| (२)             | गंगाराज के वंशजों का शासन ।                               | २२२ |
| (३)             | पाण्ड्रंग वंश ।                                           | २२६ |
| (8)             | भृगुवंश ।                                                 | २२५ |
|                 | अव्यवस्था का काल और अनाम के आक्रमण।                       | २३० |
| (६)             | हरिहर्मा चतुर्थ और चम्पा में नई शक्ति का संचार।           | २३६ |
| (0)             | कम्बुज देश और चम्पा में संघर्ष ।                          | २३८ |
| (=)             | मगोलों से संघर्ष।                                         | २४४ |
| (3)             | अनाम से संघर्ष और चम्पा का उत्कर्ष।                       | २४६ |
| (१०)            | चम्पा का पतन और अनाम की विजय ।                            | २४६ |
| ग्यारहवाँ अध्य  | ाय—चम्पा पर भारत का सांस्कृतिक प्रभाव                     | २५२ |
| (8)             | शासन-व्यवस्था।                                            | २५२ |
| , ,             | सामाजिक जीवन ।                                            | २५७ |
|                 | भाषा और साहित्य ।                                         | २६२ |
|                 | धर्म ।                                                    | २६३ |
| ` '             | चम्पा में भारतीय संस्कृति के मूर्त अवशेष ।                | २७० |
| बारहर्वां अध्या | य—सियाम या थाईलेण्ड                                       | २७५ |
| (8)             | सियाम में भारतीय उपनिवेशों का सूत्रपात                    | २७४ |
| ` '             | थाई जाति के प्राचीन राज्य                                 | २७७ |
|                 | सियाम के थाई राज्य                                        | २८० |
| तेरहर्वा अध्याय | य—वरमा                                                    | २५४ |
| (8)             | भारतीय उपनिवेशों का सूत्रपात                              | २८४ |
| , ,             | बरमा में बौद्ध धर्म का प्रचार                             | २८६ |

| (₹)            | रसा के प्राचीन भारतीय राज्य                                   | २58 |
|----------------|---------------------------------------------------------------|-----|
| (8) =          | ारमा पर भारतीय संस्कृति का प्रभाव                             | २६६ |
| वौदहवाँ अध्याय | —श्रीलंका                                                     | 300 |
| (१) f          | सहल राज्य की स्थापना                                          | 300 |
| (२) व          | ीद्ध धर्म का प्रचार                                           | ३०१ |
|                | नंका की प्रगति                                                | ३०३ |
| (8) 6          | नंका पर भारत का सांस्कृतिक प्रभाव                             | ३११ |
|                | चित्र-सूची                                                    |     |
| (१)            | ।ण्डो कलसन (मध्य जावा) का एक प्राचीन मन्दिर ।                 |     |
| ( <b>२</b> ) f | दएङ् (जावा) <sup>े</sup> में चण्डी भीम का मन्दिर ।            |     |
| (੩) ਬੁ         | द्ध अमोघ शक्तिकी मूर्ति (वरोबदूर, जावा)                       |     |
| (8) 8          | र्वी जावा का एक शिव मन्दिर।                                   |     |
| (২) ৰ          | नेहकेर (कम्बोडिया) से प्राप्त विष्णु की मूर्ति का शीर्प भाग । |     |

(६) देवराज देवता की मूर्ति (कम्बोडिया से प्राप्त)। (७) कम्बंडिया से प्राप्त अप्सरा की कांस्यमूर्ति। (८) जैय्या से प्राप्त बोधिसत्त्व की मूर्ति।

(६) पगान (वरमा) का प्रसिद्ध आनन्द विहार।

# पहला अध्याय विषय-प्रवेश

# (१) भारत के सांस्कृतिक साम्राज्य का क्षेत्र—दक्षिण-पूर्वी एशिया

मध्य एशिया तथा सुदूर पूर्व (चीन, जापान और कोरिया) के समान दक्षिण-पूर्वी एशिया भी भारत के सांस्कृतिक साम्राज्य का महत्त्वपूर्ण क्षेत्र था। भारत के पूर्व में बरमा, मलायीसिया, इण्डोनीसिया, सियाम, कम्बोडिया, लाओस, विएत-नाम और फिलिप्पीन के राज्य हैं, जिन सब में न केवल भारत के धमंप्रचारक ही शैव, बैंटणव, बौढ आदि धर्मों का प्रचार करने के लिये गये थे, अपितु कितने ही उपनिवेश भी वहाँ भारतीयों द्वारा स्थापित किये गये थे। इन देशों के साथ भारत का व्यापारिक सम्बन्ध तो बहुत प्राचीन समय से था। पर जब राजा अशोक ने धर्म द्वारा अन्य देशों को विजय करने की नीति को अपनाया, और आचार्य उपगुप्त (मोद्गलिपुत्र तिष्य) के नेतृत्व में बौढ़ों की तृतीय महासभा ने विदेशों में प्रचारक-मण्डल भेजने का आयोजन किया, तो भारत से पूर्व की ओर के इन प्रदेशों में भी बौढ़ स्थिवर और भिक्षु धर्म प्रचार के लिये गये थे। तीसरी सदी ईस्वी पूर्व तक इन देशों में किसी उन्तत सभ्यता का विकास नहीं हुआ था। भारत के धर्मप्रचारकों ने जहाँ इन देशों में अपने धर्मों का प्रचार किया, वहाँ साथ ही सभ्यता के मार्ग पर भी उन्हें अग्रसर किया। बौढ़ों के अतिरिक्त शैव, वैष्णव आदि पौराणिक धर्मों के प्रचारक भी इन देशों में गये, और वहाँ के निवासियों को उन्होंने अपने धर्मों का अनुयायी वनाया।

पर भारतीय लोग केवल धर्मप्रचार के प्रयोजन से ही इस क्षेत्र के देणों में नहीं गये थे। वहाँ उन्होंने अपने वहुत-से उपनिवेश भी वसाये थे। वरमा से लगाकर सुदूर चीन तक हिन्द महासागर तथा प्रशान्त महासागर में जो बहुत-से छोटे-बड़े द्वीप व प्रायद्वीप हैं, मौर्योत्तर युग में वे सव भारतीय वस्तियों से परिपूर्ण हो गये थे। दक्षिण-पूर्वी एशिया के विविध देशों में भारतीय उपनिवेशों की स्थापना की यह प्रक्रिया शुङ्ग-सातवाहन युग में प्रारम्भ हुई थी, और गुप्त ताम्राज्य के समय तक इसका चरम विकास हो गया था। प्राय: तेरहवीं सदी तक इस खेंत्र के ये भारतीय राज्य कायम रहे। इनके राजा भारतीय थे, और इनकी भाषा, संस्कृति, शासनविधि तथा धर्म आदि सव भारतीय थे। भारत के जिन प्रदेशों से जाकर लोग वहाँ वसते थे, अपने नये नगरों व वस्तियों के नाम वे मातृ-भूमि के अपने पुराने नगरों व जनपदों के नाम पर ही रखा करते थे। वंग देश से गये लोगों ने सुमादा के दक्षिण-पूर्वी सिरे पर नये वंग की स्थापना की, जो अब वंका कहाता है। इसी प्रकार आधुनिक का की स्थल-ग्रीवा में नये तक्षणिला का निर्माण किया गया। यवद्वीप (जावा) में वसकर भारतीयों ने वहाँ की सबसे बड़ी नदी को सरयू नाम दिया, और अधिक पूर्व में जाकर नई चम्पा नगरी की स्थापना की। अंग जनपद की राजधानी

का नाम चम्पा था। वहाँ से गये भारतीयों ने उसी के नाम पर अपने नये उपनिवेश का नाम चम्पा रखा। धीरे-धीरे चम्पा की शक्ति वहत वढ़ गई। समीपवर्ती प्रदेशों की जीतकर चम्पा ने एक साम्राज्य का निर्माण किया, जिसके विविध प्रान्तों के नाम कौठार, पांडुरंग, अमरावती, विजय आदि थे । चम्पा के राजाओं के नाम नर-वाहन विकान्तवर्मा, इन्द्रावमा आदि थे, और उनके राज्य में पौराणिक हिन्दू धर्म का प्रचार था। ये राजा शासन-कार्य के लिये संस्कृत भाषा का प्रयोग करते थे, और इन द्वारा उत्कीर्ण कराए हुए कितने ही शिलालेख इस समय विद्यमान हैं । चम्पा के पश्चिम में एक अन्य भारतीय उपनिवेश था, जिसमें वर्तमान समय के कम्वोडिया और सियाम के प्रदेश अन्तर्गत थे। चीनी लोगों ने इसे फूनान नाम से लिखा है, और इस उपनिवेश की स्थापना कीण्डिन्य नाम के एक ब्राह्मण ने की थी। आगे चलकर इस राज्य (कम्बुज) ने भी बहुत उन्नति की। इसके राजा भी भारतीय थे, और इसमें भी भारतीय धर्मों का प्रचार था। इन्डो-नीसिया के सुमाता, जावा आदि सभी द्वीपों में प्राचीन समय में भारतीयों के उपनिवेश स्थापित थे। यही दशा मलाया और वरमा की भी थी। दक्षिण-पूर्वी एशिया के प्रायः सभी प्रदेशों में हिन्दू मन्दिरों, मठों, बीद्ध विहारों, चैत्यों और स्तूपों के अवशेष वड़ी संख्या में विद्यमान हैं। संस्कृत, पालि, प्राकृत कादि भारतीय भाषाओं के शिलालेख भी इन प्रदेशों से बड़ी मान्ना में उपलब्ध हुए हैं।

दक्षिण-पूर्वी एशिया के विविध प्रदेशों में न केवल भारतीय राजाओं के ही शिलालेख प्राप्त हुए हैं, अपितु भारतीय व्यापारियों द्वारा उत्कीर्ण कराये हुए लेख भी वहाँ से मिलते हैं, क्योंकि भारत के साहसी व्यापारी प्राचीन काल में वड़ी संख्या में इन देशों में व्यापार के लिये जाया-आया करते थे। धर्मप्रचार के उद्देश्य से इन देशों में जाने का सूत्रपात बौद्धों द्वारा किया गया था, पर उनका अनुकरण कर बहुत से शैव तथा वैष्णव प्रचारक भी इन देशों में गये, और वहाँ के निवासियों को उन्होंने अपने धर्मों का अनुयायी बनाया। यही कारण है, जो शैव और वैष्णव मन्दिर भी इन देशों में अच्छी वड़ी संख्या में निर्मित हए, और उनके अवशेष वर्तमान समय में भी विद्यमान हैं। भारतीय धर्मो तथा संस्कृति का प्रभाव इन देशों से अब तक भी नष्ट नहीं हुआ है। सियाम, बरमा और कम्बोडिया आदि देशों के लोगों का धर्म अब भी बौद्ध है, और वे भारत को अपनी धर्मभूमि मानते हैं । मलायीसिया और इन्डोनीसिया के लोग अब धर्म से मुसलमान हैं, पर उनकी भाषा, रहन-सहन, प्रथा-परम्परा, संस्कृति आदि पर भारत की बहुत गहरी छाप है। वस्तुतः, दक्षिण-पूर्वी एशिया के इन देशों का विकास भारत के उपनिवेशों के रूप में ही हुआ था, और एक सहस्र वर्ष से भी अधिक समय तक ये उसी हंग से भारत के अंग रहे, जैसे कि गान्धार, कपिश और कम्बोज थे। इसीलिये अनेक लेखक इस क्षेत्र के देशों को 'बृहत्तर भारत' संज्ञा से सूचित करते हैं। इसमें सन्देह नहीं, कि यदि भाषा, धर्म, सभ्यता, संस्कृति, राजवंश और कला आदि की दृष्टि से देखा जाए, तो दक्षिण-पूर्वी एशिया के इन देशों को भारत के सांस्कृतिक साम्राज्य के अन्तर्गत मानना सर्वथा युक्तियुक्त है।

# (२) सुवर्णभूमि और सुवर्णद्वीप

प्राचीन भारतीय दक्षिण-पूर्वी एशिया के अनेक देशों से परिचित थे, और भारत के व्यापारी इन देशों में व्यापार के लिए जाया-आया करते थे। वे इन्हें सुवर्णभूमि और सुवर्णद्वीप कहा करते थे, क्योंकि इनके साथ व्यापार में उन्हें बहुत अधिक लाभ होता था, और इनकी खानों से वे सोना प्राप्त भी किया करते थे। सम्भवतः, वरमा से मलाया तक का प्रदेश सुवर्णभूमि कहाता था, और उससे पूर्व में स्थित इन्डोचायना का प्रायद्वीप (कम्बोडिया, लाओस और विएत-नाम) तथा वर्तमान इन्डोनीसिया के अन्तर्गत विविध द्वीप (सुमात्रा, जावा, वाली, बोर्नियो आदि) स्वर्णद्वीप नाम से जाने जाते थे। वरमा में इरावदी और उसकी सहायक नदियों की रेत से अब तक भी सोना निकाला जाता है, और मलाया में भी सोने की खानें विद्यमान हैं। अतः प्राचीन भारतीयों द्वारा इस प्रदेश को सुवर्णभूमि कहा जाना उचित ही था। इन्डोनीसिया के विविध द्वीपों में वहुमूल्य धातुओं के अतिरिक्त गरम मसाले, चीनी, किम्नती काष्ठ आदि प्रभूत परिमाण में होते थे, और इनके ऋय-विकय से प्रभूत धन कमाया ज। सकता था। इस दृष्टि से इनका सुवर्ण-द्वीप नाम भी संगत था। प्राचीन रोमन लोग भी इन्हें "चिसी" कहा करते थे, जिसका शब्दार्थ भी सुवर्णद्वीप है । पर यह ध्यान में रखना चाहिए, कि प्राचीन भारतीय ग्रन्थों में सुवर्णभूमि और सुवर्णद्वीप शब्दों का प्रयोग स्यूल रूप से किया गया है, और इनसे वे विविध प्रदेश अभिप्रेत थे जो भारत के पूर्व तथा दक्षिण-पूर्व में स्थित हैं।

दक्षिण-पूर्वी एशिया के विविध देशों के साथ भारत का सम्बन्ध पहले व्यापार द्वारा हुआ था, अतः सुवर्णभूमि तथा सुवर्णद्वीप का उल्लेख सबसे पूर्व व्यापार के सिलसिले में ही आया है। बौद्ध साहित्य में जातक कथाओं का विशिष्ट स्थान है। बुद्ध के पूर्व जन्मों को निमित्त बनाकर उनमें बहुत-सी ऐसी कथाएँ दी गई हैं, जो प्राचीन इतिहास पर भी प्रकाश डालती हैं। इन जातक कथाओं में व्यापार के लिए सुवर्णभूमि व सुवर्णद्वीप जाने वाले साहसी व्यापारियों के कथानक भी विद्यमान हैं। जातक कथाओं का सम्बन्ध भारतीय इतिहास के वौद्ध युग से है, और उन द्वारा उसी युग की दशा पर प्रकाश पड़ता है। महाजनक जातक (कावेल ६, २२) के अनुसार मिथिला के राजकुमार महाजनक ने धन कमाने के उद्देश्य से एक ऐसे जहाज द्वारा सुवर्णभूमि की याता की थी, जिस पर सात सार्थवाह अपने पण्य के साथ व्यापार के लिए जा रहे थे। सुस्सोन्दी जातक (कावेल ३. १२४) में सम्म नामक व्यापारी की समुद्रयाला का वर्णन है। उसने भरकच्छ (भृगुकच्छ या भड़ोंच) से जहाज द्वारा यात्रा प्रारम्भ की थी, और वह सुवर्णभूमि गया था। सूप्पारक जातक (कावेल ४, ८६) में भी भरुकच्छ से सुवर्णभूमि जाने वाले एक व्यापारी जहाज का उल्लेख है। एक जातक में वाराणसी के समीप के एक वर्धकि-ग्राम की कथा दी गई है, जिसके एक हजार वर्द्ध परिवारों ने जंगल काटकर लकड़ी से वड़े-वडे जहाज बनाये और अपने परिवार सहित उनमें बैठकर गंगा के रास्ते वे समुद्र में पहुंच गये, और वहाँ से जलमार्ग द्वारा एक ऐसे द्वीप में, जहाँ कि विविध प्रकार के फलफूल प्रचुर परिमाण में उत्पन्न होते थे । सुवर्णभूमि के आकर्षण से ही इन वर्धकि-परिवारों ने अपने अभिजन का परित्याग किया था।

#### १२ दक्षिण-पूर्वी और दक्षिणी एशिया में भारतीय सस्कृति

व्यापार के लिए सुवर्णभूमि जाने वाले व्यापारियों की कुछ कथाएँ कथासरित्सागर, वृहत्कथामन्जरी और बृहत्कथाम्लोकसंग्रह में भी पायी जाती हैं। ये तीनों ग्रन्थ गुणाढ्य-कृत पालि भाषा की वृहत्कथा नामक पुस्तक पर आधारित हैं। गुणाढ्य की मूल पुस्तक वर्तमान समय में उपलब्ध नहीं है। बृहत्कथाक्लोकसंग्रह में सानुदास नामक एक व्यापारी की कथा दी गई है। आचेर नाम का एक साहसी व्यक्ति बहुत-से साथियों को लेकर मुवर्णभूमि के लिए प्रस्थान कर रहा था। सानुदास भी उनके साथ हो लिया। पहले वे जहाज द्वारा जल मार्ग से गये और समुद्र को पार कर वे ऐसी भूमि पर पहुँच गये, जहाँ से आगे वढ़ने के लिए उन्हें दुर्गम पर्वत को पार करना था। वेत्रपथ (लताओं और वृक्षों की लटकती हुई जड़ों को पकड़-पकड़ कर) से वे पहाड़ की चोटी पर चढ़े। उससे आगे चलने पर उन्हें एक नदी मिली, जिसे उन्होंने वंश पर्य (वांसों से बनाए हुए वेड़े या पुल) द्वारा पार किया। नदी के पार उतरकर उन्हें दो पहोड़ियों के वीच की बहुत-ही तंग तथा ढलान वाली पगडण्डी से आगे वढ़ना था। इसके लिए उन्होंने वकरियों का प्रयोग किया, जिनके द्वारा ही ऐसे रास्ते को पार किया जा सकता था, क्योंकि वकरियाँ तंग पहाड़ी रास्तों पर भी सुगमता से आ-जा सकती हैं। इस प्रकार आचेर की यह मण्डली जब अजापय से जा रही थी; दूसरी ओर से आती हुई एक अन्य मण्डली से उसका सामना हुआ। दोनों का एक साथ अजापय से आ-जा सकना असम्भव था, अतः वाचेर की आज्ञा से दूसरी ओर से आने वाली मण्डली के लोगों पर हमला, कर दिया गया और उन्हें धक्का देकर खडु में फेंक दिया गया। अन्य भी अनेक वाधाओं का सामना आचेर व सानुदास के साथियों को करना पड़ा। पर सुवर्ण का आकर्षण इतना वड़ा था, कि उन्होंने याता की कठिनाइयों की जरा भी परवाह नहीं की। अन्त में वे एक ऐसी नदी के तट पर पहुँच गये, जिसकी रेत में सुवर्ण के कर्णों की सत्ता थी । सुवर्णभूमि तक पहुँचने के लिये प्राचीन भारत के व्यापारियों को कैसे-कैसे मार्गों से जाना पड़ता था, और किन कठिनाइयों का सामना करना पढ़ता था, बृहत्कथाक्लोकसंग्रह की इस कथा से उसका कुछ आभास मिल जाता है।

कथासिरित्सागर की अनेक कथ। ओं में जलमार्ग द्वारा सुवर्ण द्वीप जाने वाले व्यापारियों का वृतान्त दिया गया है। एक कथा के अनुसार समुद्रशूर नाम के व्यापारी ने जहाज से सुवर्ण द्वीप के लिए प्रस्थान किया था, और वह कलसपुर के वन्दरगाह पर गया था (कथासिरित्सागर, तरंग ५४, श्लोक ६७ से)। छद्र नाम का व्यापारी जब सुवर्ण द्वीप से वापस था रहा था, तो उसका जहाज मार्ग में समुद्र में डूव गया था (तरंग ५४, श्लोक ६६ से)। व्यापार के लिए सुवर्ण द्वीप जाने वाले ईश्वरवर्मा और यशः केतु नामक व्यापारियों की कथाएँ भी कथासिरत्सागर में विद्यमान हैं (तरंग ५७ और ८६)। एक अन्य कथा के अनुसार कटाह द्वीप की राजकुमारी का जहाज भारत की ओर आते हुए मार्ग में सुवर्ण द्वीप के पास नष्ट हो गया था, और राजकुमारी ने उस द्वीप में शरण प्राप्त की थी (तरंग १२३)। कटाह द्वीप को वर्तमान समय के के हु। या केडाह (कडार) के साथ मिलाया गया है। कथासिरत्सागर की अन्य भी कई कथाओं में कटाह द्वीप जाने वाले व्यापारियों का वर्णन है। गुहसेन नाम का व्यापारी अपनी पत्नी देव स्मिता के साथ

त्ताम्रलिप्ति से कटाह द्वीप गया था।

कथाकोश में नागदत्त नामक एक व्यापारी की कथा दी गई है, जो धन उपार्जन करने के लिए पाँच सौ जहाजों को लेकर समुद्र याता के लिए चला था। मार्ग में उसके जहाज एक ऐसे स्थान पर फँस गए, जो पहाड़ियों से घिरा हुआ था। नागदत्त ने अपनी विपत्ति की सूचना एक तोते के पैर में वैं छे हुए पत्र द्वारा वाहर भेजी। यह पत्र सुवर्णद्वीप के राजा सुन्दर के हाथ लग गया, और उसने नागदत्त का संकट से उद्धार किया।

हरिभद्र सूरि ने अपने कथा ग्रन्थ समराइच्चकहा (समरादित्य कथा) में भारतीय व्यापारियों द्वारा की जाने वाली समुद्र, यावाओं के अनेक विवरण लिखे हैं। एक कथा के अनुसार घन नाम का एक सार्थवाह-पुत्र धन कमाने के उद्देश्य से सुसम्म नामक नगर से चला और दो महीने वाद वह ताम्रलिप्ति पहुँचा। वहाँ उसने अपना सव पण्य वेच दिया, पर उसे पर्याप्त मुनाफा नहीं हुआ। अतः ताम्रलिप्ति से उसने 'परतीरभाण्ड' (विदश जाने वाला माल) खरीदा और एक जहाज का प्रवन्ध कर उस पर वह सव माल लाद दिया। समुद्र यावा शुरू करने से पहले सार्थवाह-पुत्र धन ने दीनों और अनाथों को धन बाँटा, जलिधि (समुद्र) की पूजा की और फिर यानपात्र (जहाज) की पूजा भी करके वह जहाज पर सवार हो गया। लंगर उठा लिए गये और पाल खोल दिए गये। समुद्र पाताल के समान गहरा था। उछलती हुई लहरें जल-हस्तियों जैसी जान पड़ती थीं। पण्य को वेचने के लिए सार्थवाह-पुत्र धन का जहाज कटाहढीप पहुँचा, और धन का नन्दक नाम का सेवक भेंट-उपहार का सामान लेकर वहाँ के रुखा के पास गया। राजा ने उसका सम्मान किया, और उसे निवास के लिए स्थान दिया। ताम्रलिप्ति से लाया हुआ सब भाण्ड कटाह द्वीप में वेच दिया गया, और वहाँ से प्रतिभाण्ड लेकर वापसी याता प्रारम्भ की गई।

केवल कथा-प्रत्थों में ही नहीं, अपितु प्राचीन भारतीय साहित्य में अत्यत्न भी सुवर्णभूमि और स्वर्णद्वीप के उल्लेख विद्यमान हैं। कौटलीय अर्थशास्त्र (२,११) में सुवर्णभूमि से प्राप्त होने वाले अगुरु का उल्लेख है। मिलिन्दपन्हों (पृष्ठ ३५१) में एक स्थान
पर जहाज के एक ऐसे स्वामी का विवरण है, जो व्यापार के लिए समुद्र को पार कर
तक्कोला या चीन या सुवर्णभूमि या अन्यत्न वन्दरगाहों पर जाया करता था। बौद्ध धर्म
के प्रसिद्ध पालिग्रन्थ निद्देस में उन क्लेशों का वर्णन किया गया है, धन और सुख की
अभिलाषा से समुद्र-याता करने वाले नाविकों को जिनका बहुधा सामना करना पड़ता
था। इस प्रसंग में वहाँ लिखा है, कि नाविक लोग इन स्थानों पर जहाजों द्वारा जाया
करते हैं—(१) गुम्ब, (२) तक्कोल, (३) तक्किसला, (४) कालमुख, (१) मरणपार,
(६) वेसुंग, (७) वेरापथ, (८) जावा, (१) तमली, (१०) वंग, (११) एलबद्धन.
(१२) सुवण्णकूट, (१३) सुवण्णभूमि, (१४) तम्बपण्णी, (११) सुप्पार, (१६)
भक्कच्छ, (१७) सुरहु, (१८) अंगणेक, (१६) गण्गन, (२०) परमगंगन, (२१)
योन, (२२) परमयोन, (२३) अल्लसन्द, (२४) मक्कन्तार, (२४) जण्णुपथ, (२६)
अजपथ, (२०) मेन्डपथ, (२८) शंकुपथ, (२६) छत्तपथ, (३०) वंसपथ, (३१)
सकुणपथ, (३२) मूसिकपथ, (३३) दिरपथ, और (३४) वेत्ताधार। इनमें अनेक स्थनन

१६

मान्, नागद्वीप, सौम्य, गान्धवं, वारुण और दक्षिण हैं। अनेक विद्वानों के मत में इन्द्रंद्वीप वरमा का नाम था, और कशे रूमान् मलाया का। वारुण वीनियो का नाम था।
ताम्रपर्णी श्रीलंका को कहते थे। गभस्तिमान् आदि अन्य नाम किन प्रदेशों या द्वीपों के
लिए प्रयुक्त होते थे, यह स्पष्ट नहीं हैं। गरुड़ और वामन पुराणों में सौम्य और गान्धवं
के स्थान पर कटाह और सिहल शब्द प्रयुक्त हुए हैं। उनका पाठ इस प्रकार है—
"नागद्वीप: कटाहश्च सिहलो वारुणस्तथा।" इस पाठ में भारतवर्ष के भाग के रूप में जिस
'कटाह' का उल्लेख किया गया हं वह अन्य प्राचीन ग्रन्थों में भी विणित है। कथासरित्सागर
में अनेक ऐसी कथाएँ हैं, जिनका सम्बन्ध कटाह द्वीप के साथ है। ऐसी एक कथा का
उल्लेख ऊपर किया भी जा चुका है। जैन ग्रन्थ समराइच्चकहा में भी कटाह द्वीप से
सम्बद्ध एक कहानी दी गई है। इन प्राचीन ग्रन्थों में कटाहद्वीप का उल्लेख एक शश्यश्यामल, धनधान्य से पूर्ण व समृद्ध प्रदेश के रूप में किया गया है। मलाया प्रायद्वीप में
केडाह नामक एक प्रदेश है, जिसे कटाह के साथ मिलाया गया है।

कथासिरत्सागर की एक कथा प्राचीन भूगोल की जानकारी के लिए अत्यन्त महत्व की है। इसमें चन्द्रस्वामिन् नाम के एक व्यक्ति की कथा दी गई है, जिसका पुत्र और छोटी वहिन कहीं खो गए थे। वह उनकी खोज में निकला, और उसे ज्ञात हुआ कि कनकवर्मा नाम के एक व्यापारी ने उन्हें बचा लिया है और वे उसी के पास हैं। अतः चन्द्रस्वामिन कनकवर्मा की खोज में चला। उसने सुना, कि वह नारिकेल द्वीप में है। जब वह नारिकेल द्वीप पहुँचा, तो उसे ज्ञात हुआ कि कनकवर्मा वहाँ से कटाह द्वीप जा चुका है। कनकवर्मा के पीछ-पीछे चन्द्रस्वामिन् कटाहद्वीप से कर्पूरद्वीप गया और वहाँ से सुवर्ण-द्वीप और सिहलद्वीप। यह तो स्पष्ट ही है, कि ये विविध द्वीप भारत के पूर्व और दक्षिण में स्थित थे। नारिकेल द्वीप का उल्लेख ह्यु एनत्सांग ने भी किया है। उसके अनुसार उस द्वीप की स्थिति लंका के २०० मील दक्षिण की ओर थी, और वहाँ नारियल प्रचुरता से होते थे। वर्तमान समय के निकोबार द्वीप की नारिकेल द्वीप से समता प्रतिपादित की गई है। कर्पूरद्वीप का उल्लेख अरव लेखकों ने भी किया है। यह नाम या तो वोनियो द्वीप का था, और या सुमाला के उत्तर-पिचमी भाग का। इस क्षेत्र में अब भी कपूर बहुत होता है। सिहलद्वीप स्पष्टतया लंका को कहा गया है। कटाहद्वीप के विषय में ऊपर लिखा जा चुका है।

वागुपुराण के अड़तालीसवें अध्याय में ऐसे द्वीपों का वर्णन है, जो भारत के दक्षिण में हिथत थे। इनमें छ: द्वीप अंगद्वीप, मलयद्वीप, शंखद्वीप, कुशद्वीप और वराहद्वीप हैं। अंग-द्वीप वंगाल की खाड़ी में सियाम के तट पर था। इसी को अरव लेखकों ने अंगदिय नाम से लिखा है। मलयद्वीप वर्तमान समय का मलाया था। वायु पुराण के अनुसार इस द्वीप में मणि-माणिक्य, सुवर्ण तथा चन्दन प्रचुरता से होते थे। इसका प्रधान नगर लंका था, जिसे आधुनिक लेंकासुख के साथ मिलाया जा सकता था। वर्तमान मलाया में भी सोना, चन्दन आदि प्रभूत परिमाण में होते हैं। शंखद्वीप का उल्लेख अरव लेखकों ने भी किया है, और उन्होंने इसे संखे नाम से लिखा है। यह श्रीविजय राज्य के अन्तर्गत था, और मलाया से तीन दिन की यादा की दूरी पर स्थित था। वराह द्वीप वहीं था, जिसे अरव

लेखकों ने बरवा द्वीप के नाम से लिखा है। सम्भवतः, यमद्वीप यमकोटि था, जिसे अल-वरूनी ने लंका से ६०० पूर्व में स्थित वताया है। वायु पुराण में वर्णित विविध द्वीपों के आधुनिक नामों में मतभेद हो सकता है, पर इसमें सन्देह नहीं कि ये सब द्वीप दक्षिण-पूर्वी एशिया में स्थित थे।

वाल्मीकीय रामायण में भी दक्षिण-पूर्वी एशिया के अनेक द्वीपों का उल्लेख है। उसमें एक श्लोक क्षाया है, जो महत्त्व का है—

> यत्नवन्तो यवद्वीपं सप्तराज्योपशोभितम् । सुवर्णरूप्यकद्वीपं सुवर्णाकरमण्डितम् ॥

यही ग्लोक कुछ पाठभेद के साथ हरिवंश पुराण, क्षेमेन्द्रकृत रामायणमञ्जरी और सद्धर्मस्मृत्युपस्थानसूत्र में भी पाया जाता है। इनमें सुवर्णरूप्यक के स्थान पर 'सुवर्णाकुड्य' पाठ दिया गया है। इन ग्रन्थों में जिस यवद्वीप का उल्लेख है, वह वर्तमान समय का जावा है, जो इन्डोनीसिया के अन्तर्गत अत्यन्त महत्त्वपूर्ण द्वीप है। प्राचीन साहित्य में अन्यत्र भी जावा को यवद्वीप कहा गया है। सुवर्णकुड्य का उल्लेख कौटलीय अर्थशास्त्र में भी आया है। चीनी ग्रन्थों में इसी को 'किन-लिन' कहा गया है, और उसकी स्थिति फू-नान (कम्बोडिया) से ५०० मील पश्चिम में वताई गई है। इस प्रकार सुवर्णकुड्य की स्थित मलाया प्रायद्वीप में होनी चाहिए। रामायण के पाठ 'सुवर्ण रूप्यक द्वीप' को यदि ठीक माना जाए, तो वह भी संगत है, क्योंकि ग्रीस और रोम के प्राचीन लेखकों ने चूिसी द्वीप (सुवर्णद्वीप) के साथ अर्ग्यरे द्वीप (रूप्यक द्वीप) का भी उल्लेख किया है।

इसी प्रसंग में रामायण का एक अन्य श्लोक है-

आममीनाशनाश्चापि किराता द्वीपवासिनः। अन्तर्जलचरा घोरा नरथ्याघ्रा इतिश्रुतम्॥

रामायणमंजरी में इस क्लोक की दूसरी पंक्ति का पाठ इस प्रकार है—'अन्तर्जलचरान् घोरान् समुद्रद्वीपसंश्रयान्'। यहाँ जल में अनवहत प्रवेश रखने वाले जिन घोर किरातों का उल्लेख है, वे 'समुद्रद्वीप' के निवासी थे। सम्भवतः जिस द्वीप को आजकल सुमाता कहा जाता है, उसी का प्राचीन नाम समुद्रद्वीप था, और सुमाता समुद्र शब्द का ही अपभ्रंश है। कौटलीय अर्थशास्त्र में भी 'पारसमुद्र' और 'पास' संज्ञक दो प्रदेशों का उल्लेख है। सम्भवतः, पारसमुद्र वही है, जिसे रामायणमंजरी में समुद्रद्वीप (सुमाता) कहा गया है, और 'पास' आधुनिक पासे है, जो सुमाता के उत्तरी भाग में है। मजुश्री-मूल-कल्प में दक्षिण-पूर्वी एशिया के कतिपय द्वीपों के नाम इस प्रकार उल्लिखित किये गये हैं—

कर्मरंगाख्यद्वीपेषु नाडिकेर समुद्भवम् । द्वीपे द्वारुसके चैव नग्न-विलसमुद्भवे ॥ अवद्वीपे वा सत्त्वेषु तदन्यद्वीप समुद्भवाः। वाचा रकार बहुला तुवाचा अस्फुटतां गताः॥

्न मलोकों में कर्मरंग, नाडिकर, वास्सक, विल, यवद्वीप और नग्न—इन द्वीपों तथा प्रदेशों का उल्लेख कर इनके सम्बन्ध में यह कहा गया है कि इनकी भाषा में 'र' की बहुलता है, और वे भली-भांति समझ में नहीं आतीं। ये सब द्वीप व प्रदेश दक्षिण-पूर्वी एशिया के ही हैं। कर्मरंग का उल्लेख बाणभट्ट के हर्षचरित में भी आया है। इसकी स्थिति मलाया प्रायद्वीप में थी। ह्यु एन्त्सांग ने इसी को कामलंका नाम से लिखा है। इसी का एक अन्य नाम चर्मरंग भी था, और मंजुश्रीमूलकल्प में ही अन्यत इसका यही रूप दिया गया है। मलाया में लिगोर के समीप इस प्रदेश की स्थिति थी। नाडिकेर द्वीप निकोबार का नाम था, और वारुसक वरुस का जो सुमाला में है। विल द्वीप वर्तमान समय का बाली है, और यवद्वीप जावा। नग्न द्वीप कौन-सा था, यह स्पष्ट नहीं है। पर मंजुशी-मूलकल्प में विणित ये सब द्वीप एवं प्रदेश दक्षिण-पूर्वी एशिया में ही थे।

बौद्ध प्रन्य निद्देस में बहुत-से ऐसे प्रदेशों का परिगणन किया गया है, जहां धन की लालसा से नाविक लोग जाया करते थे। इनका उल्लेख ऊपर किया जा चुका है। इनमें भी बहुतों का सम्बन्ध दक्षिण-पूर्वी एशिया के ही साथ है। इसमें सन्देह नहीं, कि प्राचीन भारतीयों को दक्षिण-पूर्वी एशिया के विविध देशों तथा द्वीपों का समुचित ज्ञान था, और वे इनमें व्यापार आदि के प्रयोजन से आया-जाया भी करते थे।

# (४) सुवर्णभूमि के मार्ग

भारत से सुवर्णभूमि और सुवर्णद्वीप जाने-आने के लिए भारत के नाविक प्रधानतया तीन मार्गों का प्रयोग किया करते थे। उत्तरी भारत के व्यापारी गंगा के मार्ग से पहले ताम्रलिप्ति पहुंचते थे, जो गंगा नदी के मुहाने पर वन्दरगाह था। ताम्रलिप्ति से वे अन्डेमान द्वीप के उत्तर से होते हुए या अन्डेमान और निकोबार द्वीपों के बीच से होते हुए मलाया प्रायद्वीप पहुंच जाते थे, जहाँ का के जलडमरू-मध्य के समीपवर्ती प्रदेश में अनेक वन्दरगाहों की सत्ता थी। दूसरा मार्ग भारत के पूर्वी समुद्रतट के वन्दरगाहों से प्रारम्भ होता था। भारत के पूर्वी समुद्रतट पर मुख्य वन्दरगाह वन्तपुर, चिन्नगंजाम और कावेरीपट्टनम् थे। इनसे प्रस्थान करने वाले जहाज वंगाल की खाड़ी को पार कर सीधे मलाया प्रायद्वीप चले जाते थे। तीसरा मार्ग लंका (सिहल द्वीप) से प्रारम्भ होता था, और निकोबार द्वीप के दक्षिण से होता हुआ मलाया पहुंचता था।

मलाया प्रायद्वीप से दक्षिण-पूर्वी एशिया के अन्य देशों तथा द्वीपों को जाने के लिए भी अनेक मार्गों का प्रयोग किया जाता था। मलाया के दक्षिण में सिंगापुर है, जिसे मलक्का का जलडमरू-मध्य सुमाला से पृथक् करता है। भारत के जहाजों के सामने तीन विकल्प हुआ करते थे—(१) वे सुमाला द्वीप के दक्षिण से होकर पूर्व में स्थित चम्पा, कम्बुज आदि उन प्रदेशों में जाए, जहाँ वर्तमान समय में कम्बोडिया और विएत-नाम हैं। यह मार्ग बहुत लम्बा पड़ता था, और महासमुद्र के तूफानों के कारण यह निरापद भी नहीं था। (२) मलक्का के जलडमरूमध्य से होकर पूर्वी देशों को जाया जा सकता था। यह मार्ग छोटा तो पड़ता था, पर क्योंकि यह अधिक चौड़ा नहीं है, अतः इससे याता करने पर जलदस्युओं का भय बना रहता था। मलक्का के जलडमरूमध्य के उत्तर तथा दक्षिण में जलदस्युओं के बहुत-से अड्डे थे, और उनके आक्रमणों तथा उन द्वारा व्यापारिक माल के लूट लिये जाने की संभावना से व्यापारी लोग सदा आशंकित रहते थे। (३) तीसरा विकल्प यह था, कि का के स्थलडमरू-मध्य के समीप बंगाल की खाड़ी के

पूर्वी तट पर जो अनेक वन्दरगाह विद्यमान थे, उन पर व्यापारिक माल को उतार दिया जाए, और वहाँ से उसे स्थल-मार्गों द्वारा सियाम की खाड़ी के वन्दरगाहों पर पहुंचा दिया जाए। मलाया प्रायद्वीप की लम्वाई चौड़ाई से बहुत अधिक है, और उसमें का का स्थल-डमरू-मध्य तो चौड़ाई में वहुत ही कम है। स्थल के मार्ग से उसे पार कर सकना कठिन नहीं है। महासमुद्र के तूफानों तथा मलक्का के जलडमरू-मध्य के जलदस्यूओं के संकट से बचने के लिए भारत के व्यापारी इस स्थल-मार्ग को श्रेष्ठ मानते थे, और इसका उपयोग किया करते थे। का के स्थलडमरू-मध्यं के पश्चिमी तट (बंगाल की खाड़ी पूर्वी तट) पर तकुआ-पातंग और केडाह के वन्दरगाह थे, जहां भारत से आने वाले जहाजों का माल उतार दिया जाता था। वहाँ से उसे खुश्की के रास्तों से पूर्व की ओर ले जाया जाता था, और का के स्थलडमरू-मध्य के पूर्वी तट (सियाम की खाड़ी के पश्चिमी तट) पर विद्यमान चैया, पतनी और लिगोर के बन्दरगाहों पर पहुंचाया जाता था। वहां उन्हें फिर जहाजों पर लाद देते थे, और जलमार्ग द्वारा चम्पा, कम्बुज तथा चीन आदि पूर्वी देशों में ले जाते थे। इन विविध मार्गों के साथ-साथ अनेक वन्दरगाह उस समय विकसित हो गये थे, जिनमें धन-उपार्जन के बहुत अवसर थे।

ताम्रलिप्ति से जो जहाज वरमा जाते थे, उन्हें महासमुद्र के तूफानों का अधिक भय नहीं रहता था, क्योंकि उनका मार्ग प्रायः समुद्र-तट के साथ-साथ होता था। इरावदी नदी के मुहाने के समीप स्थित बन्दरगाह पर इन जहाजों का पण्य उतार दिया जाता था, भीर वहाँ से उसे स्थल-मार्गो द्वारा बरमा के विविध प्रदेशों, सियाम, चम्पा और कम्बूज तक ले जाया जाता था।

भारत से पूर्वी देशों को जाने के लिए ऐसे मार्ग भी थे, जिनमें समुद्रयाता की आवश्यकता नहीं होती थी, एक स्थल मार्ग असम (कामरूप) से उत्तरी बरमा जाता था, और वहाँ से इरावदी, सालविन तथा मेकांग निदयों की घाटियों से होता हुआ दक्षिणी चीन के युनान प्रान्त तक चला जाता था। इस प्रान्त के दक्षिणी भाग में भी भारतीयों ने एक उपनिवेश की स्थापना की थी, जिसका नाम उन्होंने गान्धार रखा था।

## (५) भारतीय उपनिवेशों का प्रारम्भ

दक्षिण-पूर्वी एशिया के विविध देशों तथा द्वीपों के साथ भारत का सम्बन्ध व्यापार के प्रयोजन से प्रारम्भ हुआ था। व्यापार द्वारा धन कमाने के प्रयोजन से ही भारत के व्यापारी इस क्षेत्र के प्रदेशों में जाया-आया करते थे। बाद में धर्म प्रचार तथा उपनिवेशों की स्थापना के लिए भी भारतीय लोग वहाँ जाने लगे । पर इसमें सन्देह नहीं, कि वौद्ध, मौर्य तथा शुग युगों में भारत और इन देशों के सम्वन्ध का प्रधान कारण व्यापार ही था । जातक कथाओं और कथासरित्सागर सदृश कथा-साहित्य में दक्षिण पूर्वी एशिया के देशों की याता के विषय में जो भी कथाएँ दी गई हैं, उन सबमें यातियों और नाविकों का यही उद्देश्य था कि इन देशों में भारतीय पण्य को बेचकर और वहाँ के पण्य व सोने-चाँदी को भारत लाकर धन कमाया जाए। इन कथाओं के व्यापारियों तथा नाविकों को न तूफान से जहाज के नष्ट हो जाने की चिन्ता थी, न मार्ग में दस्युओं से लूटे जाने की, और

भी प्रकार महत्त्व में कम न होंगे।

न किसी अज्ञात हीप में पहुंच जाने पर विकट परिस्थित का सामना करने की। जहांज हारा समुद्रतट पर पहुंच कर वे ऐसे प्रदेशों में भी अपने पण्य ले जाते थे, जहां कोई सड़कें नहीं थीं। वृक्षों की जड़ों और लता-वल्लिरयों के सहारे विषम भूमि पर वे आगे वढ़ते थे, और भेड़ वकरियों हारा बनायी गई पगडण्डियों से चल कर अपने लक्ष्य पर पहुंचते थे। धन की लालसा में ये व्यापारी कैसे-कैसे कष्ट उठाते थे, इसका भी प्राचीन ग्रन्थों में वर्णन किया गया है। पर इनके लिए धन का आकर्षण इतना अधिक था, कि ये याता के कष्टों की जरा भी परवाह नहीं करते थे। दक्षण-पूर्वी एशिया के विविध प्रदेशों से उन्हें इतना बहुमूल्य पथ्य व सोना चांदी आदि प्राप्त हो जाते थे, कि इनके नाम ही सुवर्णद्वीप, रूप्यकद्वीप, ताम्रद्वीप, यबद्वीप, शंखद्वीप, कपूरद्वीप और नारिकेल द्वीप आदि रख दिए गये थे। इन नामों से ही यह सूचित हो जाता है, कि इन प्रदेशों से उन्हें किस प्रकार के पण्य की प्राप्त हुआ करती थी। धन के लिए सुदूर प्रदेशों की याता करने वाले ये प्राचीन भारतीय व्यापारी कोलम्बस और वास्को-डी-गामा सदृश मध्यकालीन यूरोपियन यातियों के समान ही साहसी थे। जिन भारतीयों ने पहले-पहल दक्षिण-पूर्वी एशिया के इन प्रदेशों का पता किया, और उनके निवासियों के साथ व्यापार प्रारम्भ किया, यदि उनके याता विवरण इस समय उपलब्ध हो सकें, तो वे कोलम्बस आदि के याता वृत्तान्तों से किसी

व्यापारियों का अनुसरण कर भारत के धर्मप्रचारकों ने भी इन प्रदेशों में जाना प्रारम्भ किया । राजा अशोक के समय में आचार्य उपगुप्त (मोद्गलिपुत्र तिष्य) के नेतृत्व में विदेशों में वौद्ध धर्म के प्रचार के लिए जो आयोजन किया गया था, उसमें सोण और उत्तर नाम के स्थविरों को सुवर्णभूमि भेजा गया था। वहाँ के राजा के कोई सन्तान जीवित नहीं थी, क्योंकि उसके समीपवर्ती समुद्र में एक राक्षसी रहती थी, जो राजा की सन्तान को जनम लेते ही खा जाती थी। सोण और उत्तर ने उस राक्षसी की शक्ति का नाश किया, जिससे राजा की सन्तान की अकाल मृत्यु का भय दूर हुआ। सम्भवतः, महावंश की इस कथा द्वारा यह संकेत मिलता है, कि धर्म प्रचार के लिए सुवर्णभूमि जाने वाले के स्थविर चिकित्सा में भी प्रवीण थे, और उन्होंने रोग रूपी राक्षसी का संहार कर राजा की सन्तान की प्राणरक्षा की थी। कम्बोडिया का फू-नान राज्य कीण्डिन्य नाम के एक बाह्मण द्वारा स्थापित किया गया थां, जो शायद वहाँ धर्म प्रचार के लिए ही गया था। चम्पा के एक उत्कीर्ण लेख के अनुसार उरोज नामक ऋषि को शिव ने चम्पा का राजा बना कर भेजा था। जब ये ऋषि, स्थविर व धर्म-प्रचारक दक्षिण-पूर्वी एशिया के इन प्रदेशों में जाने लगे, तो उनका सम्पर्क वहाँ के निवासियों के साथ हुआ, जो सम्यता के क्षेत्र में बहुत पिछड़े हुए थे। भारतीय प्रचारकों से उन्होंने न केवल धर्म की शिक्षा ग्रहण की, अपित सभ्यता का पाठ भी पढ़ा। ये प्रचारक वहीं पर वस गए, और वहाँ की स्त्रियों से उन्होंने विवाह-सम्बन्ध भी स्थापित कर लिए। इस प्रकार अनेक ऐसे उपनिवेशों का सूत्रपात हुआ, जिनके निवासी संकर जातियों के थे, पर जिन्होंने भारतीयों की संस्कृति तया धर्म को पूरी तरह से अपना लिया था।

दक्षिण-पूर्वी एशिया के क्षेत्र में बहुत-से भारतीय उपनिवेश क्षत्निय राजवंशों के

कुमारों द्वारा भी स्थापित किए गए थे। ये कुमार अपने राज्य व मातृ-भूमि को सदा के लिए नमस्कार कर अपने साथियों के साथ इस क्षेत्र के विविध प्रदेशों में आ बसे थे। कम्बोडिया, विएत-नाम, मलाया, बरमा आदि के कितने ही प्राचीन भारतीय उपनिवेशों में यह अनुश्रुति विद्यमान थी, कि उनके राजवंशों का प्रारम्भ भारत के राजकुमारों द्वारा किया गया था। इन अनुश्रुतियों का उल्लेख अगले अध्यायों में यथास्थान किया जाएगा। ऐसा प्रतीत होता है, कि कुशाण, शक आदि विदेशी आकान्ताओं के कारण जब भारत के अनेक प्राचीन राज्यों की स्वतन्त्रता का लोप हो गया, तो उनके राजवंशों के अनेक साहसी राजकुमारों ने इन सुदूर प्रदेशों में जाकर अपने रवतन्त्र राज्य स्थापित किए। भारत के इतिहास में यह परम्परा कोई नई नहीं थी। मगधराज जरामन्ध के आक्रमणों के कारण अन्धकवृष्णि गण के लोग कुष्ण के नेतृत्व में द्वारका में जा वसे थे, और यवनों से आकान्त होकर पंजाब के मालव तथा शिवि गणों ने राजस्थान की महमूमि में प्रवास किया था। कुछ इसी ढंग की प्रक्रिया भारत के मध्यदेश के उन राज्यों तथा राजवंशों के साथ भी हुई, जिन्होंने कुशाणों तथा शकों द्वारा आकान्त किये जाने पर समुद्व पार के इन प्रदेशों में प्रवास किया और वहाँ नये उपनिवेशों व राज्यों की स्थापना की।

## (६) सुवर्णभूमि के पुराने निवासी और भारत के साथ उनका सम्बन्ध

दक्षिण-पूर्वी एशिया के जिन प्रदेशों व द्वीपों में भारतीयों ने अपने उपनिवेश वसाये थे, वे सर्वथा गैर-आवाद नहीं थे। वहां अनेक जातियों का निवास था, सम्यता और संस्कृति की दृष्टि से जो विविध स्तरों पर थीं। कितपय जातियाँ ऐसी थीं, जो पुरातन प्रस्तर युग के स्तर पर थीं, और सम्यता में वहुत पिछड़ी हुई थीं। उनके वंशज वर्तमान समय में सुदूर जंगलों तथा पर्वतों की उपत्यकाओं में निवास करते हैं और शिकार द्वारा निर्वाह करते हैं। बेतों का उन्हें परिज्ञान नहीं है। वहाँ ऐसी जातियों का भी निवास था, जो शिकारी दशा से ऊपर उठकर पशुपालक दशा पर पहुंच चुकी थीं और जिन्होंने बेती को भी प्रारम्भ कर दिया था। पर दक्षिण-पूर्वी एशिया की वहुसंख्यक जातियाँ अधिक उन्नत दशा में थीं, और उन्होंने बेती के साथ-साथ कितपय उद्योगों व व्यवसायों का भी विकास कर लिया था। प्राचीन भारत के कथा-साहित्य में धन की लालसा से सुवर्णभूमि जाने वाले जिन नाविकों व व्यापारियों का उल्लेख है, दक्षिण-पूर्वी एशिया के इन्हीं निवासियों के साथ उनका व्यापार-सम्बन्ध था और उन्हीं को भारत का पण्य वेचकर वे धन कमाया करते थे।

सभ्यता की दृष्टि से अपेक्षया अधिक समुन्नत इन जातियों को स्थूल रूप से 'मलय' या 'मालय' संज्ञा दी गई है। मलाया प्रायद्वीप, सुमात्ना. वोनियो, जावा, मदुरा, वाली, सेलेबस आदि के वहुसंख्यक निवासी इसी जाति के हैं, और भारत के लोग जब इन प्रदेशों में उपनिवेश वसाने के लिए गए, तो वहां इसी जाति का निवास था। सभ्यता और संस्कृति के क्षेत्र में भारतीय लोग मलय लोगों की तुलना में अधिक उन्नत्थे। अतः भारतीयों ने उनके. प्रदेशों में न केवल अपने राज्य ही स्थापित किए, अपितु अपने धर्म, भाषा तथा संस्कृति का भी वहां प्रसार किया और सांस्कृतिक दृष्टि से मलय लोगों को

अपने रंग में रंग लिया।

बरमा से विएत-नाम और उससे भी परे फिलिप्पीन तक फैली हुई मलय जातियों की भाषाओं का अध्ययन कर अनेक विद्वान् इस परिणाम पर पहुंचे हैं, कि इन भाषाओं का भारत की मुंडारी, सन्थाली व खासी भाषाओं के साथ सम्बन्ध हैं, और ये उसी भाषा-परिवार की हैं, जिसकी कि भारत की मुंडारी बादि भाषाएँ हैं। क्योंकि भाषा और नस्ल में घनिष्ठ सम्बन्ध होता है, अत: यह मानना भी असंगत नहीं होगा कि दक्षिण-पूर्वी एशिया की मलय जातियाँ और भारत की मुंडा व सन्थाल जातियाँ नस्ल की दृष्टि से एक ही परिवार की हैं। इस मत का प्रतिपादन सब से पूर्व जर्मन विद्वान् स्मिड्ट ने किया था, और भारत की मुंडारी आदि भाषाओं तथा दक्षिण-पूर्वी एशिया की मलय भाषाओं में बाधारभूत एकता की पहचान करने के अनन्तर उन्होंने यह मन्तव्य प्रस्तुत किया था कि मलय लोगों का आदि निवास-स्थान भारत में था, और वहीं से धीरे-धीरे पूर्व तथा दक्षिण-पूर्व की ओर उनका प्रसार हुआ था। पहली और दूसरी सदियों में उपनिवेशों की स्थापना के लिए भारतीयों का जिस ढंग का प्रवाह पूर्वी और दक्षिण-पूर्वी दिशाओं की ओर प्रारम्भ हुआ था, वैसा ही एक प्रवाह किसी अज्ञात प्राचीन काल में भारत में निवास करने वाली मुंडा, सन्थाली आदि जातियों का भी उन्हीं दिशाओं में हो चुका था। दक्षिण-पूर्वी एशिया के विशाल क्षेत्र में जो मलय जातियां निवास करती हैं, उनके पूर्वज भारत से ही वहाँ जाकर वसे थे । स्मिड्ट के इस मन्तव्य का समर्थन अन्य भी अनेक विद्वानों द्वारा किया गया, जिनमें सिल्वां लेबी, प्रज्यूलुस्की, और ज्यूल ब्लाक के नाम उल्लेखनीय हैं। इन फ्रेंच विद्वानों ने स्मिड्ट के मत का समर्थन करते हुए यह प्रतिपादित किया, कि द्रविड़ भीर आर्य जातियों के प्रवेश से पूर्व मुंडा, सन्याल, खासी आदि जो जातियां भारत में निवास करती थीं, वे न केवल दक्षिण-पूर्वी एशिया के विविध प्रदेशों तथा द्वीपों में ही फैलीं, अपितु दक्षिण-पश्चिम में वे मेडेगास्कर तक भी गईं। इन जातियों ने भारतीय आर्यों की भाषा, पूजाविधि तथा धार्मिक विश्वासों को प्रभावित किया। पर वयोंकि द्रविड्रों और आर्यो के आक्रमणों के कारण इनके लिए भारत में अपने पुराने प्रदेशों में निश्चिन्त रूप से वसे रह सकना सुगम नहीं रहा था, अतः ये अन्य देशों में चले जाने के लिए विवश हुई, और इन्होंने वरमा, मलाया, सुमाता, जावा, मेडेगास्कर आदि को आवाद किया। जिन युक्तियों को प्रस्तुत कर स्मिड्ट, सिल्वा लेवी आदि विद्वानों ने इस मन्तव्य को प्रतिपादित किया है, उनका उल्लेख यहाँ कर सकना सम्भव नहीं है, और न उसका विशेष उपयोग ही है। यहाँ इतना संकेत कर देना ही पर्याप्त है, कि इन विद्वानों की युक्तिपरम्परा का आघार वह साम्य है, जो दक्षिण-पूर्वी एशिया की मलय भाषाओं तथा भारत की मुण्डारी, खासी आदि भाषाओं में पाया जाता है, और साथ ही उन पूजाविधियों, धार्मिक विश्वासों तथा पुरातन कथाओं की सत्ता है जो भारत तथा सुवर्णभूमि में प्रायश: सदृश रूप में पायी जाती हैं। स्मिड्ट ने दक्षिण-पूर्वी तथा पूर्वी एशिया की मलय भाषाओं को 'आउस्ट्रिक' संज्ञा प्रदान की थी, और मुण्डारी, खासी आदि भारतीय भाषाओं से आउस्ट्रिक भाषा की समता प्रदर्शित की थी। सिल्वां लेवी और प्रज्युलुस्की ने प्रतिपादित किया, कि इस आउस्ट्रिक भाषा का प्रभाव भारतीय आर्यों की संस्कृत आदि भाषाओं पर भी पड़ा, और

संस्कृत के कितने ही शब्द मुण्डारी खासी (जो आउस्ट्रिक या मलय भाषा के परिवार की थीं) आदि पुरानी भाषाओं से लिए गए हैं। साथ ही, भारत में अनेक प्रदेशों के नाम शब्दों के द्वन्द्वों में प्रयुक्त होते रहे हैं, जैसे अंग-बंग, किलग-विलिंग, कोसल-तोसल, उत्कल-मेकल और पुलिन्द-कुलिन्द। संज्ञावाचक शब्दों को इस प्रकार द्वन्द्व में प्रयुक्त करने की परम्परा आउस्ट्रिक भाषाओं में पायी जाती है, और संस्कृत में इसे वहीं से लिया गया है।

प्राचीन भारतीय साहित्य में नागी और मत्स्यगन्धा के विषय में जो कथाएँ आती हैं, उनसे मिलती-जुलती कथाएँ दक्षिण-पूर्वी एशिया के अनेक प्रदेशों में भी पायी जाती हैं। इससे भी यह परिणाम निकाला गया है, कि इन कथाओं का मूल-स्रोत एक ही है। संस्कृत साहित्य में इनका प्रवेश जिन जातियों के साथ सम्पर्क के कारण हुआ, वही जातियां इन्हें भारत से दूर दक्षिण-पूर्वी एशिया में भी ले गई। ये कथाएं ऐसे प्रदेशों में ही विकसित हो सकती थीं, जिनकी स्थित समुद्र के समीप हो। उत्तर-पश्चिम की ओर से आये हुए द्रविड़ों और आर्यों में इनका विकास सम्भव नहीं था, क्योंकि इनका सम्बन्ध जल व सागर के साथ है। भारत की प्राचीन आर्य तथा द्रविड़ सभ्यताओं में अनेक तत्त्व ऐसे हैं, जो उनमें पूर्ववर्ती मुण्डा, सन्थाल आदि जातियों से आये हैं। धर्म के क्षेत्र में एक ऐसा तत्त्व योनि और लिंग की पूजा का है। पौराणिक हिन्दू धर्म में योनि और लिंग की पूजा को स्थान प्राप्त है। पर दक्षिण-पूर्वी एशिया के पुराने निवासियों में भी यह प्रचलित थी, जिसे उन्होंने उसी स्रोत में ग्रहण किया था, जिससे कि भारतीय आर्यों ने उसे प्राप्त किया था। यह स्रोत मुण्डा व खासी सदश जातियों के अरिरिक्त अन्य कोई नहीं हो सकता था।

कितपय विद्वानों का यह भी मत है, कि अत्यन्त प्राचीनकाल में कभी सुवणं प्रमि या दक्षिण-पूर्वी एशिया के लोगों ने पश्चिम की ओर अपना प्रसार करते हुए भारत में भी प्रवेण किया था, और भारत की प्राचीन भाषा, कथाओं तथा धर्म के कितपय तत्त्वों में दक्षिण-पूर्वी एशिया की भाषा आदि से जो सादृश्य है, उसका यही कारण है। इस मत के प्रतिपादकों में कोम और हार्नेल मुख्य हैं। इन विद्वानों का मत स्मिड्ट तथा सिल्वां लेवी आदि के मन्तव्य से पूर्णतया विपरीत है। पर वहुसंख्यक विद्वान् यही मानते हैं, कि अत्यन्त प्राचीनकाल में भी एक वार भारत में निवास करने वाली कितपय जातियों के लोगों ने पूर्वी तथा दक्षिण-पूर्वी दिशा में प्रवास किया था और वहाँ जाकर अपनी विस्तयाँ बसायी थीं। सुवर्णभूमि में जाकर बसने वाले ये लोग मलय या मालय जाति के थे, और वहाँ के निवासी वर्तमान समय में भी मुख्यतया इसी जाति के हैं। उनसे पहले जो लोग वहाँ वसते थे, उनके वंशज वहुत कम संख्या में हैं, और वे प्रायः सघन जंगलों में निवास करते हैं।

जो मालय या मलय जाति दक्षिण-पूर्वी एशिया के विविध प्रदेशों और द्वीपों में जाकर आवाद हुई, वह पहले भारत में निवास करती थी। प्राचीन भारतीय साहित्य में मालव, मालय तथा मलय— इन तीन रूपों में इसका उल्लेख मिलता है। पाणिनि की अज्टाघ्यायी में 'मालव' को आयुधजीवि संघों में परिगणित किया गया है। महाभारत में मालवों का अनेक स्थानों पर उल्लेख है, और उनकी स्थिति उत्तर, पश्चिम तथा दक्षिण तीनों दिशाओं में वतायी गयी है। सिकन्दर ने जब।भारत पर आक्रमण किया, तो मालव

(ग्रीक-मल्लोई) गण से भी उसका युद्ध हुआ था। मालव गण पंजाव म था। राजस्थान के जयपूर क्षेत्र से भी मालव गण के बहुत-से सिक्के उपलब्ध हुए हैं, जो मौर्य युग के बाद के हैं। रामायण तथा मत्स्य पुराण में भी मालवों का उल्लेख है, और उनका निवास पूर्वी प्रदेशों में कहा गया है। प्राचीन साहित्य में अन्यत्र भी अनेक स्थानों पर मालवों का उल्लेख मिलता है। इससे इस वात में कोई सन्देह नहीं रह जाता, कि प्राचीन काल में भारत में 'मालव' एक अत्यन्त महत्त्वपूर्ण जन (जाति या कवीला) था, और उसकी शाखाएँ इस देश में दूर-दूर तक फैली हुई थीं। यद्यपि इस जन के लिए प्राचीन साहित्य में प्राय: 'मालव' शब्द का प्रयोग किया गया है, पर 'मालय' शब्द भी कहीं-कहीं मिलता है। नासिक से प्राप्त हुए एक शिलालेख में 'मालय' शब्द ही प्रयुक्त हुआ है। पुराने समय में कतिपय शब्दों में य और व दोनों अक्षर एक-दूसरे के स्थान पर प्रयुक्त हुआ करते थे, यह वात इससे भी स्पष्ट हो जाती है कि प्रसिद्ध सातवाहन वंशी राजा पुलुमायी के लिए अनेक शिलालेखों में पूलमानी भी प्रयुक्त किया गया है। इसी प्रकार मालय के लिए मालव का प्रयोग किया जाना भी असंगत नहीं समझा जा सकता। वस्तुत:, मालव, मालय और मलय एक ही जाति थी, जो अत्यन्त प्राचीनकाल में भारत के बहुत-से प्रदेशों में वसी हुई थी, और फिर भारत से वाहर अन्यत भी फैल गईं। भारत में कितने ही ऐसे प्रदेश व स्थान हैं जो इस जाति के नाम पर हैं। पंजाब का एक प्रदेश मांझा-मालवा कहाता है। एक मालवा मध्यप्रदेश में है, और सुदूर दक्षिण में मलावार (मलयवार) है। पुराणों में जो सात कुलपर्वत गिनाये गये हैं, उनमें एक मलय पर्वत भी है। महावंश और टालमी के भूगोल के अनुसार लंका में भी एक मलय पर्वत था। दक्षिणी भारत के तमिलनाडु में भी एक मलय देश की सत्ता के संकेत प्राचीन साहित्य में विद्यमान हैं। वीद्ध धर्म का प्रसिद्ध आचार्यं वज्रवोधि ७१६ ईस्वी में धर्मप्रचार के लिए चीन गया था। उसका पिता काञ्ची के राजा का गुरु था, और वे मलय देश के निवासी थे। अलबरूनी के अनुसार मलय देश काञ्ची के १६० मील दक्षिण में था।

मालय या मालव जाति के लोगों ने भारत में जाकर जहाँ-जहाँ अपनी विस्तर्यां वसायों, अपने जातीय नाम के चिह्न भी वे वहाँ-वहाँ लगाते गये। यही कारण है, जो दिला पूर्वी एणिया तथा अन्यत्न कितने ही ऐसे स्थान है, जिनके साथ इस जाति का नाम किसी-न-किसी रूप में जुड़ा हुआ है। मलाया प्रायद्वीप का मलाया नाम स्पष्टतया इसी जाति के साथ सम्बद्ध है। सुमाना और मलाया प्रायद्वीप के बीच में मलक्का का जलडमरू-मध्य है। इस मलक्का का भी मालय से सम्बन्ध है। सुमाना में एक नदी मलायु है, और वहाँ का एक पर्वत भी इसी नाम का है। वहाँ के पाँच गाँव भी मलायु नाम के हैं, और वहाँ निवास करने वाली एक जाति भी मलायु कहाती है। लाओस का एक पुराना नाम माला या मालव भी है, और दक्षिण-पूर्वी एणिया के हजारों द्वीपों में एक मोलक्का भी है। मालदीव (मालद्वीप) भी सम्भवत: मालव जाति से सम्बद्ध है, और अफीका के पूर्व में स्थित मागलस्सी (मैंडागास्कर) द्वीप के नाम पर भी मालव का प्रभाव प्रतीत होता है। मागलस्सी और मालव का सम्बन्ध इस वात से भी सुचित होता है, कि इन्डोनीसिया की मलय भाषा का एक ऐसा रूप इस दीप में प्रचलित रहा है, जिसमें संस्कृत के प्रव्वों का

भी मिश्रण था। अनेक विद्वानों ने इससे यह परिणाम निकाला है, कि भारत की मालव या मालय जाति ने दक्षिण-पूर्वी एणिया के समान हिन्द महासागर के मालदीव और मागलस्सी द्वीपों में भी प्रवास किया था और वहां भी अपनी वस्तियां वसायी थीं।

जिस मालव या मालय जाति ने भारत से बाहर जाकर सुदूर प्रदेशों में प्रवास किया या, वह आर्य या द्रविड़ न होकर एक अन्य जातीय वर्ग की थी, और उसका सम्बन्ध दक्षिण-पूर्वी एशिया की आउस्ट्रिक जाति से था, यह इस बात से भी प्रमाणित होता है कि मालवों के जो बहुत-से सिक्के जयपुर के क्षेत्र से प्राप्त हुए हैं, उनपर के अनेक नाम न संस्कृत मूलक हैं और न द्रविड़ भाषाओं से उनका कोई सम्बन्ध है। भपम्यन, मजुप, मपोजय, मपय, मगजस, मगज, मगोजव, गोजर, मसप, मपक, पच्च, मगच्च, गजव, जामक, जमपय और पय सदृश जो नाम मालव सिक्कों पर विद्यमान हैं, वे किसी ऐसी भाषा के हैं जो भारत की संस्कृत आदि भाषाओं से सर्वथा भिन्न थी। साथ ही, यह भी ध्यान देने योग्य है कि संज्ञावाचक 'इन शब्दों में द्वन्दों का प्रयोग किया गया है, जो आउस्ट्रिक भाषाओं की एक अनुपम विशेषता है। पय, म-पय, ज-म-पय और गजव, म-गजव के द्वन्द्व इसी तथ्य की ओर संकेत करते हैं, कि मालव या मालय लोगों की प्रचीन भाषा का आउस्ट्रिक भाषा परिवार के साथ सम्बन्ध था। भारत के ये मालय लोग ही सुवर्णभूमि में जाकर आवाद हुए थे। सुमाना की कतिपय मलय जातियों में यह अनुश्रुति भी पायी जाती है, कि उनके पूर्वंज भारत से आकर वहाँ वसे थे।

यहाँ हमने उन युक्तियों का अत्यन्त संक्षेप के साथ उल्लेख कर दिया है, जिन द्वारा यह प्रतिपादित किया जाता है, कि पहली-दूसरी सदियों से भी बहुत पहले भारत की प्राचीनतम आदि निवासी जातियों ने-जिनमें मालय या मालव जाति प्रमुख थी-दक्षिण-पूर्वी एशिया के विविध प्रदेशों व द्वीपों को आवाद किया था। पर यह ध्यान में रखना चाहिए, कि यह मत किसी ठोस आधार पर आश्रित नहीं है। मालव गण के लोगों को यदि आर्य व द्रविड़ न मानकर मुण्डा, सन्थाल और खासी लोगों के वर्ग का माना जाए, तभी इस युक्तिपरम्परा में कोई बल हो सकता है। पर मालव गण की स्थिति पहले पंजाव में थी, और वाद में उसने राजस्थान की मरुभूमि में प्रवास किया था। जातीय दुष्टि से मालव लोग अपने पड़ौसी शिवि, क्षुद्रक, क्षविय, कठ, मद्रक आदि गणों के निवासियों से भिन्न थे, यह स्वीकार कर सकना सुगम नहीं है। यदि यह माना जाए, कि इन सब गणों के लोग भी आउस्ट्रिक वर्ग के ही थे, तो यह भी संगत नहीं होगा। इस दशा में मालय व मालव जाति द्वारा दक्षिण-पूर्वी एशिया को आवार्द करने की वात को अभी एक ऐसा तथ्य नहीं समझ लेना चाहिये, जिसके सम्बन्ध में मतभेद की कोई गुंजाइश न हो। मुण्डारी, खासी आदि भाषाएँ वोलने वाले भारत के लोग अब तक भी सभ्यता में वहुत पिछड़े हुए हैं। पर जिन मालवों ने सिकन्दर के आक्रमण का वीरतापूर्वक सामना किया था, वे पंजाब के अन्य गणराज्यों के लोगों के समान ही सभ्य तथा उन्नत थे। सम्भवतः, वे आर्य जाति के ही थे और उनका मुण्डा आदि जातियों से कोई सम्बन्ध नहीं था। स्मिड्ट और सिल्वां लेवी सदृश विद्वानों ने जिस मत का प्रतिपादन किया है, उसकी उपेक्षा तो नहीं की जा सकती, पर उस पर और अधिक विचार किया जाना चाहिये।

### दूसरा अध्याय

# मलायीसिया और इन्डोनीसिया में भारतीय उपनिवेशों की स्थापना

# (१) मलाया प्रायद्वीप के भारतीय उपनिवेश

मलाया प्रायद्वीप वंगाल की खाड़ी के दक्षिण-पूर्व में है। वर्तमान समय में वह मलायीसिया के संवर्ग-राज्य के अन्तर्गत है, जिसमें मलाया के अतिरिक्त सवाह (उत्तरी वोनियो) और सरावक भी सम्मिलत हैं। यद्यपि मलाया की आवादी बहुत कम है, वह अभी एक करोड़ तक भी नहीं पहुंची है, पर भौगोलिक दृष्टि से इस देश का महत्त्व बहुत अधिक है। यूरोप, पश्चिमी एशिया और भारत से पूर्वी तथा दक्षिण-पूर्वी एशिया जाने का सबसे छोटा मार्ग मलाया प्रायद्वीप के दक्षिण से मलक्का के जलडमरू-मध्य से होकर जाता है। प्राचीन समय के उपनिवेशक तथा व्यापारी पूर्वी देशों को जाने के लिए प्रधानतया इसी मार्ग का उपयोग किया करते थे, और इसी कारण जब भारतीयों ने सुवर्णभूमि के विशाल क्षेत्र में अपने उपनिवेश वसाने प्रारम्भ किए, तो सबसे पूर्व उन्होंने मलाया में ही अपनी दिस्तयां वसायी।

मलाया प्रायद्वीप के इन भारतीय उपनिवेशों का परिचय चीनी साहित्य से प्राप्त हुआ है। चीन के लिआंग वंश के इतिहास में लंग-किया-सूनाम के एक राज्य का उल्लेख मिलता है, जिसमें उसे ४०० से अधिक वर्ष पूर्व स्थापित हुआ कहा गया है । इस राज्य की स्थिति मलाया प्रायद्वीप में थी। लिआंग वंश का शासन काल छठी सदी के पूर्वाध में था, अतः लंग-किया-सू राज्य की स्थापना पहली सदी के अन्तिम भाग में हुई होगी। यह राज्य भारतीयों द्वारा स्थापित एक उपनिवेश था, यह इससे सूचित होता है कि वहां के राजा ने चीन के सम्राट् के प्रति सम्मान प्रदर्शित करते हुए अपने राज्य के सम्बन्ध में यह कहा है कि वहां संस्कृत भाषा प्रचलित है। इस राज्य का जो परिचय चीनी साहित्य से मिलता है, उसके अनुसार लंग-किया-सू के एक राजा का एक निकट सम्बन्धी बहुत गुणी तथा योग्य था। जनता उसकी ओर आकृष्ट होने लगी, जिससे चिन्तित होकर राजा ने उसे कारागार में डाल दिया । पर वहां उसकी जंजीरें स्वयं टुट गईँ । राजा ने समझा कि उसमें कोई अलौ किक शक्ति है, जिसके कारण उसे बन्दी बना कर रख सकना सम्भव नहीं है। अतः उसने उसे अपने राज्य से वहिष्कृत कर दिया। वह अव भारत चला गया, और वहां उसने एक राजकुमारी से विवाह किया। लंग-किया-सू के राजा की मृत्यु हो जाने पर राज्य के प्रमुख व्यक्तियों तथा राजपदाधिकारियों ने राजकुल के विहण्कृत कुमार को वापस बुलाया, और उसे राजा घोषित कर दिया। उसने २० साल से अधिक समय तक शासन किया, और उसके गश्चात् उसका पुत्र भगदात (भगदत्त) राजसिंहासन पर आरूढ़ हुआ। ५१५ ईस्वी में भगदात ने चीन के सम्राट् की सेवा में अपना राजदूत भेजा था, जिसका नाम आदित्य था। ५१५ के बाद भी लंग-किया-सू के राजदूत चीन जाते रहे, और चीनी साहित्य में उनके वृत्तान्त भी विद्यमान हैं। इसमें सन्देह नहीं, कि लंग-किया-सू एक भारतीय उपनिवेश था। वहां संस्कृत का प्रचलित होना, वहां के एक राजा का नाम भगदात या भगदत्त होना और वहां के एक राजदूत का नाम आदित्य होना इसी तथ्य की ओर स्पष्ट रूप से संकेत करते हैं।

लंग-किया-सू की स्थिति मलाया में ही थी और वह इस प्रायद्वीप के किस भाग में स्थित था, इस सम्बन्ध में विद्वानों ने जो विवेचन किया है, उसका निर्देश करना भी उपयोगी होगा। यि-त्सिंग ने श्रीक्षेत्र (प्रोम) और द्वारवती (सियाम) के मध्यवर्ती प्रदेश में स्थित जिन अनेक राज्यों की सूची दी है, लंग-किया-सू भी उनमें एक हैं। इसी प्रकार ह्य एन-त्सांग ने कामलंका नामक एक राज्य का उल्लेख किया है, जो श्रीक्षेत्र और द्वार-वती के बीच के प्रदेश में स्थित था। लंग-किया-सू और कामलंका को एक मानकर पेलिओ ने यह प्रतिपादित किया है, कि यह राज्य या तो तनासरिम में था और या का के जलडमरू-मध्य के समीप इसकी स्थिति थी। पेलिओ के अनुसार लंग-किया-सु को ही बाद के चीनी साहित्य में लिंग-या-स्स्यु-किया कहा गया है। नागर-कृतागम नामक जावा के एक प्राचीन ग्रन्थ में लंकासुक नाम के एक स्थान का उल्लेख मिलता है, जिसे कतिपय विद्वानों ने लिंग-या-स्स्य-किया के साथ मिलाया है। विनि की दृष्टि से ये दोनों शब्द एक ही स्थान के बोधक हैं। अतः चीनी साहित्य के लिंग-किया-सू, कामलंका और लिंग-या-स्स्यु-किया की नागर-कृतागम के लंकासुक से अभिन्नता मानना युक्तिसंगत हो सकता है । कतिपद विद्वानों के अनुसार लंकासुक केडाह का प्राचीन नाम था, जिसे भारतीय साहित्य में कटाहृद्वीप .कहा गया है। केडाह की स्थिति मलाया प्रायद्वीप में है। यदि लग-किया-सू, लिग-पा-स्स्यु-किया और लंकासुक को एक मान लिया जाए, तो यह भी स्वीकार करना होगा कि लिआंग वंश के इतिहास में लिंग-किया-सू या लिंग-या-सू नामक जिस राज्य का उल्लेख है और लिआंग वंश से कम से कम चार सदी पूर्व जिसकी स्थापना बताई गई है, वह मलाया प्रायद्वीप में ही स्थित था। पर यह ध्यान में रखना चाहिए, कि यद्यपि प्रायः सभी विद्वान् इस राज्य की स्थिति मलाया के क्षेत्र में स्वीकार करते हैं, पर उस प्रायद्वीप में यह राज्य कहां विद्यमान था, इस सम्बन्द में विद्वानों में मतभेद है। सिल्वां लेवी सदृश कुछ विद्वानों ने तो यह भी स्वीकार नहीं किया है, कि लंकासुक और लंग-किया-सू एक ही थे। हमारे लिए इस विवाद में न पड़कर यह निर्देश कर देना ही पर्याप्त होगा, कि लंग-किया-सू मलाया प्रायद्वीप में स्थित था और वह भारतीयों द्वारा स्थापित एक उपनिवेश था। उसमें संस्कृत का प्रचार था, और वहां के राजाओं तथा राजपुरुषों के नाम भी भारतीय थे। इसी प्रकार लंकासूक की स्थिति भी मलाया में ही थी। वहां इस राज्य की स्मृति वर्तमान समय में भी विद्यमान है, और वहां के पटनी राज्य में उसे 'लोकोनसुक' नाम से स्मरण किया जाता है।

को-लो-घो-फेन नामक एक राज्य का उल्लेख तांग वंश के इतिहास से सम्बन्ध रखने वाले चीनी ग्र-भों में पाया जाता है। इसी को अन्यत्न किया-लो-चो-फू और किया लो-चो-फो भी कहा गया है। चीन के प्रन्यों के बनुसार इस राज्य की स्थिति पन-पन के उत्तर में विद्यमान तू-हो-लो से उत्तर की ओर थी । तू-हो-लो हारवती का चीनी नाम था, और वह मीतम नदी की घाटी में एक राज्य था। को-लो-चो-फेन को कलजपुर के साथ मिलाया रुषा है. जिसका उल्लेख प्राचीन भारतीय साहित्य में मिलता है । कथामरित्सागर की एक क्या के क्रमुक्तर समुद्रकूर नाम का एक व्यापारी जहाद से मुख्येमूमि गया या, बीर बहाज हे दूट जाने पर वह कलकपुर के बन्दरनाह पर जा पहुंचा या। मंजुधी-कल में क्लरबरपूर का उल्लेख चर्मरंग के साथ किया गया है। सिल्बों लेबी के अनुसार इ्र्यनक्तांग द्वारा विवित्त कामलंका और मारतीय माहित्य के कर्मरंगद वर्मरंग एक ही स्थान को सुचित करते हैं। क्योंकि कामनंका की स्थिति श्रीकेंद्र (प्रोम) श्रीर हारकी ने मध्यवर्ती प्रदेश में थी. बतः उसके (चमरोग के) साथ उस्लिखित कनग्रवस्पुर मा क्तरपुर को भी मनामा प्रायद्वीय के इसी क्षेत्र में कहीं होता वाहिए। चीनी प्रत्यों है बतुद्दार को लो-को-केन पन-पन और नृ-हो-नो के उत्तर में स्थित या. और वहां उसके समुद्रतद के नमीन होने का कोई संकेत नहीं मिनता है। पर छाँद की-ती-बी-केन और बसम्बर्द को एक माना जाए. तो इस राज्य को भी समुद्र के तरवर्ती विसी प्रदेश में स्थि स्वीकार करना होता। पन-पन की समता मताया प्रायद्वीत के निर्णार है भी गई है। हा बसरपुर किरोर के उत्तर में समुद्रहट के समीप ही वहीं न्यित पर ह

बीती साहित्य के अनुमार पत्र-न के बिका मूर्व में कला या कोरा ताम के एक कला एक की स्थिति थी। इसके राजकेर का ताम धीरी राजा, और साहवीं मूर्व में की राजा वहाँ के राजितहानत पर आकर पात है अपना व्यक्तिर का ताम धिर्मियो या। ती स्थान पर आकर पात है अपना व्यक्तिर का ताम कि सियो या। ती स्थान पर अपना है अपना वृत्त की के ती तो की के मत्राह की में ता में महार पर है कि प्रमत्ते हैं की प्रमत्ते हैं अपनी से की तो प्रमत्ते हैं पर वहां की मत्राह की में ता तो की मत्राह की मत्राह की मत्राह की स्थान हैं कि प्रमत्ते प्रमत्ते हैं की प्रमत्ते हैं की प्रमत्ते हैं पर वहां की पत्र करों के प्रमत्ते प्रमत्ते हैं की प्रमत्ते हैं पर वहां की पत्र की प्रमत्ते हैं की प्रमत्ते हैं की प्रमत्ते हैं पत्र कर की पत्र क

मनाय प्रस्तित का एक बन्ध कार्योग त्यानिकेंग वार्ट्डिंग का वित्ते का वित्ते के स्व पूर्व केंग ने प्रतिष्ट में कात्र होता है। कि ४४६ होती में प्राहित्यों का प्राप्त करियों कर्मी श्रीपान कर्मी का विद्यों कि मोनी समाद को स्वाने का ने के में ति ही हैं। पूर्व के प्रदेश होती में प्रश्तिकों के एक में कुम्मा के नाम करने के निर्मा करियों पूर्व को ४६६ होती में प्रश्तिकों के एक में कुम्मा के नाम होते के नाम के नहीं कर्म के मान करने देश ने होते करने बहुत्स कर्मुंद्र केवर में का करने के नाम ने दा-नपाति को 'भयोत्पाक सेनापित' की उपाधि से सम्मानित किया। ४५६ ईस्वी में पा-होअंग के राजा ने लाल और ज्वेत रंगों के तोते चीनी सम्राट् को उपहार के रूप में भेजे, और भेंट-उपहार का यह कम ४६४ और ४६६ ईस्वी में भी जारी रहा। चीन के प्राचीन ग्रन्थों में पा-होअंग राज्य के विषय में जो विवरण विद्यमान हैं, उनसे इस बात में कोई सन्देह नहीं रह जाता कि वह, एक भारतीय राज्य था। उसके राजाओं के साथ 'वर्मा' ग्रन्ट का होना ही इसके लिए पर्याप्त प्रमाण है। पा-होअंग को वर्तमान पहंग के साथ मिलाया गया है, पर सब विद्वान् इससे सहमत नहीं हैं। पर इसमें कोई सन्देह नहीं, कि इस राज्य की स्थिति मलाया प्रायद्वीप के पूर्वी भाग में थी, और चीन के साथ उसका घनिष्ठ सम्बन्ध था।

चीन के प्राचीन साहित्य में कन-तो-ली या किन-तो-ली नाम के एक अन्य भारतीय राज्य का उल्लेख आया है। वहाँ लिखा है, कि कन-तो-ली के रीति-रिवाज और आचार-विचार कम्बुज तथा चम्पा के सदृश थे, और वहां के लोग रंगविरंगे सुन्दर वस्त्र बनाने में बहुत प्रवीण थे। सुंग वंश के चीनी सम्राट् हिआ-बू (४५४-४६५ ईस्वी) के शासन काल में कन-तो-ली के राजा चे-पो-लो-ना-लिअन्-तो (श्रीयर नरेन्द्र) ने चाउ-ओउ-तो (रुद्र भारतीय) के हाथ सोने-चांदी की बहुमूल्य वस्तुएं चीन के सम्राट् की सेवा में उपहार रूप से भेजी थीं। ५०२ ईस्वी में राजा किऊ-तान-सीओउ-पा-तो-लो (गीतम सुभद्र) ने चीन के सम्राट् के दरवार में अपने दूत भेजे थे। कुछ समय पश्चात् इस राजा की मृत्यु हो गई, और उसका पुत्र पी-ये-पा-मो (प्रियवर्मान) कन-तो-लो के राजसिंहासन पर आरूढ़ हुआ। ५१६ में इस नए राजा ने पि-युअन्-पा-मो (वि वर्मान्) नाम के एक उच्च राजपदाधिकारी को एक पत्न के साथ चीन के सम्राट् की सेवा में भेजा था। ५२० ईस्वी में उसने अनेक बहुमूल्य वस्तुएं भेंट रूपं से चीनी सम्राट् के पास भेजी थीं। यह सिलसिला ५६३ ईस्वी तक जारी रहा, और कन-तो-ली के राजाओं का चीन के साथ घनिष्ठ सम्बन्ध बना रहा। चीनी विवरणों से यह भी सूचित होता है, कि इस राज्य में बौद्ध धर्म को अत्यन्त सम्मान की दृष्टि से देखा जाता था। कन-ती-ली के राजाओं के नामों के जो चीनी रूपान्तर चीनी ग्रन्थों में दिए गए हैं, उनके सही-सही भारतीय रूप क्या थे, इस सम्बन्ध में मतंभेद सम्भव है। पर इसमें कोई सन्देह नहीं, कि इस राज्य के रा ा भारतीय थे और यह भारतीयों का ही एक उपनिवेश था। मलाया प्रायद्वीप में कन-तो-ली की स्थिति कहां थी, यह प्रश्न विवादास्पद हैं। वर्तमान समय में मलाया में कन्तुरी व खन्तुली नामक एक स्थान है, प्राचीन कन-तो-ली के साथ जिसकी समता कल्पित की जा सकती है। मजू भदार के अनुसार इसे प्राचीन कडार से मिलाना अधिक संगत है।

पन-पन नाम का एक अन्य भारतीय राज्य मलाया प्रायद्वीप में विद्यमान था, जिसके विषय में चीनी ग्रन्थों में यह लिखा गया है कि वहां का राजा बाह्यणों का अत्यधिक सम्मान करता था, और इससे लाभ उठावे के लिए बहुत-से ब्राह्मण भारत से उसके दरवार में आते रहते थे।

### (२) मलाया प्रायद्वीप के पुरातत्त्व-सम्बन्धी अवशेष

प्राचीन समय में मलाया प्रायद्वीप में अनेक भारतीय उपनिवेश या राज्य विद्यमान थे, और उनमें भारतीय घर्मी, भाषा तथा संस्कृति की सत्ता थी, यह वात पुरातत्त्व-सम्बन्धी अवशेषों से भी प्रमाणित होती है। गुनोंग जरई (केहुा पर्वतिशिखर) की उपत्यका में स्थिति सुनगइ वतू नामक जागीर में एक हिन्दू मन्दिर के अवशेष उपलब्ध हुए हैं, और साथ ही पत्थर की कुछ मूर्तियाँ भी, जो शिव, दुर्गा, गणेश और नन्दी आदि पौराणिक देवी-देवताओं की हैं। इस मन्दिर और उसमें उपलब्ध मूर्तियों के काल को निश्चित कर सकना सम्भव नहीं है। पर इस मन्दिर के पड़ीस में ही केड़ा में एक ऐसे बौद्ध विहार के अवशेष विद्यमान हैं, जिसके निर्माण के लिए इँटों का प्रयोग किया गया था। इस विहार के भग्नावशेषों में संस्कृत का एक अभिलेख भी मिला है, जिसकी लिपि के आघार पर उसे चौथी या पाँचवीं सदी का माना जाता । यह संस्कृत लेख इस तथ्य को प्रमाणित करने के लिए पर्याप्त है, कि इस बौद्ध विहार का निर्माण चौथी या पाँचवीं सदी में हो चुका था, और उस समय तक मलाया प्रायद्वीप के इस प्रदेश में भारतीयों ने अपनी बस्तियां वसा ली थीं। मलाया के वेलेज्ली प्रान्त के उत्तरी भाग से भी कुछ स्तम्भों के खण्ड प्राप्त हुए हैं, जिन पर संस्कृत के अभिलेख उत्कीर्ण हैं। ये स्तम्भ किसी बौद्ध-विहार के भग्नावशेष हैं। इन पर उत्कीर्ण संस्कृत लेखों के आधार पर इन्हें भी चौयी या पाँचवीं सदी का माना जाता है। सेलिन्सिंग (पेरक) नामक स्थान पर सोने का एक आभूपण मिला है, जिस पर गरुड़ पर आरूढ़ विष्णु की प्रतिमा अंकित है, इसी स्थान के समीप एक वृक्ष से गिर जाने के कारण जो गड्ढ़ा हो गया था, उससे एक मोहर प्राप्त हुई है, जिस पर श्री विष्णुवर्मा नाम के एक भारतीय राजा का नाम अंकित है। यह नाम जिस लिपि में है, वह भी पाँचवीं सदी की है।

मलाया प्रायद्वीप के पश्चिमी तट पर स्थित तकुआ-पा (जिसकी समता टालमी द्वारा उल्लिखित तनकोला के साथ प्रतिपादित की गई है) से भी अनेक प्राचीन अवशेष उप-लब्ध हुए हैं। फानो पहाड़ी से एक प्राचीन मन्दिर के भग्नावशेष मिले हैं, जिनमें विष्णु की एक मूर्ति भी है। इनका काल छठी या सातवीं सदी में माना जाता है। को खान द्वीप के दक्षिणी भाग में एक पुराने मन्दिर के खण्डहर विद्यमान हैं, जो सुन्गई बतू जागीर में स्थित मन्दिर के अवशेषों के सदृश हैं.। खी-फा नरई से भी एक मन्दिर के अवशेष मिले हैं, जिनमें पौराणिक देवी-देवताओं की तीन सुन्दर मूर्तियाँ भी हैं । इन्हें सातवीं या आठवीं सदी का समझा जाता है। यहाँ तिमल भाषा का भी एक अभिलेख मिला है।

मलाया प्रायद्वीप के पूर्वी तट पर तकुआ-पा के सामने के प्रदेश में अनेक प्राचीन वस्तियों के अवशेष विद्यमान हैं, जिनमें चैया, नखोन-स्रीयम्मरट (नखोन श्रीधर्मराट्) और विएंग स्ना के प्राचीन अवशेष विशेष महत्त्व के हैं। चैया के भग्नावशेषों में एक स्तंभ भी है, जिस पर संस्कृत का एक लेख उत्कीण है। इसी प्रकार तकुआ-पा और लिगोर के खण्डहरों में भी संस्कृत के अनेक लेख मिले हैं, जिनकी लिपि के आधार पर उन्हें चौथी या पाँचवीं सदी का माना जाता है। इससे यह प्रमाणित हो जाता है, कि चौथी या पाँचवीं सदी में इन स्थानों पर भारतीय लोग अपने उपनिवेश स्थापित कर चके थे।

मलाया प्रायद्वीप में पुरातत्त्व-सम्बन्धी जो अवशेप प्रकाश में आये हैं, उनमें संस्कृत के अभिलेखों का विशेष महत्त्व है। संस्कृत के ये लेख निम्नलिखित स्थानों से प्राप्त हुए हैं—वेलेज्ली प्रान्त के टोकून नामक स्थान से सात लेख, वेलेज्ली प्रान्त के एक अन्य भाग से चार लेख, केहुा (केडाह) से एक लेख, तकुआ-पा से एक लेख, लिगोर से पांच लेख और चैया से दो लेख। इन लेखों की लिपि से यह परिणाम निकाला जाता है, कि ये सव चौथी या पाँचवीं सदी के हैं। क्योंकि ये लेख मलाया प्रायद्वीप के उत्तरी, पश्चिमी और पूर्वी प्रदेशों से उपलब्ध हुए हैं, अतः यह मानना सर्वथा संगत होगा कि चौथी व पाँचवीं सदी तक भारतीय उपनिवेश मलाया प्रायद्वीप के बहुत-से स्थानों पर स्थापित हो चुके थे।

वेलेज्ली प्रान्त के उत्तरी भाग से संस्कृत के जो चार लेख प्राप्त हुए हैं, वे ऐसे प्रस्तर-खण्डों पर उत्कीर्ण हैं, जो एक बौद्ध विहार के किसी स्तम्भ के टुकड़े प्रतीत होते हैं। इनमें से एक लेख में "महानाविक बुद्धगुप्तस्य रक्तमृत्तिका वास् (तव्यस्य)" शब्द आये हैं, और जिस प्रस्तर-खण्ड पर यह लेख उत्कीणें है, उस पर एक स्तूप और सात छन्नों की रूपरेखा भी अंकित है। सम्भवत:, यह लेख महानाविक वृद्धगुप्त द्वारा वौद्ध विहार को दिये गए दान को सूचित करने के प्रयोजन से लिखनाया गया था। बुद्धगुप्त रक्तमृत्तिक का निवासी था। रक्तमृत्तिका की स्थिति के सम्बन्ध में विद्वानों ने अनेक मत प्रकट किये हैं। चीनी साहित्य में चिह-तू नाम के एक राज्य का उल्लेख मिलता है, जो सियाम या उसके किसी समीपवर्ती प्रदेश में था। चिह-तू का अर्थ लाल मिट्टी है। अत: यह प्रतिपादित किया गया, कि बुद्धगुप्त चिह-तू का निवासी था। पर मुशिदाबाद के १२ मील दक्षिण में एक स्थान है, जो रंगामाटी कहाता है। गौड़ देश (वंगाल) की प्राचीन राजधानी कर्णं सुवर्ण नगरी थी। उसके समीप एक बौद्ध विहार विद्यमान था, जिसे ह्यु एन्-त्साँग ने लो-तो-मो-चिह का विहार कहा है। लो-तो-मो-चिह रक्तामृत या पालिभापा के रक्त-मित्तका का चीनी रूपान्तर है। यही स्थान अब रंगामाटी कहाता है, जो मुशिदाबाद के १२ मील दक्षिण में है। अधिक संगत यही प्रतीत होता है, कि महानाविक बुद्धगुप्त बंगाल के रत्तमत्तिका या रंगामाटी स्थान का निवासी था, और वहाँ से अपना जहाज लेकर वह मलाया प्रायद्वीप गया था। यह स्थान भागीरथी नदी के समीप ही है, जो उस समय नौका नयन के लिए प्रयुक्त भी हुआ करती थी। पर यह ध्यान में रखना चाहिए, कि रक्तमृत्तिका के सम्बन्ध में कतिपय अन्य भी मत हैं, जो पर्याप्त रूप से संगत प्रतीत होते हैं। टालमी ने अपने भगोल में रहदमरकोत्त नाम के एक स्थान का उल्लेख किया है। साँ मार्ता के अनुसार यह एक प्राचीन राज्य की राजधानी थी, किसका संस्कृत नाम रंगमती था, और जो ब्रह्मपूत्र नदी के पश्चिमी तट पर स्थित थी। एक अन्य विद्वान यूल ने टालमी के र्हदमरकोत्त का संस्कृत रूप रंगमृत्तिका प्रतिपादित किया है। महानाविक बुद्धगुप्त के निवासस्थान रक्तमृत्तिका की स्थिति के सम्बन्ध में मतभेद होते हुए भी उसके संस्कृत अभिलेख द्वारा मलाया प्रायद्वीप के वेलेज्ली प्रान्त में भारतीय भाषा तथा धर्म की सत्ता में तो कोई सन्देह रह ही नहीं जाता । वेलेज्ली प्रान्त के उत्तरी भाग से प्राप्त अन्य संस्कृत लेखों में निम्नलिखित पंक्तियाँ उल्लेखनीय हैं—"सर्वेण प्रकारेण सर्वस्मात् सर्वथा सर्व "सिद्धयाता: सन्त्"। सम्भवतः, इस लेख में महानाविक बृद्धगुप्त द्वारा समुद्रयाता के

पूर्ण रूप से सफल होने की प्रार्थना की गई है। एक अन्य लेख यह है-"अज्ञानाच्चीयते कर्म जन्मनः कर्म कारण…"

केड्डा में मिला संस्कृत लेख चार पंक्तियों में हैं, जो इस प्रकार है—-ये घर्मा हेतुप्रभवा तेषां हेतुं तथागतो (ह्यवदत्) तेषां च यो निरोध एवंबादी महाश्रमणः। अज्ञानाच्चीयते कर्म जन्मनः कर्मकारणम् श्रियते कर्म कर्माभावान्त जायते ॥

यह एक प्रसिद्ध बौद्ध सूत्र है, जो केड्डा के एक प्राचीन विहार के खण्डहरों में उत्कीर्ण है। यह सूत्र या सूत्त वरमा तथा दक्षिण-पूर्वी एशिया के अन्य स्थानों से भी प्राप्त हुआ है। मलाया प्रायद्वीप में संस्कृत के जो अन्य प्राचीन अभिलेख मिले हैं, वे बहुत खण्डित दशा में हैं। उनके कुछ शब्द ही पढ़े जा सके हैं, अतः उनके सम्बन्ध में विस्तार से लिखना उपयोगी नहीं होगा।

मलाया प्रायद्वीप में पुरातत्त्व-सम्बन्धी जो खोज की गई है, और उससे वहाँ के भारतीय उपनिवेशों पर जो प्रकाश पड़ता है, उसके सम्बन्ध में श्री लांजोकिए के ये वाक्य, उद्धरणीय हैं —ये उपनिवेश संख्या में बहुत अधिक थे और पूर्वी तट पर चुमफोन, चैया, बैन्डन नदी की घाटी, नखोन स्रीधम्मंरट (लिगोर), यल (पटनी के समीप), और (पहुंग में) सेलेन्सिंग में तथा पूर्वी तट पर मलेक्का, वेलेज्ली प्रान्त, तकुआ-पा और लनया व तेनासरिम नदियों के मुहानों पर स्थित थे। यह असंदिग्ध है, कि इनमें सबसे महत्त्व-पूर्ण नखीन स्रीधम्मरट का उपनिवेश था। यह बौद्ध धर्म का केन्द्र था, और इसी द्वारा नखोन स्नीधम्मरट के विशाल स्तूप तथा उसकी चौगर्दी में विद्यमान पचास मन्दिरों में से कतिपय का निर्माण कराया गया था। नखोन स्रीधम्मरट के उत्तर में चैया की स्थिति थी, जहाँ पहले ब्राह्मण धर्म का प्रचार था, पर बाद में उसने बौद्ध धर्म को अपना लिया था ये दोनों उपनिवेश कृषि प्रधान थे। पर सेलेन्सिंग, व तक्ञा-पा सद्श अन्य उपनिवेशों में टिन तथा सोने की खानें थीं, जिनके कारण वे अत्यन्त समृद्ध हो गए थे।

डॉ॰ एच॰ जी॰ क्वारिच वेल्स नामक विद्वान् मलाया के पुरातत्त्व-सम्बन्धी अवशेषों का गम्भीरतापूर्वक अध्ययन कर कुछ महत्त्वपूर्ण निष्कर्पी पर पहुंचे हैं। उनके अनुसार भारतीय उपनिवेशकों ने तकुआ-पा को अपना केन्द्र बनाया था, और वहीं से उन्होंने अन्यत अपना प्रसार किया था । वे जल तथा स्थल दोनों मार्गों से दक्षिण-पूर्व तथा पूर्व के प्रदेशों में गए थे और वहां उन्होंने अपनी वस्तियां वसायी थीं। मलाया प्रायद्वीप के पश्चिमी समुद्रतट के साथ के तकुआ-पा के समीपवर्ती प्रदेशों में वर्तमान समय में भी ऐसे लोग वड़ी संख्या में निवास करते हैं, जिनकी मुखाकृति भारतीयों के सद्ग है। नखोन स्रीधम्मरट तथा पतलुंग में अब तक भी ऐसे ब्राह्मणों की अनेक बस्तियाँ विद्यमान हैं, जो भारतीयों के वंशज हैं और यह मानते हैं कि उनके पूर्वज भारत से आकर वहाँ वसे थे । चैया और तखोन स्रीधम्मरट में वास्तुकला के अनेक ऐसे अवशेष भी प्राप्त हुए हैं, जो पूर्णतया भारतीय हैं। भारतीय वास्तुकला से प्रभावित होकर वाद में मलाया प्रायद्वीप े अपनी कला का विकास हुआ, जो स्थानीय पर्यावरण के अनुरूप थी।

# (३) सुमात्रा के प्राचीन भारतीय उपनिवेश

मलाया प्रायद्वीप के दक्षिण में सुमाता की स्थिति है। इन्डोनीसिया के गणराज्य में जो हजारों द्वीप अन्तर्गत हैं, सुमाता उनमें सबसे बड़ा है। वोनियो द्वीप का क्षेत्रफल सुमाता से अधिक है, पर उसका उत्तरी भाग मलायीसिया के अन्तर्गत है। मलक्का का जलडमरू-मध्य इसे मलाया से पृथक् करता है, और सुण्डा का जलडमरू-मध्य जावा से। सुमाता की लम्बाई १०६० मील है, और अधिकतम चौड़ाई २४८ है। छोटे-छोटे द्वीपों की एक श्रृंखला सुमाता के समुद्रतट के साथ-साथ दक्षिण-पश्चिम की ओर गई है, और एक अन्य श्रृंखला उसके उत्तर-पूर्व में। क्षेत्रफल में १,६७,४८० वर्गमील के लगभग होते हुए भी सुमाता की जनसंख्या एक करोड़ से भी कम है, और उसके सब निवासी किसी एक जाति के नहीं हैं। उनमें नसल, भाषा आदि के अनेक भेद विद्यमान हैं।

सुमाता की भौगोलिक स्थिति वड़े महत्त्व की है। वह भारत और चीन के बीच में पड़ता है, और समुद्र मार्ग से जाने वाल व्यापारी उसके वन्दरगाहों पर आश्रय ग्रह्ण किया करते थे। इस दशा से यह स्वाभाविक था, कि इस द्वीप में भारतीयों की बस्तियाँ भी स्थापित होने लगें। फेंच विद्वान् फरां (Ferrand) ने प्रतिपादित किया है, कि युवद्वीप जावा का नाम न होकर सुमाता का प्राचीन नाम था। रामायण ने जिसे यबद्वीप कहा है, टालमी के भूगोल में जिसे इअवादिक कहा गया है, फाइयान ने ये-पो-ती के रूप में जिसका उल्लेख किया है, चीनी ग्रन्थों में य-तियाओ, चाङ्-पो, व ताउ-पो से जो अभि-प्रेत है और आर्यभटीय तथा सूर्यसिद्धान्त में जिसे यवकोटि लिखा गया है, वह जावा न होकर सुमाता था। पर अन्य विद्वानों को यह मत स्वीकार्य नहीं है। वस्तुतः, यबद्वीप, ये-पो-ती आदि से जावा का ही ग्रहण करना चाहिए, सुमाता का नहीं। टालमी ने इअवादिक के साथ वरुसाई और सबदेवई का भी उल्लेख किया है, जिनसे सुमाता के पश्चिमों और दक्षिण-पूर्वी प्रदेश अभिन्नते हैं।

सुमाला के भारतीय उपनिवेशों में श्रीविजय सबसे प्रसिद्ध हैं। इसकी स्थापना चौथी सदी ईस्वी से पहले ही हो चुकी थी। पर सातवीं सदी में इसका विशेप रूप से उत्कर्ष प्रारम्भ हुआ, और इसके प्रतापी राजाओं ने पड़ोस के अनेक प्रदेशों को जीतकर अपने अधीन कर लिया। श्रीविजय के शैंलेन्द्र वंशी राजा बड़े वीर और प्रतापी थे, और वे अपना एक विशाल साम्राज्य स्थापित करने में समर्थ हुए थे। अगले अध्याय में हम इस पर विस्तार से प्रकाश डालेंगे। पर श्रीविजय के अतिरिक्त सुमाला में अन्य भी अनेक भारतीय उपनिवेश थे, जिन्हें बाद में श्रीविजय के राजाओं ने जीत लिया था। इनका परिचय चीनी ग्रन्थों से मिलता है। सातवीं सदी के एक चीनी ऐतिहासिक ग्रन्थ के अनुसार मो-लो-यू के राजा ने चीन के सम्राट् की सेवा में अपना दूतमण्डल भेजा था (६४४ ईस्वी)। मो-लो- यू की वर्तमान जाम्बी या यंवी के साथ एकता प्रतिपादित की गई है, जो कि दक्षिण सुमाला में हरी नदी के तट पर अवस्थित है। चीना याली यि-तिसंग भारत आते हुए और चीन वापस जाते हुए, इस स्थान पर ठहरा था, और उसके याला विवरण से जात होता है कि सातवीं सदी का अन्त होने से पूर्व ही इस पर चे-ली-फो-चे (श्रीविजय) का प्रभुत्त्व स्थापित हो गया था। सातवीं सदी के ही एक

अन्य चीनी ग्रन्थ में राज्यों की एक सूची दी गई है, जिसमें मी-ली-चे और ती-लंग-पी-हुअंग नाम भी आये हैं। मो-लो-चे की मो-लो-पू के साथ और तो-लंग-पो हुअंग की तुलंगववंग के साथ एकता प्रतिपादित की गई है। तुलंगववंग की स्थिति सुमावा के दक्षिण-पूर्वी प्रदेश में है। चीनी साहित्य द्वारा यह भलीभाँति स्पष्ट है, कि सुमाता में श्रीविजय के अतिरिक्त अन्य भी अनेक राज्यों की सत्ता थी, जिन्हें बाद में श्रीविजय द्वारा जीत लिया गया था।

श्रीविजय राज्य के अनेक शिलालेख इस समय उपलब्ध हैं। उनसे शैलेन्द्र वंशी राजाओं पर अच्छा प्रकाश पड़ता है। पर इस राज्य के प्रारम्भिक इतिहास के सम्बन्ध में कुछ वातें चीनी साहित्य द्वारा ज्ञात होती हैं। ३६२ ईस्वी में कालोदक नाम के एक बौद्ध भिक्षु द्वारा एक बौद्ध ग्रन्थ का चे-युल-येज-किङ् नाम से चीनी में अनुवाद किया गया था। इसमें जम्बूद्दीप का वर्णन किया गया है, और यह लिखा है कि समुद्र में २५०० राज्यों (द्वीपों) की सत्ता है। इनमें एक स्स्यु-ली था, और एक ची-ये। छठी सदी में इस चीनी प्रन्थ पर एक टीका लिखी गई थी, जिसमें ची-ये का अर्थ 'जय' या 'विजय' दिया गया है। इससे फरां ने यह परिणाम निकाला है कि चे-यूल-येउ-किङ् में चो-ये नामक जिस राज्य का उल्लेख है, वह श्रीविजय ही था। क्यों कि इस ग्रन्थ का काल चौथी सदी में है, अत: यह मानना असंगत नहीं होगा कि थीविजय की स्थापना चौथी सदी से पूर्व ही हो चुकी थी। श्रीविजय राज्य के प्रारम्भिक इतिहास पर छ: शिलालेखों से भी प्रकाश पड़ता है। इनमें एक शिलालेख संस्कृत भाषा में है, जो लिगोर (मलाया प्रायद्वीप में) से उपलब्ध हुआ है। शेप शिलालेख पुरानी मलय भाषा में हैं, जिनमें से तीन पलेमबङ् से मिले हैं, और एक जाम्बी से। ये दोनों स्थान सुमाला में है। गलय भाषा का एक शिलालेख वंक द्वीप से प्राप्त हुआ है। वंक द्वीप सुमान्ना के उत्तर-पूर्वी कोने पर समुद्रतट से कुछ दूरी पर स्थित है। ये पाँचों लेख सातवीं सदी के हैं, जब कि श्रीविजय का राज्य उन्नति के मार्ग पर तेजी के साथ अग्रसर हो रहा था। पलेमवङ् से उपलब्ध पहले लेख में श्रीविजय के राजा श्रीजयनाश या जयनाग के कुक़त्यों का उल्लेख है। पलेमवङ्ग के दूसरे लेख और जाम्बी के लेख में श्रीविजय के अधीनस्य प्रदेशों के निवासियों को चेतावनी दी गई है, कि यदि वे विद्रोह करने का विचार भी मन में लाएँगे, तो न केवल विद्रोहियों को अपित उनके पारिवारिक जनों को भी कठोर दण्ड दिए जाएँगे। श्रीविजय के राजा वौद्ध धर्म के अनुयायी थे, और उनके राज्य में बौद्ध धर्म का भलीभांति प्रचार या। चीनी यानी यि-रिसंग सात साल (६८८-६६५ ई०) तक श्रीविजय में रहा था, और वहाँ निवास करते हुए उसने संस्कृत भाषा तथा वौद्ध धर्म का अध्ययन किया था। उसके यात्रा-वृत्तान्त से ज्ञात होता है, कि चीन से भारत जाने वाले भिक्ष श्रीविजय में रहकर संस्कृत की शिक्षा प्राप्त किया करते थे। श्रीविजय केवल बौद्ध धर्म का ही केन्द्र नहीं था, व्यापार और सामुद्रिक परिवहन की दृष्टि से भी उसकी स्थिति अत्यन्त महत्त्व की थी। श्रीविजय के राजा भी अपने राजदूत चीन के राजदरवार में भेजते रहते थे। ६७० से ७४१ ईस्वी तक के काल में श्रीविजय से जो अनेक राजदूत चीन गए, उनके वृतान्त चीनी साहित्य में विद्यमान हैं। ७२४ ई० में श्रीविजय के राजा चे-ली-तो-लो-पा-मो

(श्रीन्द्रवर्मा) द्वारा जो दूतमण्डल चीन भेजा गया था, उसके साथ भेजे गए भेंट-उपहारों में दो वौने, एक हव्णी लड़की और पाँच रंगों का एक तोता भी था। इस दूतमण्डल के नेता का नाम कुमार था।

इसमें सन्देह नहीं, कि सुमाता में भारतीयों द्वारा जो अनेक उपनिवेश स्थापित किए गए थे, श्रीविजय उनमें सर्वप्रधान था। उसके राजाओं ने पहले सम्पूर्ण सुमाता को अपने अधीन किया, और वाद में मलाया प्रायद्वीप, वोनियो आदि की भी विजय की। श्रीविजय के साम्राज्य विस्तार पर आगे चलकर यथास्थान प्रकाश डाला जाएगा।

पुरातत्त्व सम्बन्धो अवशेष — सुमाता से भी पुरातत्त्व-सम्बन्धी अनेक अवशेष उप-लन्ध हुए हैं, जो वहाँ भारतीय धमं तथा संस्कृति की सत्ता को प्रमाणित करते हैं। जाम्बी से पत्थर की बनी बुद्ध की एक मूर्ति मिली है, और सेगुन तोग से कांस्य द्वारा निर्मित एक अन्य बुद्ध मूर्ति। इन्हें पाँचवीं या छठी सदी का माना जाता है। सुमाता में बौद्ध धमं का प्राधान्य था, पर उसके समीपवर्ती बंक द्वीप में पौराणिक धमं की सत्ता थी, यह बहां से प्राप्त हुई विष्णु की एक मूर्ति से सूचित होता है। यह मूर्ति सातवीं सदी की है। इनके अतिरिक्त बोधिसत्वों तथा अन्य देवी देवताओं की भी अनेक मूर्तियां सुमाता तथा उसके समीपवर्ती द्वीपों से प्राप्त हुई हैं, जो सातवीं सदी या उससे पूर्ववर्ती काल की हैं। शैलेन्द्र बंश के राजाओं के शासनकाल के तो बहुत-से अवशेष सुमात्रा तथा उसके साम्राज्य के अन्तर्गत प्रदेशों में विद्यमान हैं, जिम पर श्रीविजय साम्राज्य का वृत्तान्त देते समम प्रकाश डाला जाएगा।

#### (४) जावा में भारतीय उपनिवेशों का प्रारम्भ

सुमाता के पूर्व में जावा की स्थित है, जिसे सुण्डा का जलडमरू-मध्य सुमाता से पृथक् करता है। इस द्वीप की लम्बाई ६२२ मील है, और चौड़ाई ५५ से १२१ मील तक है। मदुरा और समीप के कितपय द्वीपों को सम्मिलत करके जावा का स्नेत्रफल ५१,००० वर्गमील के लगभग है। क्षेत्रफल में यह सुमाता से एक तिहाई से भी कम है, पर इन्डोनीसिया का यह सबसे आबाद द्वीप है और इसकी जनसंख्या तीन करोड़ से भी अधिक है। सघन आबादी का मुख्य कारण जावा की उपजाऊ तथा शस्य ध्यामल भूमि है। चावल, गन्ना, काफी, तम्बाकू, चाय, नील आदि वहाँ प्रचुरता से उत्पन्न होते हैं। बहां के जंगल भी बड़े सघन हैं, और उनके वृक्षों की. लकड़ी बहुत कीमती है। जावा की सागौन की लकड़ी इमारती काम के लिए बहुत विख्यात है। जावा के समुद्रतट के साथ-साथ भी अनेक द्वीप विद्यमान हैं, जिनमें मदुरा या मधुरा मुख्य है। जो जलडमरू-मध्य द्वारा जावा को मदुरा से पृथक् करता है, कहीं-कहीं तो उसकी चौड़ाई एक मील से भी कम है। यही दशा कुछ अन्य द्वीपों की भी है। इसीलिए उन्हें जावा का ही अग माना जाता है।

वरमा, मलाया और सुमान के समान जावा में भी भारतीयों ने अनेक उपनिवेशों की स्थापना की थी। पर दुर्भाग्य से इन उपनिवेशों का प्रारम्भिक इतिहास अभी अज्ञात है। रामायण में यवदीप का उल्लेख मिलता है, यह पहले लिखा जा चुका है। उसके "गत्नजन्तो यवदीपं सप्तराज्योपशोभितम्, सुवर्णरूप्यकद्वीपं सुवर्णकरमण्डतम्।"
(वालमीकि रामायण २,११) श्लोक में यवदीप का सुवर्णद्वीप के अन्तर्गत रूप से उल्लेख
हैं, और इस श्लोक को अन्य भी अनेक प्राचीन ग्रन्थों में उद्धृत किया गया है। टालमी
ने भी इक्षवादिक नामक एक स्थान का उल्लेख किया है। यवदीप और इअवादिक जावा
के ही दाप थे, यह प्रायः सभी विद्वानों को स्वीकार्य है। रामायण ईस्वी सन् के प्रारम्भ
काल सक अपने वलंगान रूप में आ चुकी थी, और टालमी का समय दूसरी सवी में था।
इससे यह अनुमान किया जा सकता है, कि ईस्वी सन् की पहली सदी तक यवदीप या
जावा भारतीग्रों को जात हो चुका था, और वहाँ उन्होंने अपनी वस्तियाँ बसानी प्रारम्भ
कर दी थीं। जावा के इन प्राचीनतम भारतीय उपनिवेशों के सम्बन्ध में जो भी जानकारी
इस समय उपलब्ध है, उसके दो स्रोत हैं—(१) जावा में प्रचलित पुरानी अनुश्रुतियाँ
या दन्त कथाएँ, और (२) चीन के प्राचीन ग्रन्थों में संकलित वृत्तान्त।

सर स्टैम्फोर्ड रैफल्स नामक विद्वान ने उन्नीसवीं सदी के प्रारम्भ में जावा के इतिहास पर ग्रन्थ लिखा था, जिसमें वहां की प्राचीन अनुश्रुतियां भी संकलित हैं। एक अनुश्रुति के अनुसार जिन उपनिवेशकों ने जावा में सबसे पूर्व अपनी वस्ती बसायी थीं, उनका नेता अजिसक था, जो अस्तिन के राजकुल से सम्बद्ध था। अस्तिन हस्तिनापुर का अपभ्रंग है। जावा की इस प्राचीन अनुश्रुति में अजिसक के नेतृत्व में उस द्वीप में गए उपनिवेशकों का सम्बन्ध हस्तिनापुर के कुरुवंश के साथ जोड़ा गया है। जावा की ही एक अन्य अनुश्रुति के अनुसार हस्तिनापुर या अस्तिन के राजकुल के लोग पहले गुजरात में जाकर बसे थे, और बाद में उनके वंशज वहाँ से जावा गए थे। जावा की एक अन्य प्राचीन अनुश्रति में उस द्वीप में भारतीय उपनिवेश स्थापित करने का श्रेय कलिंग को दिया गया है। किलङ्ग (कलिंग) के राजा ने बीस हजार परिवारों की जावा में बसने के लिए भेजा था, जहाँ उनके सदस्यों की संख्या में तो वृद्धि होती रही, पर सभ्यता के क्षेत्र में वे कोई उन्निति नहीं कर सके। पर बाद में जावा के संवत् २८६ (जावा में शक संवत् का प्रचलन था) में ईश्वर की कृपा से वहाँ कानी नाम का एक राजा हुआ, जिसने वहाँ के निवासियों को उन्मति पथ पर अग्रसर करना प्रारम्भ किया। कुछ सदियों बाद वहा अस्तिन राज्य स्थापित हुआ, जिसके राजा कमशः पुलसर, अविआस, पाण्डु देवनाथ और जयवय हुए। इस अनुश्रुति में जो भी नाम आए हैं, उनका महाभारत की कथा के साथ सम्बन्ध है। अस्तिन और हस्तिनापुर के एक होने की वात ऊपर लिखी जा चुकी है। पुलसर परागर का अविआस व्यास का और जयवय जयभय का रूपान्तर है, इसमें सन्देह की गुंजाइण नहीं है।

पर जावा में प्रचलित वहुसंख्यक अनुश्रुतियों के अनुसार जिस आजसक द्वारा वहाँ उपिनविश स्थापित किया गया था, वह अस्तिन (हस्तिनापुर) के पाण्डव राजा का मन्त्री था, और उसने जावा के संवत् (शक संवत्) के प्रथम वर्ष में उस द्वीप में पदापण किया था। इस द्वीप का नाम पहले नुसा केन्द्रंग था, और वहाँ रसक्स (राक्षस) लोगों का निवास था। अजिसक द्वारा वहाँ सभ्यता का सूत्रपात किया गया और इस द्वीप का नाम यवद्वीप (जावा) रखा गया। अजिसक के सम्बन्ध में जो विविध अनुश्रुतियाँ जावा

में प्रचलित हैं, उनमें उसे अनेक रूपों में प्रस्तुत किया गया है। कुछ के अनुसार वह एक शक्तिशाली राजकुमार या राजपुरुष था, और उसने जावा में आकर एक समृद्ध उपिनवेश की स्थापना की थी। कितपय अनुश्रुतियों में अजिसक को एक ऋषि या देवता के रूप में प्रस्तुत किया गया है। पर तब इस सम्बन्ध में एकमत हैं, कि उसी द्वारा जावा में सुब्यवस्थित शासन, धर्म तथा विद्याध्ययन का सूवपात किया गया था।

जावा में भारतीय उपनिवेश की स्थापना के सम्बन्ध में चीनी साहित्य में भी अनेक महत्त्वपूर्ण सूचनाएँ विद्यमान हैं। फाइ-सिन ने पन्द्रहवीं सदी में सिगच-शेंग-लन नाम से एक ग्रन्थ लिखा था, जिसके अनुसार जावा के दूत जब १४३२ ई० में चीन के सम्राट् की सेवा में भेंट लेकर आए, तो उन्होंने एक पत्न भी अपित किया, जिसमें लिखा था कि उनका राज्य १३७६ वर्ष पहले स्थापित हुआ था। इससे यह अनुमान किया जाता है, कि ५६ ई० में जावा में अजिसक द्वारा भारतीय उपनिवेश की स्थापना की गई थी। शक संवत् और ईस्वी सन् में ७८ वर्षों का अन्तर है। जावा की एक अनुश्रुति के अनुसार अजिसक ने जावा संवत् (शक संवत्) के प्रथम वर्ष में उस द्वीप में पदार्पण किया था। फाइ-सिन ने वहाँ सभ्यता के श्रीगणेश का समय ५६ ई० में माना है, जो शक संवत् के प्रारम्भ से २२ साल पहले पड़ता है। दोनों में अन्तर इतना कम है, कि उनमें जो असंगित है, उसे किसी साधारण भूल का परिणाम समझा जा सकता है।

चीनी साहित्य से बाद के जावा के इतिहास पर अधिक प्रकाश पड़ता है। उसके अनुसार पे-तिआओ के राजा तिआओ-पियेन ने १३२ ईस्वी में अपना राजदूत चीन के राजदरवार में भेजा था। पेलिओ ने ये-तिसाओ को यवद्वीप (जावा) का चीनी रूप प्रतिपादित किया है, और फरां के अनुसार तिआओ-पियेन का संस्कृत रूप देववर्मा है। पेलिओ और फरां द्वारा चीनी शब्दों के जो संस्कृत रूपान्तर प्रस्तुत किये गए हैं, उन्हें सही मानने पर यह भी स्वीकार करना होगा, कि दूसरी सदी तक जावा में भारतीय राज्य भलीभाँति स्थापित हो चुका था, और उसके राजिसहासन पर भारतीय राजा आरूढ़ थे। तीसरी सदी में भी चीन और जावा में राजनयिक सम्बन्ध कायम रहा। पर पाँचवीं सदी के चीनी साहित्य से जावा पर जो प्रकाश पड़ता है, वह विशेष महत्त्व का है। भारत से लंका होकर चीन वापस जाते हुए प्रसिद्ध चीनी यात्री फाइयान ४१४-४१५ ई० में पाँच मास जावा में ठहरा था। उस समय इस द्वीप में पौराणिक हिन्दू धर्म का प्रचार था। पर कुछ समय पश्चात् वहाँ वौद्ध धर्म का प्रचार प्रारम्भ हुआ, और शीघ्र ही वह वहाँ का प्रधान धर्म वन गया। इसका प्रधान श्रेय गुणवर्मा को प्राप्त है। गुणवर्मा कि-पिन के राजा संघानन्द का पुत्र था, और उसकी प्रवृत्ति शुरू से ही धर्म की ओर थी। राजसिंहासन का परित्याग कर उसने बौद्ध भिक्षुओं के कार्पाय वस्त्र धारण किए, और लंका चला गया । कुछ समय वहाँ रहकर वह यवद्वीप गया। वहाँ की राजमाता ने स्वप्न में एक भिक्षु को देखा, जो जहाज पर यबद्वीप आ रहा था। अगले दिन प्रातःकाल गुणवर्मा समुद्रमार्ग से यबद्वीप पहुंच गया। राजमाता ने उसका उपदेश सुन बौद्ध घर्म को स्वीकार कर लिया, और कुछ समय पश्चात् माता के प्रभाव से यवद्वीप के राजा ने भी वौद्ध धर्म की दीक्षा ग्रहण कर ली। इसी समय एक गलुसेना ने यवद्वीप पर आक्रमण किया। अहिंसा-प्रधान बौद्ध धर्म के अनुयायी राजा

के सम्मुख यह समस्या उपस्थित हुई, कि शत्रु का सामना करने के लिए युद्ध करना चाहिए या नहीं । इस समस्या का समावान गुववर्मा ने किया । उन्होंने कहा, दस्युओं को दण्ड देना हिंसा नहीं है, उन्हें नष्ट करना घर्म है। यवद्वीप का राजा वौद्व घर्म तथा गुणवर्मा के इतने प्रभाव में था, कि उसने राजगद्दी का परित्याग कर भिक्षवत ग्रहण करने की इच्छा प्रगट की, पर मन्तियों के अनुनय-विनय करने पर उसने इस शर्त पर राजा बने रहना स्वीकार किया, कि उसके राज्य में प्राणियों की हिंसा वन्द कर दी जाए। चीनी साहित्य में गुणवर्मा को कि-पिन के राजा का पुत्न कहा गया है। कि-पिन से काश्मीर अभिप्रेत है या कपिशा (अफगानिस्तान में), इसपर विद्वानों में मतभेद है। पर वहसंख्यक विद्वान गुणवर्मा को काण्मीर का ही राजकुमार मानते हैं। गुणवर्मा ने केवल जावा में ही वौद्ध धर्म का प्रचार नहीं किया, अपितु उनकी कीर्ति चीन भी पहुंच गई और वहाँ के राजा ने उन्हें अपने देश में निमन्त्रित किया। नन्दी नाम के भारतीय व्यापारी के जहाज से ४३१ ई॰ में वह चीन पहुंचे और वहीं पर उनकी मृत्यु हुई। गुणवर्मा का जो वृत्तान्त चीनी साहित्य में विद्यमान है, उससे यह भली-भाँति प्रगट हो जाता है कि पाँचवीं सदी में जावा का चीन के साथ घनिष्ठ सम्बन्ध या और इन दोनों के प्रतिनिधि एक-दूसरे देश में आते-जाते रहते थे। इसीलिए चीनी साहित्य में जावा के अनेक ऐसे राजाओं का उल्लेख है, जिन्होंने कि चीन के राजदरवार में अपने दूत भेजे थे। सम्भवतः, पाँचवीं सदी में सम्पूर्ण जावा द्वीपिकसी एक राजा के गासन में नहीं था। वहाँ अनेक राज्यों की सत्ता थी, जिनके राजा चीन के साथ राजदूतों का आदान-प्रदान करते रहते थे। ऐसा एक राज्य हो-लो-तान था, जहां से ४३४ और ४५२ ई० के वीच में पाँच दूत-मण्डल चीन गए थे। हो-लो-तान के राजा द्वारा भेजे गए इन दूतमण्डलों के अतिरिक्त चीनी ग्रन्थों में दी अन्य दूतमण्डलों का उल्लेख है, जिन्हें चो-पो के राजा ने ४३३ और ४३५ ई० में चीन भेजा था। चो-पो को जावा या यवद्वीप का चीनी रूपान्तर माना जाता है, और ४३५ ई० में उसके जिस राजा ने अपना राजदूत चीन भेजा था, चीनी ग्रन्थों में उसका नाम चे-ली-पो-ता-तो-अ-ला-पा-मो लिखा गया है। विविध विद्वानों द्वारा इसे संस्कृत के श्रीपादघरवर्मन्, भट्टार द्वार वर्मन् या श्रीपादपूर्णवर्मन् का चीनी रूपान्तर प्रतिपादित किया गया है। प्रायः एक ही समाय में चो-पो तथा हो-लो-तान से राजदूतों के चीन भेज जाने से यह प्रश्न उठता है, कि इब दोनीं राज्यों में क्या सम्बन्ध था। चीनी विवरणों का सूक्ष्मता से विवेचन कर विद्वान इस परिणाम पर पहुंचे हैं, कि पाँचवीं सदी में जावा में अनेक राज्यों की सत्ता थी, जिनमें एक हो-लो-तान भी था। चो-पो जहाँ सम्पूर्ण यवदीप को कहते थे, वहाँ उस द्वीप में इस नाम का एक राज्य भी था, जो हो-लो-ता से भिन्न था। वस्तृत:, चीनी ग्रन्थों से जावा और उसके प्राचीन राज्यों के विषय में जो विवरण मिलता है, वह इतना अस्पष्ट है कि उससे किसी सुनिष्टिचत परिणाम पर नहीं पहुंचा जा सकता।

सुई वंश के काल (५८६-६१८ ई०) के दो चीनी ग्रन्थों में तू-पो नामक एक देश का उल्लेख हैं, जिसमें दस राजधानियों या नगरों की सत्ता थी। इनके शासक राजा कहाते थे। पेलिओ ने तू-पो की जावा के साथ एकता प्रतिपादित की है, और चीनी विवरण से थह परिणाम निकाला है, कि छठी सदी में जावा दस या अनेक राज्यों में विभक्त था। तांग वंश के काल (६१६-६०६ ई०) के प्राचीन जीनी इतिहासों में ऐसे २८ सामन्त् राजाओं का उल्लेख है, जो जावा के राजा को अपना अधिपित स्वीकार करते थे। हो-लो-तान इनमें एक था। उसके अतिरिक्त एक राज्य हो-लिङ् था, तांग वंश के सम्राटों के साथ जिसके राजाओं का राजनियक सम्बन्ध विद्यमान था। सम्भवतः, हो-लिङ् के राजाओं ने जावा के अन्य सब राज्यों को जीत कर अपने अधीन कर लिया था और उनके राजाओं की स्थित हो-लिङ् के सामन्तों के सदृश हो गई थी। इसीलिए तांग युग के ग्रन्थों में सम्पूर्ण जावा के लिए भी हो-लिङ् शब्द का प्रयोग किया गया है।

हो-लिङ् को कर्लिंग का चीनी रूपान्तर माना गया है। सम्भवतः, भारत के कर्लिंग प्रान्त से बहुत-से उपनिवेशकों ने जावा में अपनी बस्तियाँ वसायी थीं। जावा की एक अनुश्रुति के अनुसार विलङ्ग (कर्लिंग) के राजा ने वीस हजार परिवारों को वहाँ वसने के लिए भेजा भी था। जावा के एक राज्य का नाम जो हो-लिङ् पड़ा, वह कर्लिंग से आकर वहाँ बसे हुए लोगों के कारण ही था। सुदूर जावा में जाकर उन्होंने नये कर्लिंग (होलिङ्) की स्थापना की थी। सम्भवतः, हो-लिङ् का राज्य मध्य जावा में था. और होलो-तान की स्थित पश्चिमी जावा में थी। इन राज्यों के जो कतिपय शिलालेख व पुरातत्त्व-सम्बन्धी अन्य अवशेष प्राप्त हुए हैं, उन्हीं से यह परिणाम निकाला गया है। इन दो के अतिरिक्त अन्य भी अनेक राज्य जावा में विद्यमान थे, पर चीनी ग्रन्थों से उनके इतिहास पर कोई विशेष प्रकाश नहीं पड़ता।

## (५) जावा के प्राचीन अभिलेख

नावा में कतिपय ऐसे उत्कीणं लेख प्राप्त हुए हैं, जिनसे वहां के प्राचीन इतिहास के सम्बन्ध में महत्त्वपूर्ण सूचनाएँ प्राप्त की जा सकती हैं। ये लेख संस्कृत में हैं, और चीनी विवरणों की तुलना में ये बहुत अधिक प्रामाणिक हैं। इनमें सबसे पुराने वे चार शिलालेख हैं, जो बटाविया के समीप मिले हैं। वटाविया पश्चिमी जावा का मुख्य नगर है, और समुद्रतट पर स्थित है। पहले तीन शिलालेख बटाविया के समीप ची-अरुतीन, जम्बू और कबोन-कोपी नामक स्थानों से प्राप्त किये गए हैं, और चौथा शिलालेख तूगू से मिला है जो स्थान समुद्र के तट पर है। पहलें तीन शिलालेखों में पूर्णवम्मी नाम के एक राजा का उल्लेख है, जिसकी राजधानी तारुम या तारुमा नगरी थी। पूर्णवम्मा को अवनिपति, और 'प्रचुर-रिपुशराभेद्यविख्यातवम्मी' (बहुत-से शबुओं के शर जिसे कभी परास्त नहीं कर सके) कहा गया है। चौथा लेख भी पूर्णवर्मा का है, और उसे इस राजा के वाईसवें शासन वर्ष में उत्कीर्ण कराया गया था। यह लेख विशेष महत्त्व का है, क्योंकि इसमें जहाँ पूर्णवर्मा के पितामह को 'रार्जाप' और पिता को 'राजाधिराज' कह कर स्मरण किया ... गया है, वहाँ साथ ही तारुमा के राजाओं की कतिपय कृतियों का भी इसमें उल्लेख पाया जाता है। पूर्णवर्मा के 'गुरु' (पिता) राजाधिराज ने चन्द्रभागा नाम की एक नहर खुदवायी थी, जो पुरी (तारुमा) के पास से होकर समुद्र में जा गिरती थी। राजा पूर्णवर्मा ने स्वयं भी एक नहर का निर्माण कराया था, जिसका नाम गोमती था। इसके ... निर्माण के सम्बन्ध में शिलालेख के ये ग्लोक उद्धरण के योग्य हैं—

#### ४० दक्षिण-पूर्वी और दक्षिणी एशिया में भारतीय संस्कृति

नरेन्द्रध्वजभूतेन श्रीमता पूर्णवम्मंणा प्रारभ्य फाल्गुने मासि खाता कृष्णाब्दमीतिथौ । चैत्रशुक्लत्रयोदस्यां दिनेस्सिद्धैकविशकै ।। आयता षट्सहस्रोण धनुषां सशतेन च । हाविशेन नदी रम्या गोमती निर्मलोदका ॥ पितामहस्य राजर्षेविदार्यं शिविरावनिम् । स्राह्मणैगौंसहस्रोण प्रयाति कृतदक्षिणः ॥

राजा पूर्णंवम्मा ने गोमती नाम की जो नई नहर खुदवायी थी, वह ६१२२ धनुष लम्बी थी। उसकी खुदाई फाल्गुन कृष्ण अष्टमी को गुरू हुई थी, और चैन शुक्ला स्रयोदशी के दिन वह बन कर तैयार हो गई थी। उसके बनने में केवल २१ दिन लगे थे। नहर के निर्माण के पूरा हो जाने पर राजा पूर्णंवम्मा ने एक हजार गौवें न्नाह्मणों को दिक्षणा में प्रदान की थीं। इससे यह भी स्पष्ट हो जाता है, कि पूर्णंवम्मा पौराणिक हिन्दू धर्म का अनुयायी था। या तो वह स्वयं भारतीय था, और या उसने भारतीय धर्म तथा संस्कृति को पूर्णंरूप से अपना लिया था।

वटाविया के समीप प्राप्त हुए पूर्णवम्मा के पहले दो शिलालेखों पर अभिलेखों के साथ-साथ पदिचिह्न भी उत्कीण हैं, जिन्हें राजा के अपने पैरों का चिह्न (पादिनम्बद्धय) कहा गया है।

तस्येदम्पादिवम्बद्वयमरिनगरोत्सादने नित्यदक्षम् । मक्तानां यन्नृपाणाम्भवति सुखकरं ज्ञाल्यभूतं रिपूनाम् ॥

शिला पर उत्कीण पूर्णवर्म्मा के दोनों पैरों के विम्व को भवत नृपतियों (अधीनता स्वीकृत करने वाले राजाओं) के लिए सुखकर और शत्नुओं के लिए शत्यरूप बताया गया है। इन पदिवन्दों की नुलना विष्णु के पदों से यह कहकर की गई है—

विकान्तस्यावनिपतेः श्रीमतः पूर्णवम्मंणः। तारूमनगरेन्द्रस्य विष्णोरिव पद द्वयम् ॥

रामायण में जहाँ यवद्वीप और उसके समीप के अन्य द्वीपों का वर्णन है, वहीं उसी प्रसंग में विष्णु के तीन पदों का भी उल्लेख किया गया है—

तत्र योजन विस्तारम् उच्छितं दशयोजनम् ।
ृश्युङ्गं सौमनसं नाम जातरूपमयं ध्रुवम् ॥
तत्र पूर्वं पदं कृत्वा पुरा विष्णुः त्रिविषमे ।
द्वितीयं शिखरे मेरोश्चकार पुरुषोत्तमः ॥

रामायण के इन श्लोकों के अनुसार विष्णु ने जब अपने पद उठाये, तो पहला पद उन्होंने सौमनस पर्वतिश्रंग पर रखा और दूसरा मेरुपर्वत के शिखर पर। विष्णुपदों की पूजा की परम्परा पौराणिक हिन्दू धर्म में विद्यमान है। राजा पूर्णवम्मा ने भी उसका अनुकरण कर अपने पदविम्व शिलाओं पर उत्कीर्ण कराये थे, ताकि 'भक्तनृपति' तथा प्रजाजन इन 'सुखकारी' पदविम्वों की पूजा कर सकें। यवद्वीप के प्रसंग में ही विष्णु पदों का जो उल्लेख रामायण में किया गया है, उससे यह अनुमान करना असंगत नहीं होगा

ाक विष्णु पदों की पूजा का सूत्रपात जावा में ही हुआ था, या यह पूजा वहाँ भली-भाँति प्रचलित थी, जिसके कारण 'सारुमनगरेन्द्र' पूर्णवर्म्मा ने भी अपने पादद्वय के विम्व प्रजा द्वारा पूजित होने के प्रयोजन से शिलाओं पर उत्कीर्ण करा दिये थे।

बटाविया के समीप कवोन कोपी से प्राप्त हुए पूर्णवर्मा के तीसरे शिलालेख के साथ हाथी के पाद उत्कीर्ण हैं, जिन्हें ऐरावत हाथी के पाद कहा गया है (ऐरावताभस्य विभातीदम्पदह्यम्) । पौराणिक अनुश्रुति में ऐरावत हाथी को देवी या लोकोत्तर समझा जाता है। अतः यदि देव-गुण-सम्पन्न राजा पूर्णवर्मा के पदिवम्बों के साथ ही उसके ऐरावत हाथी के पादिवम्बों की भी पूजा की जाए, तो इसमें आश्चर्य की क्या वात है।

वटाविया के क्षेत्र से प्राप्त शिलालेखों के कारण जावा में राजा पूर्णवर्मा की सत्ता के सम्बन्ध में सन्देह की कोई गुंजाइश नहीं रह जाती। उनसे यह भी प्रमाणित हो जाता है, कि इस राजा की राजधानी ताहमानगरी थी। पर इन शिलालेखों पर कोई संवत् अंकित नहीं है, अतः पूर्णवर्मा के काल का अनुमान केवल इन अभिलेखों की लिपि के आधार पर ही किया जा सकता है। इन शिलालेखों में अक्षरों की जो आकृति पायी जाती है, वह चम्पा के राजा भद्रवर्मा और शम्भुवर्मा के अभिलेखों के अक्षरों से मिलती-जुलती है। भद्रवर्मा का काल पाँचवीं सदी में था, और शम्भुवर्मा का छठी सदी में। इससे यह परिणाम निकाला गया है, कि पूर्णवर्मा भी छठी सदी के लगभग ताहमानगरी के राज-सिहासन पर आरुढ़ रहा होगा। यद्यपि इन शिलालेखों से ताहमा के राजवंश तथा उसके इतिहास पर विशेष प्रकाश नहीं पड़ता, पर उनसे यह अवश्य स्पष्ट हो जाता है, कि पूर्णवर्मा के समय में पश्चिमी जावा अविकल रूप से भारतीय धर्म, भाषा तथा संस्कृति के प्रभाव में था।

पूर्णवर्मा के इन चार शिलालेखों के बाद के जो अन्य प्राचीन शिलालेख जावा से प्राप्त हुए हैं, वे आठवीं सदी और उसके पश्चात् काल के हैं। पर इस बीच का एक शिलालेख मध्य जावा के तुक-मस नामक स्थान से मिला है, जो मेरचबू पर्वत की उपत्यका में है। यह एक विशाल चट्टान पर उत्कीर्ण है, और केवल एक पंक्ति का है। अभिलेख इस प्रकार है—

ः उज्जु (च्यम्) बुष्हानुजाता क्वचिच्छिलावालुक निगंतेयम् । क्वचित् प्रकीर्णा शुभशीततीया संप्रश्रुता मे (ध्य) करीव गंगा।।

इस अभिलेख में न किसी राजा का नाम है, और न कोई तिथि या संवत् ही दिया गया है। इसमें केवल एक ऐसी जलधारा का काव्यमय रूप से वर्णन है, जो गंगा के सभान पिवल है, जिसका उद्गम कमल (अम्बुरुह) से हुआ है और जो कहीं शिलाओं के वीच से होकर वहती है और कहीं रेती पर से। लिपि को वृष्टि में रखकर इस अभिलेख को भी छठी सातवीं सदी का माना जाता है। यह अभिलेख इस कारण विशेप महत्त्व का है, क्योंकि इसके ऊपर सोलह आकृतियाँ या चिह्न उदगीर्ण हैं, और उन सब का सम्बन्ध पौराणिक हिन्दू धर्म के साथ है। इनमें शंख, गदा, चक्र, विशूल, परशु, माला, कमल और कुम्म की आकृतियाँ उल्लेखनीय हैं। विशूल का सम्बन्ध णिव से है, शंख, गदा आदि का विष्णु से, कुम्भ का अगस्त्य से और परशु का परशुराम से। यह शिलालेख इस तथ्य को

प्रमाणित करने के लिए पर्याप्त है, कि छठी सातवीं सदियों में मध्य जावा में भी पौराणिक हिन्दू धर्म का प्रचार था, और वहां के निवासी संस्कृत भाषा का प्रयोग किया करते थे। जावा के इन प्राचीन अभिलेखों की भाषा विश्व संस्कृत है। छठी-सातवीं सदी का एक अन्य अभिलेख मध्य जावा के दिअङ् पथार में पाया गया है। पर यह इतना अधिक पिस गया है कि इसे पढ़ा नहीं जा सका है। बाद के काल के जो अनेक अभिलेख जावा में मिले हैं, उन पर हम अगले एक अध्याय में प्रकाश डालेंगे।

#### (६) बोर्नियो के प्राचीन भारतीय उपनिवेश

क्षेत्रफल की दृष्टि से दक्षिण-पूर्वी एशिया के द्वीपों में वोनियो सबसे वड़ा है। जावा की तुलना में वह सात गुने से भी अधिक है, पर उसकी आबादी बहुत कम है। अभी वह पचास लाख तक भी नहीं पहुँच पाई है। वोनियो का एक भाग मलायीसिया के अन्तर्गत है, और शेप इन्डोनीसिया में है। दक्षिण-पूर्वी एशिया के अन्य द्वीपों व प्रदेशों के समान बोनियों में भी प्राचीन समय में भारतीयों ने अनेक उपनिवेशों की स्थापना की थी, जिनका परिचय हमें वहाँ उपलब्ध हुए अभिलेखों द्वारा मिलता है। इसमें सबसे पुराने वे चार शिलालेख हैं, जो कि १८७६ ईस्वी में मुअरा कामङ् नामक स्थान से प्राप्त किए गए थे। यह स्थान कोती या कुतेई प्रदेश में महकम नदी के तट पर है। चीन देश की एक पुरानी नौका के भग्नावशेष भी इस स्थान से उपलब्ध हुए हैं, जिससे सूचित होता है, कि कभी यह जलमार्ग द्वारा यातायात का भी महत्त्वपूर्ण केन्द्र था। सम्भवतः, भारतीयीं ने भी जलमार्ग से ही आकर इस प्रदेश में अपनी वस्तियों का सूत्रपात किया था। मुअरा कामङ् से सुवर्णनिमित तीन प्राचीन वस्तुएँ भी उपलब्ध हुई हैं, जिनमें एक विष्णु की मूर्ति है । अभिलेख प्रस्तरस्तम्भों पर उत्कीर्ण हैं, जिनकी ऊँचाई छ: फीट के लगभग है। ये स्तम्भ यज्ञों के लिए यूपों (यज्ञस्तम्भों) के रूप में वनवाए गए थे, और इन पर जो अभिलेख उत्कीर्ण हैं, उनका सम्बन्ध राजा मूलवर्मा के साथ है, जिसने कि यज्ञों का अनुष्ठान करते समय इन यूपों का निर्माण कराया था। ये अभिलेख शुद्ध संस्कृत में हैं, और इनकी लिपि से यह अनुमान किया गया है, कि इन्हें पाँचवीं सदी के प्रारम्भिक भाग में उत्कीर्ण, कराया गया था। पहले अभिलेख में मूल वर्मा ने पशु, भूमि, वृक्ष आदि का दान कर जो पुण्य कार्य किए, उनका उल्लेख है। इन्हीं पुण्य कृत्यों के उपलक्ष में विप्रौं द्वारा उस यूप को स्थापित किया गया था, जिस पर कि यह लेख उत्कीर्ण है।

दूसरा अभिलेख अधिक महत्त्व का है। उसमें मूलवर्मा के वंश का परिचय इस प्रकार दिया गया है---

> श्रीमतः श्रीनरेन्द्रस्य कुण्डुन्गस्य महात्मनः पुत्रोक्ववर्मा विख्यायः वंशकर्ता यथांशुमान्। तस्य पुत्राः महात्मानः व्यस्वय इवाग्नयः तेयां व्रयानां प्रवरः तपोवलदमान्वितः। श्री मूलवर्म्मा राजेन्द्रो यष्ट्वा बहुसुवर्णकम् तस्य यज्ञस्य युपोऽयं द्विजैन्द्रैः सम्प्रकल्पितः॥

इस अभिलेख के अनुसार कुण्डुना नाम के नरेन्द्र का पुत्र अध्ववर्मा था, जो अंशुवर्मा के समान एक नए वंश के कर्ता (वंश-प्रवर्तक) के रूप में विख्यात हुआ। अध्ववर्मा के तीन पुत्र थे, जिनमें तप, वल और दम की दृष्टि से मूलवर्मा सर्वश्रेष्ठ था। मूलवर्मा ने वहुसुवर्णक यज्ञ का अनुष्ठान किया, जिसके लिए ब्राह्मणों द्वारा यह यूप वनवाया गया। कुण्डुन्ग शब्द संस्कृत का प्रतीत नहीं होता। अतः कतिपय विद्वानों ने यह प्रतिपादित करने का प्रयत्न किया है, कि मूलवर्मा के पूर्वज भारतीय न होकर वोनियो की किसी मूल जाति के थे। कम्बुज (कम्बोडिया) के राजवंश का प्रारम्भ कौण्डिन्य से हुआ, यह वहाँ के अन्यतम राजा राजेन्द्र वर्मा के एक अभिलेख में सूचित किया गया है। (सोमा कौण्डिन्यवंशाम्बरतल-तिलको भूपतिभुँ रिकीतिः)। इसी प्रकार चम्पा के राजवंश का प्रारम्भ भी कौण्डिन्य द्वारा हुआ कहा गया है (तत्र स्यापितवान्जूलं कौण्डिन्य स्तव् हिजर्षभः)। कम्बुज और चम्पा दोनों के अभिलेखों से यह भी ज्ञात होता है, कि कौण्डिन्य का अध्वत्यामा के साथ निकट सम्बन्ध था। चम्पा, कम्बूज और बोर्नियो— तीनों के राजवंशों के प्रवर्तक के रूप में कौण्डिन्य या कुण्डुन्ग का उल्लेख महत्त्व की बात है। कुण्डुन्ग और कौण्डिन्य तथा अध्वत्यामा और अध्ववर्मा अभिन्न थे, यह कल्पना असंगत नहीं होगी । ऐसा प्रतीत होता है, कि भारतीय उपनिवेशकों की जिस धारा द्वारा पहले-पहल दक्षिण-पूर्वी एशिया के विविध प्रदेशों में अपनी वस्तियां स्थापित की गई थीं, उसका नेता कौण्डिन्य था, और उसी के वंशजों या अनुयायियों ने विविध स्थानों पर अपने राज्य स्थापित किए थे। इसीलिए मुलवर्मा के पिता अश्ववर्मा की 'वंशकर्ता' कहा गया है। महाभारत के आदिपर्व में उन वीर पुरुषों के लिए वंशकर्ता विशेषण का प्रयोग किया गया है, जिन्होंने किसी नये राज्य की स्थापना की हो।

राजा मूलवर्मा ने बहुसुवर्णक संज्ञा के जिस यज्ञ का अनुष्ठान किया था, उसका उल्लेख रामायण में भी मिलता है। वहाँ इसे अश्वमेध, अग्निष्टोम, गोमेध और राजसूय के साथ परिगणित किया गया है (अग्निष्टोमोऽद्यमेधश्च यज्ञो बहुसुवर्णकः। राजसूयस्तथा यज्ञो गोमेधो वैष्णवस्तथा)।

एक अन्य अभिलेख में वप्रकेश्वर के पुण्यक्षेत्र में राजा मूलवर्मा द्वारा ब्राह्मणों को वीस हजार गीवें दक्षिणा में दिए जाने का उल्लेख है—

श्रीमतो नृपमुख्यस्य राज्ञः श्रीमूलवर्मणः दानं पुण्यतमे क्षेत्रे यद्दत्तं वप्रकेश्वरे । द्विजातिभ्योऽग्नि कल्पेभ्यः विज्ञति गोसहस्त्रिकम् तस्य पुण्यस्य युपोऽयं कृतो विप्रेरिहागतैः ॥

मुअरा कामङ् से प्राप्त चार अभिलेखों के अतिरिक्त राजा मूलवर्मा के तीन अन्य अभिलेख भी उपलब्ध हुए हैं। इनका सम्बन्ध भी मूलवर्मा द्वारा किए गए दान-पुण्य से ही है। यज्ञों का अनुष्ठान कर ब्राह्मणों को जो दान-दक्षिणा मूलवर्मा द्वारा दी गई थी, उसी का इन अभिलेखों में विशद रूप से विवरण दिया गया है। वशकेश्वर क्षेत्र की स्थिति कहाँ थी, यह निश्चित कर सकना कठिन है। सम्भवतः, भारत के अमरनाथ और वदरीनाथ के समान वोनियों में भी वशकेश्वर शिव की पूजा प्रचलित थी, और उसी के मन्दिर के

कारण उस स्थान का नाम भी वप्रकेश्वर-क्षेत्र पड़ गया था।

राजा मूलवर्मा के सात यूप-अभिलेखों के अतिरिक्त वोनियों में आठ अन्य प्राचीन अभिलेख भी विद्यमान हैं, जो एक चट्टान पर उत्कीण हैं। यह चट्टान पिक्सी वोनियों में वातो-पहुत नामक स्थान पर है, जो कि सोअनगेई तेकारक नाम की जलधारा के समीप है। अभिलेखों के साथ-साथ इस चट्टान पर छवों की एक प्रृंखला भी उत्कीण है। ये अभिलेख अस्पष्ट हैं और उनके कुछ शब्द ही पढ़े जा सके हैं। पर इन शब्दों से यह भली-भौति स्पष्ट हो जाता है, कि इस चट्टान पर बौद्ध धर्म का वह सुप्रसिद्ध सूत उत्कीण कराया गया था, जो मलाया आदि अन्यत्न भी उत्कीण मिलता है। यह सूत "ये धर्मा हेतुप्रभवाः तेपां हेतुं तथागतो ह्यवदत्, तेपां च यो निरोधः एवंवादी महाश्रमणः" तथा उसके साथ एक अन्य क्लोक है, जिन्हें इसी अध्याय में पहले उद्धृत किया जा चुका है। पिक्मी बोनियों की एक चट्टान पर उत्कीण इन बौद्ध सूतों से इस बात में कोई सन्देह नहीं रह जाता, कि पौराणिक हिन्दू धर्म के साथ-साथ बौद्ध धर्म भी इस द्वीप में प्रचलित था।

यूपों और चट्टानों पर उत्कीणं संस्कृत के अभिलेखों के अतिरिक्त वोनियो से पुरातत्त्व-सम्बन्धी अन्य भी अनेक ऐसे प्राचीन अवशेष उपलब्ध हुए हैं, जो वहाँ भारतीय धर्मों तथा संस्कृति के प्रचार को प्रमाणित करते हैं। मुअरा कामङ्के उत्तर में तेलेन नदी की ऊपरी धारा के पूर्व में कोम्बेङ् नामक स्थान पर एक गुफा है, जिसमें बहुत-सी प्राचीन मूर्तियों के भग्नावशेष विद्यमान हैं,। इस गुफा में दो कोठरियां हैं। पिछली कोठरी से बलुए पत्थर से निर्मित बारह मूर्तियाँ, पत्थर को तरास कर बनाई गई अनेक कला-कृतियाँ तथा कुछ लकड़ी की कड़ियाँ मिली हैं जो जीर्ण दशा में हैं। मूर्तियाँ पौराणिक हिन्दू और बौद्ध दोनों घमों की हैं। पौराणिक हिन्दू मूर्तियाँ शिव, गणेश, अगस्त्य, नन्दीश्वर, ब्रह्मा, नन्दी, स्कन्द और महाकाल की हैं। गणेश की दो मूर्तियाँ हैं। शेप मूर्तियों का सम्बन्ध बौद्ध धर्म से है। पौराणिक मूर्तियों में सबसे बड़ी महादेव शिव की खड़ी मूर्ति है। शिवजी कमलासन पर खड़े हैं, उनकी चार भुजाओं में से दाई ओर की दो मुजाओं में माला और विशूल हैं, और वायें ओर की ऊपर वाली मुजा में चमर है। एक भुजा खाली है। सिर पर मुकुट, गले में माला, यज्ञोपवीत और पैरों में कड़े पहने हुए हैं। बौद्ध मूर्तियों में एक ऐसी है, जिसका दायां हाथ व्रद मुद्रा में है। कोम्बेङ् की गुफा से प्राप्त इन मूर्तियों की एक विशेषता यह है, कि ये शुद्ध भारतीय कला की प्रतीत होती हैं। दक्षिण-पूर्वी एशिया या जावा की कला का इन पर कोई प्रभाव नहीं दिखाई देता। इससे यह अनुमान किया गया है, कि इनका निर्माण ऐसे समय में हुआ था जबकि भारतीयों को बोर्नियो में अपने उपनिवेश स्थापित किए अधिक समय नहीं हुआ था। साथ ही, यह भी ध्यान में रखना चाहिए, कि पहले यह मूर्तियां कहीं अन्यव मन्दिरों में प्रतिष्ठापित थीं । सम्भवतः, शत्रुओं के साकमणों से बचाने के लिए इन्हें कोम्बेङ् की गुफा में लाकर छिपा दिया गया था। जिन मन्दिरों में ये प्रतिष्ठापित थीं, वे लकड़ी द्वारा वनाए गए होंगे। इसीलिए उनके कोई भग्नावदोप इस समय विद्यमान नहीं हैं। कोम्बेङ् की गुफा में लकड़ी की जो कड़ियां मिली हैं वे भी सम्भवत: किसी मन्दिर से ही लाई गई

हैं। ये मन्दिर महकम नदी की घाटी के प्रदेश में स्थित होंगे, क्योंकि भारतीयों द्वारा अपने जो उपनिवेश वोनियों में स्थापित किए गए थे, वे प्रधानतयां इसी प्रदेश में थे।

महकम नदी के प्रदेश के अतिरिक्त वोनियों की एक नदी कपुआस भी है। इसके तटवर्ती प्रदेश से भी प्राचीन भारतीय संस्कृति के अनेक अवशेप प्राप्त हुए हैं। वातो-पहुत की जिस चट्टान का उल्लेख ऊपर किया गया है, वह कपुआस नदी के क्षेत में ही है। इसके अतिरिक्त सपौक नामक स्थान पर एक मुखलिंग मिला है, जो वहाँ पौराणिक धमें की सत्ता का स्पष्ट प्रमाण है। संगों से दो पंक्तियों का एक अभिलेख प्राप्त हुआ है, जिसे अभी पढ़ा नहीं जा सका है। संपित नदी के मुहाने से एक पात मिला है, जिसमें सोने के बहुत-से ऐसे पत्थर थे जिन पर पुराने अक्षर उत्कीण हैं। वोनियों से उपलब्ध यह सब पुरातत्त्व-सम्बन्धी सामग्री इस तथ्य को प्रमाणित करने के लिए पर्याप्त है कि ईस्वी सन् की प्रारम्भिक शताब्दियों में भारत के नाविकों और व्यापारियों ने अच्छी वड़ी संख्या में वहाँ जाना प्रारम्भ कर दिया था, और वहाँ अपने अनेक उपनिवेश भी स्थापित कर लिए थे।

## (७) वाली, सेलेबस और फिलिप्पीन में भारतीय संस्कृति का सूत्रपात

बाली—यवद्दीप (जावा) के पूर्व में वाली द्वीप की स्थित है। वाली एक छोटा-सा द्वीप है, जिसका क्षेत्रफल केवल २०६५ वर्गमील है। इसकी जनसंख्या दस लाख से कुछ अधिक है। दक्षिण-पूर्वी एशिया में यही एकमात्र ऐसा द्वीप है, जहाँ के निवासी पौराणिक हिन्दू धर्म के अनुयायी हैं। इन्डोनीसिया और मलायासिया के अन्तर्गत विविध द्वीपों और प्रदेशों के लोग अब भारतीय धर्मों का परित्याग कर इस्लाम को अपना चुके हैं, पर बाली के निवासी वर्तमान समय में भी उसी ढंग से पौराणिक हिन्दू देवी-देवताओं की पूजा करते हैं, जैसे कि प्राचीन काल में सुमाता, वोनियो मलाया आदि अन्य सब प्रदेशों के लोग किया करते थे। भारत से बाहर के इन प्रदेशों में हिन्दू धर्म का क्या रूप था, इसका अनुशिलन वाली में प्रचलित धर्म द्वारा भली-भाँति किया जा सकता है। इसी कारण भारतीय संस्कृति के इतिहास में वाली द्वीप का विशेष महत्त्व है।

पर आश्चर्य की वात यह है, कि वाली द्वीप से अभी तक कोई ऐसे पुरातत्त्वसम्बन्धी प्राचीन अवशेप प्राप्त नहीं हुए हैं, जिनमें वहाँ की प्राचीन भारतीय वस्तियों, जनके राजाओं और वहाँ भारतीय धर्म तथा संस्कृति के प्रचार के सम्बन्ध में जानकारी प्राप्त की जा सके। इस विषय में जानकारी प्राप्त करने का एकमाव साधन चीनी साहित्य हैं, जिसमें वाली का जल्लेख पो-ली नाम से किया गया है। चीनी साहित्य में विणत पो-ली वाली ही है, यह मत फेंच विद्वान् पेलिओ द्वारा प्रतिपादित किया गया है। अनेक अन्य विद्वानों ने पो-ली की समता सुमावा के उत्तर-पिचमी प्रदेश से निरूपित की है। इसका कारण यह है, कि चीनी ग्रन्थों के अनुसार पो-ली एक सुविशाल प्रदेश था, जिसे पिचम से पूर्व की ओर पार करने में ५० दिन और उत्तर से दक्षिण की ओर पार करने में २० दिन लगते थे। वाली जैसे छोटे-से द्वीप पर यह वर्णन कदापि लागू नहीं होता। पर अन्य सब दृष्टियों से विचार करने पर वर्तमान समय में विद्वानों का यही मत है, कि चीनी

ग्रन्थों का पो-ली वाली द्वीप ही था। चीन के लियांग वंश (५०२-५५६ ई०) के इतिहास में पो-ली (वाली) का सबसे पूर्व उल्लेख आया है । वहाँ लिखा है, कि "राजा का वंशनाम कौण्डिन्य है। इससे पहले उसका चीन के साथ कभी सम्बन्ध नहीं हुआ था। अपने पूर्वजों और उनके काल के विषय में पूछने पर वह केवल इतना ही बता सका, कि शुद्धोदन की पत्नी उसी के देश की कन्या थी। राजा वेलवूँटे वाला रेशमी वस्त्र शरीर पर पहनता है, सिर पर सुवर्ण निर्मित एक ऐसा मुकुट धारण करता है जो सप्तरत्नों से जटित होता है । सुवर्ण-जटित तलवार को हाथ में लिए वह सुवर्ण-सिंहासन पर बैठता है, और उसके पैर चाँदी के पादपींठ पर रहते हैं । उसकी परिचारिकाएँ सुवर्ण-पुष्पों और विविध प्रकार के रत्नों से विभूषित होती हैं। उनमें से कुछ क्वेत चंवर का मोरछल लिए रहती हैं। जब राजा कहीं वाहर जाता है, तो उसका रथ हाथी द्वारा खींचा जाता है। रथ का निर्माण नानाविधः सुगन्धित काष्ठों द्वारा किया जाता है। रथ के ऊपर पंखों का चौरस चंदवा होता है, जिसके दोनों ओर जरी के परदे लटके रहते हैं। शंख ग्रीर नगाड़े बजाते हुए लोग उसके आगे और पीछे चलते हैं।" इस विवरण से यह स्पष्ट हो जाता है, कि छठी सदी में वाली एक समृद्ध तथा उन्नत राज्य था । ५१८ ईस्वी में वहाँ के राजा ने चीन के सम्राट्की सेवा में अपना राजदूत भी भेजा था। इसके वाद ५२३ ईस्वी में जाना के राजा द्वारा एक अन्य दूतमण्डल चीन भेजा गया। ५२३ में जावा के जिस राजा ने अपना दुतमण्डल चीन भेजा था, चीनी प्रत्थों में उसका नाम पिन-क लिखा गया है, जिसे क्लेगल ने कलविङ्क का रूपान्तर माना है।

चीन के सुई राजवंश (५८६-६१८ ईस्वी) के इतिहास में भी बाली (पो-ली) का उल्लेख मिलता है। वहाँ इस देश के राजा के कुल को च-रि-य-क कहा गया है, जो सम्भवतः क्षत्रिय का रूपान्तर है। इस इतिहास में यह भी लिखा है, कि पो-ली के निवासी ऐसे अस्त्र का प्रयोग करते हैं जो गोलाकार होता है, और जिसके बीच में पकड़ने के लिए एक छेद रहता है। यह सम्भवतः, कृष्ण के चक्र के समान एक अस्त्र था, जिसे बाली के लोग प्रयुक्त किया करते थे। इसी इतिहास में यह भी लिखा है, कि वाली के निवासी कु-पेई नामक पौधे के फूलों को कात कर कपड़े बनाया करते थे और उन्हें गरीर पर घारण करते थे। कु-पेई स्पष्टतया कार्पास (कपास) का द्योतक है, जिसे भारतीय लोग अपने देश से वाली भी ले गए थे, और वहाँ भी उसकी खेती करने लगे थे।

सातवीं सदी के उत्तरार्ध में प्रसिद्ध चीनी याती यि-त्सिंग ने जो याता-विवरण लिखा है, उसके अनुसार वाली में वौद्ध धर्म के मूलसर्वास्तिवादी निकाय का प्रचार था। इस द्वीप में भारतीयों ने कई सदी पूर्व ही अपने उपनिवेश बना लिए थे, और अन्य भारतीय धर्मों के साथ-साथ बौद्ध धर्म का भी वहाँ प्रचार हो गया था।

सेलेबस (सुलवेसि) - बोर्नियो के पूर्व तथा फिलिप्पीन के दक्षिण में कॅकड़े की आकृति का एक द्वीप है, जिसे सेलेवस या सुलवेसि कहते हैं। सुलवेसि का अर्थ है, लौहद्वीप। प्राचीन समय में यह द्वीप भी भारतीय संस्कृति का महत्त्वपूर्ण क्षेत्र था । इस द्वीप में करमा नामक नदी के तटवर्ती सेमपागा स्थान से पीतल की एक सुन्दर बुद्ध मूर्ति मिली है। मूर्ति का दायाँ हाथ तथा कन्धा खुले हैं, चेहरा गोल तथा भव्य है, हाथ-पैर टूटे हुए

हैं। मूर्ति पर जो चीवर वनाया गया है, उसके चूनट को देखकर मथुरा की कुषाणकालीन लाल पत्थर की मूर्तियों का स्मरण हो आता है। कला की दृष्टि से यह मूर्ति सुमाना और जावा की प्राचीन मूर्तियों से भिन्न प्रकार की है। इसे अमरावती (दूसरी सदी) या प्रारम्भिक गुप्त काल (चौथी सदी) की शैली की मूर्ति कहा जा सकता है। सेलेवस से उपलब्ध हुई यह मूर्ति इस तथ्य की ओर संकेत करने के लिए पर्याप्त है, कि चौथी-पाँचवीं सदी तक इस द्वीप में भी भारतीय संस्कृति का प्रवेश हो गया था।

फिलिप्पीन — फिलिप्पीन में भी अनेक स्थानों पर पुरातत्त्व-सम्बन्धी ऐसे अवशेष प्राप्त हुए हैं, जो वहाँ प्राचीन समय में भारतीय धर्म तथा संस्कृति की सत्ता का संकेत करते हैं। १८२० ईस्वी में सीवू से तांवे की एक शिव-पूर्ति मिली थी, जो तीन इंच से कुछ वड़ी है और उसकी आकृति पर भारतीय या जावा की कला की छाप है। मिनदानो हीप के स्पेरांजा नामक कसवे के समीप एक खड़ है से सोने की एक पूर्ति उपलब्ध हुई है, जो एक देवी की है। मूर्ति के सिर पर सुसज्जित सुकुट है, और हाथ तथा भुजाएँ अनेक आभूपणों से विभूपित हैं। गले तथा कन्धों पर अनेकविध आभूपण हैं। मूर्ति का वजन दो सेर के लगभग है, और इसके निर्माण के लिए घुद्ध सोने का प्रयोग किया गया है। फिलिप्पीन की प्राचीन लिपियां भी बाह्यीमूलक थीं। इनमें जो बहुत-से ग्रन्थ विद्यमान थे, स्पेन के लोगों ने सोलहवीं सदी में उनका विनाश किया। फिलिप्पीन के निवासी यह मानते हैं, कि उनकी आचार-संहिता मनु और लाओ-त्से की स्मृतियों पर आधारित है। इसीलिए वहाँ की विधानसभा के द्वार पर इन दोनों की मूर्तियों भी स्थापित की गई हैं। फिलिप्पीन के अनेक प्रदेश अब तक भी 'विपय' कहाते हैं। गुप्तकाल में प्रान्त या जिले के लिए भारत में 'विपय' शब्द का ही प्रयोग हुआ करता था।

# (८) मलायोसिया और इन्डोनीसिया में भारतीय संस्कृति का प्रथम युग

काठवीं सदी में शैलेन्द्र वंश के प्रतापी राजाओं ने अपनी शक्ति का विस्तार शुरू किया, और शीघ्र ही मलायीसिया तथा इन्डोनीसिया के विविध प्रदेशों व द्वीपों को जीत कर, अपने अधीन कर लिया। इस क्षेत्र में जो बहुत-से भारतीय उपनिवेश व राज्य स्थापित थे, वे सब शैलेन्द्र साम्राज्य के अन्तर्गत हो गए। ये शैलेन्द्र राजा सांस्कृतिक दृष्टि से पूर्णतया भारतीय थे, और इनके संरक्षण में भारतीय धर्मों ने अच्छी उन्नित की थी। इनके इतिहास पर हम आगे चलकर प्रकाश डालेंगे। पर क्योंकि सातवीं सदी के साथ मलायीसिया और इन्डोनीसिया में उस युग का अन्त हो गया, जब कि वहाँ बहुत-से छोटे-बड़े भारतीय उपनिवेश व राज्य विद्यमान थे, अतः इस युग की संस्कृति पर विहंगम दृष्टि डालना उपयोगी होगा। यह युग ईस्वी सन् के प्रारम्भ काल के लगभग शुरू हुआ था, और शैलेन्द्र साम्राज्य के विकास हो जाने पर इसका अन्त हुआ।

ईस्वी सन् के प्रारम्भ-काल के लगभग जब भारतीयों ने मलायीसिया और इन्डोनीसिया के विविध प्रदेशों तथा द्वीपों में बसना प्रारम्भ किया, तो ये प्रदेश सर्वथा गैर-आबाद नहीं थे। वहाँ मलाया जाति के जिन लोगों का निवास था, उनके सम्बन्ध में पहले ख़िखा जा चुका है। इस क्षेत्र के ये पुराने निवासी सभ्यता की दृष्टि से अधिक

उन्नत नहीं थे। जब भारतीय उपनिवेशकों के साथ उनका सम्पर्क हुआ, तो स्वाभाविक रूप से उन्होंने भारतीय सभ्यता और संस्कृति को अपना लिया। इतिहास का यह एक सर्वमान्य नियम है, कि जब किसी अवनत सभ्यता का उन्नत सभ्यता के साथ सम्पर्क होता है, तो अवनत सभ्यता के लोग उन्नत सभ्यता को अपनाने लगते हैं, और धीरे-धीरे उसी को आत्मसात् कर लेते हैं। इसी प्रक्रिया के कारण भारत पर आक्रमण करने वाले युइशि, शक, कुशाण, हुण आदि लोगों ने भारतीय धर्म, भाषा, संस्कृति व सभ्यता को अपना लिया था, और इसी के कारण मध्य एशिया की तुर्क जातियाँ अरबों के सम्पर्क में आकर इस्लाम में दीक्षित हो गई थीं। मलायीसिया और इन्डोनीसिया में भी यही प्रक्रिया हुई। वहाँ के पुराने निवासी जब भारतीय उपनिवेशों के सम्पर्क में आए, तो उन्होंने भारत के धर्म, भाषा व संस्कृति आदि को अपना लिया, और शोध हो वे पूर्णतया भारतीय रंग में रंग गए.। मलाया, जावा, बोर्नियो आदि के जिन राजाओं के शिलालेखों का इसी अध्याय में कपर उल्लेख किया गया है, जातीय दृष्टि से वे भारतीय थे या इन प्रदेशों के पुराने निवासी--यह निर्धारित कर सकना कठिन है। पर उनके अभिलेखों से यह सर्वथा स्पष्ट है, कि वे भारत के राजाओं के समान संस्कृत भाषा का प्रयोग करते थे, याज्ञिक कर्मकाण्ड का अनुष्ठान करते थे, पौराणिक देवी-देवताओं की पूजा करते थे और दान-दक्षिणां द्वारा ब्राह्मणों का सम्मान किया करते थे। यदि ये राजा जातीय दृष्टि से भारतीय नहीं भी थे, तो भी संस्कृति और धर्म में ये पूर्णतया भारतीय वन गए थे, यह सर्वथा असंदिग्ध है।

बोनियो में मुअरा कामङ् नामक स्थान से राजा मूलवर्मा के जो अभिलेख उपलब्ध हुए हैं, वे एक ऐसे राज्य एवं समाज का चित्र हमारे सम्मुख प्रस्तुत करते हैं, जो पूर्णतया पौराणिक हिन्दू धर्म के प्रभाव में था। मूलवर्मा द्वारा यज्ञों का अनुष्ठान किया गया था भीर उनके लिए यूपों की स्थापना भी की गई थी। उसने बहुसुवर्णक सद्श यज्ञ का भी अनुष्ठान किया या, जो राजसूय, अश्वमेध और अग्निष्टोम जैसे यज्ञों के समान महत्त्व का था, और दान-दक्षिणा के रूप में ब्राह्मणों को हजारों गौवें प्रदान की थीं। साथ ही, अन्य भी विविध वस्तुएँ यज्ञों के उपलक्ष में उसने ब्राह्मणों को दान में दी थीं। मूलवर्मा द्वारा शासित वोनियो का प्रदेश हिन्दू धर्म का इतना महत्त्वपूर्ण केन्द्र बन गया था कि वहाँ वप्रकेश्वर सदृश 'पुण्यतम क्षेत्र' भी विकसित हो गए थे, जिन्हें वहाँ के निवासी पविव तीर्यस्थान मानते थे। वोनियो के भारतीय उपनिवेशों में केवल याज्ञिक कर्मकाण्ड का ही अनुष्ठान नहीं किया जाता या, अपितु शिव, गणेश, नन्दी, स्कन्द तथा महाकाल आदि पौराणिक देवी-देवताओं की मूर्तियाँ भी पूजा के लिए मन्दिरों में प्रतिष्ठापित की जाती थीं। जावा और मलाया में उपलब्ध हुए शिलालेखों से भी यही सूचित होता है, कि इन प्रदेशों में याज्ञिक कर्मकाण्ड तथा देवी देवता-प्रधान हिन्दू धर्म का प्रचार था। वहाँ से भी दुर्गा, गणेश, नन्दी आदि की मूर्तियाँ मिली हैं। भारत में प्रचलित पौराणिक कथाओं का भी इन प्रदेशों में प्रवेश हो चुका या। विष्णु के पदों की पूजा वहाँ प्रचलित थी, और साथ ही इन्द्र के ऐरावत हाथी के पदिचिह्नों की भी । शंख, चक्र और गदा घारण करने वाले विष्णु, तिशूलधारी शिव तथा कुम्भोद्भव अगस्त्य की इन प्रदेशों में उसी ढंग से पूजा की जाती थी, जैसे कि भारत में। गंगा इनके निवासियों की दृष्टि में अत्यन्त पवित्र

नदी थी। इसीलिए जावा के तुकमस नामक स्थान से प्राप्त शिलालेखों में एक ऐसी जल-धारा का उल्लेख है, जो गंगा के समान पवित्र थी। सुदूर मलायीसिया और इन्डोनीसिया में वस जाने के वाद भी इन प्रदेशों के भारतीय उपनिवेशक अपने देश की गोमती और चन्द्रभागा सदृश नदियों को भुला नहीं सके थे। इसीलिए जावा के राजा पूर्णवर्मा ने जो नई नहरें अपने राज्य में खुदवाई थीं, उनके नाम गोमती और चन्द्रभागा रखे थे। इन उपनिवेशों या राज्यों की भाषा शुद्ध संस्कृत थी, और उसे उसी ब्राह्मी लिपि में लिखा जाता था, जो चौथी पाँचवीं सदियों में भारत में प्रचलित थी। *ीिट्रि* 

इस युग में मलायीसिया और इन्डोनीसिया के क्षेत्र में पौराणिक हिन्दू धर्म का ही प्रचार प्रधान रूप से था, इस वात की पुष्टि फाइयान के यात्रा-विवरण द्वारा भी होती है। उसने जावा के विषय में लिखा है, कि वहां पौराणिक हिन्दू धर्म की ही प्रधानता थी, बौद्ध धर्म की नहीं। पर बाद में इस क्षेत्र के प्रदेशों तथा द्वीपों में वौद्ध धर्म का प्रचार प्रारम्भ हुआ, और सातवीं सदी के अन्त तक वह वहां भली भांति स्थापित हो गया। जावा में बौद्ध धर्म के प्रचार का प्रधान श्रेय गुणवर्मा को दिया जाना चाहिए, जो पाँचवीं सदी में वहाँ गया था। उसके प्रभाव में आकर जावा की राजमाता ने बौद्ध घर्म को अपना लिया था, और अपनी माता के अनुकरण में वहाँ के राजा ने भी। गुणवर्मा हीनयान के मूलसर्वास्तिवाद-निकाय का अनुयायी था। इसीलिए, जावी तथी उसकि समीएवर्ली प्रदेशों में बौद्ध धर्म के इसी सम्प्रदाय का प्रचार हुआ स्ट्रिंसातवीं सदी के अन्त में ज्व वीती? यात्री यि-स्सिंग ने इस क्षेत्र की यात्रा की थी हैता वोर्ट घर्म की जड़ें वहाँ सुदृढ़ हो चुकी थीं, और अनेक ऐसे विद्या-केन्द्र भी वहाँ विकृतित हो गए थे जिनक्षे बौद्ध घर्म की उच्चे शिक्षा प्राप्त की जा सकती थी। इस प्रकार की सबसे मेहत्त्वपूर्ण विद्याकेन्द्र श्रीविजय था। भारत जाते समय यि-त्सिंग छः मास वहाँ ठहरा थि। और वहाँ रहकर उसने शब्द-विद्या (संस्कृत व्याकरण) का अध्ययन किया था। भारत से विद्यापन लेटित हुए भी वह इस् समय के लिए श्रीविजय रुका था, और फिर चीन जाकर शोध ही वहाँ से पुने श्रीविजय लौट आया था। भारत याता में जो बहुत-से बौद्ध ग्रन्थ इस चीनी विद्वान् ने प्राप्त किये थे, श्रीविजय में रहकर उसने उनका चीनी भाषा में अनुवाद किया । यि-रिसग ने इस कार्य के लिए श्रीविजय को क्यों चुना, इसका कारण उसने इस प्रकार स्पष्ट किया है— "दक्षिणी महासमुद्र के द्वीपों के बहुत-से राजा तथा सामन्त बौद्ध घर्म के प्रति आस्था रखते हैं, और उसका सम्मान करते हैं। उनकी मनोवृत्ति सत्कर्मों के संचय की ओर है। भोज (श्रीविजय) नगरी में एक हजार से अधिक बौद्ध भिक्षु व श्रमण निवास करते हैं, जो सदा ज्ञान के उपार्जन तथा सत्कार्यों में संलग्न रहते हैं। मध्य देश (भारत के उत्तरी प्रदेश) में जिन विषयों का अनुशीलन व अध्ययन किया जाता है, उनका अध्ययन व अनु-शीलन यहाँ भी उसी ढंग से होता है। नियम, आचार, पूजाविधि भी यहाँ मध्यदेश के ही समान हैं। यदि किसी चीनी भिक्षु को वौद्ध धर्म के मूल ग्रन्थों का अध्ययन करके व उन पर प्रवचन सुनने के लिए पश्चिम की ओर (भारत में) जाना हो, तो यह अच्छा होगा कि मध्यदेश जाने से पहले वह एक दो साल यहाँ (श्रीविजय में) रह ले।" कितने ही चीनी भिक्षुओं ने भारत जाने से पूर्व श्रीविजय में निवास कर संस्कृत भाषा तथा वीद

ग्रन्थों का अध्ययन किया भी था। इनमें युन-की, ता-ित्सन, चेंग-कोउ ताबो-होंग और फा-लांग के नाम उल्लेखनीय हैं। श्रीविजय (सुमात्ना) के समान जावा भी बौद्ध धर्म के अध्ययन का महत्त्वपूर्ण केन्द्र वन गया था। इसीलिए हुई-िनंग नामक चीनी भिक्षु भारत की यात्रा के लिए जाते समय मार्ग में तीन साल जावा में रहा था, और वहाँ रहते हुए ज्ञानभद्र नामक एक स्थानीय भिक्षु के सहयोग से अनेक बौद्ध ग्रन्थों के अनुवाद का कार्य भी उस द्वारा किया गया था।

यद्यपि गुणवर्मा द्वारा हीनयान के मूलसर्वास्तिवाद-निकाय का प्रचार कियागया था. पर श्रीविजय में महायान सम्प्रदाय का विशेष रूप से उत्कर्ष हुआ। यह बात न केवल यि-रिसग के याता-वृत्तान्त से ज्ञात होती है, अपितु सुमात्रा में प्राप्त एक शिलालेख से भी इसी का संकेत मिलता है। पलेमबांग से तीन मील पूर्व में तलाड़ तूबी नामक स्थान पर एक शिलालेख विद्यमान है, जिसमें श्रीजयनाग द्वारा प्राणिमात के हित-कल्याण के लिए वनवाये गए श्रीक्षेत्र का उल्लेख है। इस शिलालेख में कल्याणमित्र, प्रणिघान, बोधिचित्त, रत्नवय, वज्रशरीर, जन्मवशिता, कर्मवशिता, क्लेशवशिता, अनूत्तराभिसम्यक्संबोधि सदंश ऐसे शब्दों का प्रयोग किया गया है, जो महायान सम्प्रदाय के विशिष्ट दार्शनिक शब्द हैं। इस शिलालेख में जो वज्रशरीर शब्द आया है, उससे यह भी सूचित होता है, कि श्रीविजय में महायान के उस सम्प्रदाय का प्रचार हुआ था जो वज्रयान और मन्त्रयान के नाम से प्रसिद्ध है। बौद्ध घर्म के अनेक प्रसिद्ध विद्वान भी भारत से श्रीविजयं गए थे, और उनके कारण इस नगरी के बौद्ध अध्ययन के केन्द्र के रूप में विकसित होने में बहुत सहायता मिली थी । सातवीं सदी में आचार्य घर्मपाल नालन्दा से वहां गए थे, और आठवीं ं सदी के प्रारम्भकाल में आचार्य वज्जेबोधि लंका से चीन जाते हुए पांच महीने श्रीविजय में ठहरे थे। उनके साथ उनके शिष्यं अमोधवज्य भी थे। ये दोनों महायान के तान्त्रिक सम्प्र-दाय के प्रसिद्ध आचार्य थे, और सुमाता में वज्जयान के प्रचार के सम्बन्ध में इन्होंने महत्त्वपूर्णं कार्यं किया था।

पांचवीं सदी से मलायोसिया और इन्डोनीसिया के क्षेत्र में बौद्ध धर्म का भी प्रचार प्रारम्भ हो गया था, और आठवीं सदी तक वहां इस धर्म ने प्रधान स्थान प्राप्त कर लिया था। पर इसके कारण पौराणिक हिन्दू धर्म का वहां से अन्त नहीं हो गया था। भारत के ये दोनों धर्म वहां साथ-साथ फलते-फूलते रहे और उनमें अविरोध तथा समन्वय की भावना कायम रही।

मलायीसिया और इन्डोनीसिया के विविध प्रदेशों तथा द्वीपों के साथ भारत का केवल धार्मिक सम्बन्ध ही नहीं था। सामाजिक और आर्थिक क्षेत्रों में भी भारत के इन औपनिविधिक राज्यों का अपने मूल देश के साथ धनिष्ठ सम्बन्ध बना हुआ था। मलाया के लंग-किया-सू राज्य का इसी अध्याय में पहले उल्लेख किया जा चुका है। वहां के राजा ने अपने एक निकट सम्बन्धी को जब राज्य से बहिष्कृत कर दिया, तो वह भारत चला गया और वहाँ उसने एक भारतीय राजकुमारी के साथ विवाह कर लिया। बाद में इस बहिष्कृत कुमार को लंग-किया-सू वापस बुलाया गया और उसे राजा के पद पर अभिषिक्त किया गया। इससे यह स्पष्ट रूप से सूचित होता है कि प्राचीन काल में भारत और

yģ

मलाया में वैवाहिक सम्बन्ध भी हुआ करते थे और इन देशों में परस्पर आना-जाना भी एक साधारण वात थी।

मलायीसिया और इन्डोनीसिया को भारतीय साहित्य में सुवर्णद्वीप कहा गया है, यह पहले प्रतिपादित किया जा चुका है। व्यापार के लिए सुवर्णद्वीप जाने वाले भारतीय नाविकों तथा व्यापारियों की वहुत-सी कथाएं जातक-ग्रन्थों तथा कथा-सरित्सागर सदृष्ण कथा साहित्य में पायी जाती हैं। चीनी साहित्य से भी भारत और सुवर्ण द्वीप के व्यापार के सम्बन्ध में अनेक सूचनाएं प्राप्त होती हैं। मलाया में तुन-सुन नामक एक राज्य था। उसके विषय में चीनी साहित्य में लिखा है, कि गंगा के परे के विविध देशों के लोग व्यापार के लिए तुन-सुन आया करते थे। पूर्व और पश्चिम दोनों ओर से जो व्यापारी यहाँ के वाजार में प्रतिदिन आते हैं, उनकी संख्या एक हजार से भी अधिक होती है। सब प्रकार के वहुमूल्य पण्य का यहां क्रय-विक्रय होता है।

भारतीय धर्मों के साय-साय भारतीय शासन-संस्थाओं तथा सामाजिक आचार-विचार का भी इस क्षेत्र के प्रदेशों में प्रवेश हुआ। चीनी साहित्य में तान-तान नामक एक राज्य का उल्लेख है, जो इसी क्षेत्र में स्थित या। तान-तान के राजकूल को वहाँ क्षतिय कहा गया है, और उसके राजा का नाम शिलिङ्गया (शृंग) लिखा गया है। उसके सम्बन्ध में यह भी उल्लिखित है, कि शृंग के आठ मंत्री थे, जो ब्राह्मण वर्ण से लिए गये थे। वह सिर पर मुकुट धारण करता था, और कष्ठ में मणि की मालाएं। उसके वस्त्र मलमल के होते थे, और पैरों में वह चमड़े के उपानह पहना करता था। जब उसे कहीं दूर जाना होता, तो वह हाथी की सवारी किया करता था। युद्ध के समय वहाँ शंख और नगाड़े बजाये जाते थे। चीनी साहित्य में अनेक स्थानों पर सुवर्णद्वीप के विविध राज्यों के राजाओं, राजदरवारों तथा वहाँ के लोगों के रहन-सहन पर प्रकाश डाला गया है। इन्हें पढ़कर ऐसा प्रतीत होता है, मानो हम भारत के ही किसी प्रदेश का वर्णन पढ़ रहे हों। खान-पान, भोजन, विवाह आदि सामाजिक जीवन के सभी अंगों का जो रूप सुवर्णद्वीप के विविध प्रदेशों में था, वह भारत से वहुत मिलता-जुलता था। यह सर्वथा स्वाभाविक भी था, क्योंकि भारतीयों ने ही इन प्रदेशों व द्वीपों में जाकर जहाँ अपनी स्थायी वस्तियाँ बसायी थीं, वहाँ साथ ही वहाँ के पुराने निवासियों को भी अपनी संस्कृति के रंग में रंग लिया था।

#### तीसरा अध्याय

## शैलेन्द्र साम्राज्य का उत्थान ऋौर पतन

#### (१) शैलेन्द्र साम्राज्य के इतिहास की सामग्री

भलायोशिया, इन्होनीसिया और दक्षिण-पूर्वी एशिया के अन्य प्रदेशों में जो बहुत-से भारतीय उपनितेश व राज्य ईस्वी सन् की प्रारम्भिक शताब्दियों में स्थापित हुए थे, आठवीं सदी में उनकी पृथक् व स्वतन्त्र सत्ता कायम नहीं रह सकी थी। वे सब प्रायः एक शक्तिशाली साम्राज्य की अधीनता में आ गये थे, जिसके राजा या सम्राद् भैतेन्द्र वंश के थे। जिस प्रकार भारत के प्रतापी गुप्तवंशी सम्राटों ने अन्य बहुत-से राजाओं को जीतकर या उनसे अधीनता स्वीकार कराके एक सुविस्तृत गुप्त साम्राज्य का निर्माण किया था, वैसे ही गैलेन्द्र वंश के राजाओं ने मलाया, सुमाता, जावा, बोर्नियो बादि की जीतकर एक ऐसे विशाल साम्राज्य की स्थापना की थी, जिसमें दक्षिण-पूर्वी एशिया के प्रायः सभी प्रदेश व द्वीप अन्तर्गत थे । कुछ समय के लिए तो विएतनाम का चम्पा राज्य और कम्वोडिया का कम्बुज राज्य भी भैलेन्द्र राजाओं की अधीनता स्वीकृत करने के लिये विवश हुए थे । शैलेन्द्र राजाओं की सामुद्रिक शक्ति बहुत अधिक थी। जल सेना का प्रयोग करके ही वे दक्षिण-पूर्वी एशिया के सैकड़ों द्वीपों को अपनी अधीनता में लाने में समर्थं हुए थे । उधर दक्षिणी भारत के चोलवंशी राजा भी समुद्र पार के प्रदेशों में अपने प्रभुत्व का विस्तार करने में तत्पर थे। परिणाम यह हुआ, कि ग्यारहवीं सदी में ग्रैलेन्द्र और चोल राजाओं में संघर्ष का सूत्रपात हुआ, जिसके कारण गैलेन्द्रों की शक्ति को बहुत धनका लगा। वाद में दक्षिणी भारत के पाण्डय राजाओं तथा सिंहल (लंका) से भी भौलेन्द्रों के युद्ध हुए। दक्षिण-पूर्वी एशिया का यह साम्राज्य प्रायः चौदहवीं सदी तक कायम रहा, यद्यपि बारहवीं सदी के बाद उसकी शक्ति में बहुत कमी आ गई थी।

दक्षिण-पूर्वी एशिया के प्राचीन इतिहास में शैलेन्द्र साम्राज्य का स्थान अत्यन्त महत्त्व का है। उसे इस क्षेत्र का 'गुप्त साम्राज्य' कहा जाता है। पर शैलेन्द्र वंश के प्रतापी सम्राटों का कमवद्ध वृत्तान्त अव तक उपलब्ध नहीं हो सका है। उनके विषय में जो भी जानकारी हमें है, वह अत्यन्त अस्पष्ट और अपर्याप्त है। इन सम्राटों की राजधानी तक के विषय में अभी विद्वानों में ऐकमत्य नहीं हो सका है। जिस ऐतिहासिक सामग्री के आधार पर शैलेन्द्र साम्राज्य के इतिहास को जानने का प्रयत्न किया गया है, उसे तीन भागों में विभवत किया जा सकता है—(१) उत्कीर्ण शिलालेख (२) अरव लेखकों के वृतान्त, और (३) प्राचीन चीनी इतिहासों में विद्यमान विवरण। पहले इन तीनों पर

संक्षेप के साथ प्रकाश डालना उपयोगी होगा।

उत्कीण शिसांलेख — (१) जावा के जीगजाकर्ता प्रदेश के कालसन नामक गाँव से एक शिलालेख मिला है, जिसे शक संवत् ७०० (७७० ईस्वी) में उत्कीण कराया गया या। अभिलेख संस्कृत में है, और उसकी निम्नलिखित पंक्तियाँ विशेष महत्त्व की हैं—

राज्ये प्रवर्धमाने राज्ञः शैलेन्द्र वंशतिलकस्य । शैलेन्द्र राजगुरुभिस्ताराभवनं कृतं कृतिभिः । शकनृपकालातीतैर्वर्षशतः सप्तभिमेहाराजः । अकरोद्गुरु पूजायं ताराभवनं पणंकरणः ।। प्रामः कालसनामा दत्तः संधाय साक्षिणःकृत्वा

इस अभिलेख के अनुसार शैलेन्द्रवंशतिलक राजा के समृद्धिशाली राज्य में शैलेन्द्र राजाओं के राजगुरुओं द्वारा तारामिन्दर का निर्माण कराया गया था। शैलेन्द्र महाराजा पणंकरण ने ७०० शक संवत् में अपने गुरु के सम्मान में (गुरु पूजार्थम्) एक तारा मिन्दर वनवाया, और कालस नामक गाँव (बौद्ध) संघ को दान में दिया। इसी अभिलेख में महाराज पणंकरण द्वारा भावी नृपतियों से भी यह प्रार्थना की गई है, कि वे इस विहार के परिपालन में सदा तत्पर रहें। कालसन के इस शिलालेख द्वारा इस बात में कोई सन्देह नहीं रह जाता, कि शैलेन्द्र वंश के राजाओं का शासन जावा पर भी विद्यमान था, और ये राजा बौद्ध धर्म के अनुयायी थे।

- (२) जावा के जोगजाकर्ता प्रदेश के केलुरक नामक स्थान से एक अन्य अभिलेख प्राप्त हुआ है, जो स्पष्ट न होने के कारण भली-भाँति पढ़ा नहीं जा सका है। इसे शक संवत् ७०४ (७८२ ईस्वी) में उत्कीण कराया गया था। इस अभिलेख में सबसे पूर्व बौद्ध धर्म के रत्नत्वय (बुद्ध, धर्म और संघ) के प्रति सम्मान प्रगट किया गया है, और फिर "वैरीवरवीर विमर्वन" और सब दिशाओं के राजाओं को जीतने वाले "शैलेन्द्र वंश तिलक" राजा इन्द्र (धरणीन्द्र) का उल्लेख कर यह वताया गया है, कि उसका गुरु कुमारघोष था, जो गौड़ देश का निवासी (गौड़ीदीपगुरु) था। इस राजगुरु कुमारघोष द्वारा मंजुश्री की मूर्ति प्रतिष्ठापित की गई थी, और राजा द्वारा यह अनुरोध किया गया था, कि भावी नृपित इस धर्मसेतु की रक्षा के लिए सदा तत्वर रहें। अभिलेख के अन्त में श्री संग्राम धनञ्जय नामक राजा का भी उल्लेख है, और यह कहा गया है कि उसे द्वारा राजगुरु ने सत्कार ग्रहण किया था। श्रीसंग्राम धनञ्जय राजा इन्द्र का उत्तराधिकारी था या यह भी इन्द्र का ही नाम था, यह स्पष्ट नहीं है। पर केलुरक के इस अभिलेख से यह स्पचित होता है, कि शैलेन्द्र वंश के राजा बड़े प्रतापी थे, शतुओं का विनाश करने में उन्होंने अनुपम पराक्रम प्रदिश्चित किया था, और चारों दिशाओं में उन्होंने विजय-याताएँ की थीं।
- (३) मलाया प्रायद्वीप में लिगोर नामक स्थान से एक अन्य अभिलेख मिला है, जो शक संवत् ६९७ (७७५ ईस्बी) का है। वस्तुतः ये दो अभिलेख हैं जो एक ही प्रस्तरखण्ड पर उस्कीण हैं। पहले अभिलेख में श्रीविजयेन्द्रराज की प्रशस्ति के अनन्तर यह कहा गया है, कि श्रीविजयेन्द्रभूपित ने ईटों से तीन बौद्ध मन्दिरों का निर्माण कराया। और राजा के आदेश से राजस्थविर (राजगुरु) जयन्त ने तीन स्तूप वनवाए। जयन्त की मृत्यु के

पश्चात् उसके शिष्य व उत्तराधिकारी अधिमुक्ति ने इँटों के पुराने तीन चैत्यों के समीप दो नये चैत्य वनवाये। अन्त में श्रीविजयनृपति की देवेन्द्र के साथ तुलना कर उस द्वारा ६६६ शक संवत् में एक स्तूप का निर्माण कराने का उल्लेख है। दूसरे अभिलेख में एक श्लोक तो पूरा है, और दूसरे श्लोक के केवल कुछ अक्षर ही हैं। यह विष्णृतामक (विष्णवाख्य) राजाधिराज की प्रशस्ति के रूप में है। यह राजाधिराज शैलेन्द्र वंश का था, यह इस अभिलेख में आये इन शब्दों से प्रगट है—'शैलेन्द्रवंश प्रभुनिगदतः।'' साथ ही, इस अभिलेख में शैलेन्द्र वंश के इस राजा को 'महाराजनामा' भी कहा गया है।

लिगोर के इस अभिलेख के कारण इस वात में कोई सन्देह नहीं रह जाता, कि आठवीं सदी में शैलेन्द्र वंश के राजाओं का शासन मलाया में भी विद्यमान था।

(४) नालन्दा (विहार) की खुदाई में सन् १६२१ में एक ताम्रपन्न मिला या, जिसमें सुवर्णद्वीपाधिय महाराज श्रीवालपुन देव द्वारा नालन्दा में वनवाये हुए एक विहार के लिए पालवंशी राजा देवपाल से कह कर राजगृह विषय (जिले) के निन्दवनक, मिणवाटक, निटकाग्राम तथा हस्तिग्राम और गया विषय (जिले) के पालमक गाँवों के दान कराये जाने का उल्लेख है। ये गाँव इस प्रयोजन से नालन्दा के विहार को दान किये गए थे, ताकि इनकी आमदनी से 'चर्जुदिशार्य्यं-भिक्षुसंघ' के 'विलचर-सिन्निवर पिण्डपातशयनासनग्लानप्रत्मय भैषज्य' आदि का खर्च चल सके। यह ताम्रपन्न राजा देवपाल के शासन के ३६वें वर्ष (५४१ ईस्वी) का है, और इसमें सुवर्णद्वीप के राजा का परिचय इस प्रकार दिया गया है—

अासीदशेवनरपाल विलोल मौलिमालामाणि द्युति विवोधितपादपद्य।
शैलेन्द्र दंश तिलको यवमूमिपालः श्रीवीरवैरिमयनानुगताभिघानः॥
तस्याभवन्नयं पराक्रम शीलशाली राजेन्द्र मौलिशत दुर्लेलिताङ्घ्रयूग्मः
सुनुर्युधिष्ठर पराशर भोमसेन कण्णार्जुनाज्जितयशाः समराप्रवीरः॥

राज्ञः सोमकुलान्वयस्य महतः श्रीधमंसेतोःसुता । तस्याभूदवनीमुजोऽग्रमहिषो तारेव ताराह्वया ।। तस्यान्तस्य नरेन्द्रवृन्द विनमत्पादारिवन्दासनः सर्वीर्व्वीपतिगर्वखर्वणचणः श्री वालपुत्रोऽभूत् ॥ नालन्दागुणवृन्दलुब्धमनसा भक्ता च शौद्धोदने र्वृध्वा शैलसरित्तरंग तरलां लक्ष्मीमिमां शोभनाम् । यस्तेनोन्नतसौधधामधवलः सङ्घार्थ मित्रश्रिया नाना सद्गुण भिक्षसंधवसतिस्तस्यां विहार कृतः॥

सुवर्णद्वीप का राजा यवभूमिपाल (यवभूमि = जावा, जावा का स्वामी) शैलेन्द्र वंश का शिरोमणि था, और उसने वीर शत्रुओं का मथन कर कीर्ति उपाजित की थी। इस शैलेन्द्रवंशितलक यवभूमिपाल का पुत्र समराग्रवीर था, जिसका विवाह चन्द्रवंश के श्रीधर्मसेतु की कन्या तारा के साथ हुआ था। समराग्रवीर के तारा से एक पुत्र उत्पन्त हुआ, जिसका नाम श्रीवालपुत्र (श्री वालपुत्रदेव) था। उसने नालन्दा में एक विहार का निर्माण कराया, और उसके कित्यय खर्चों को चलाने के लिए पालवंशी राजा देवपाल

से दूत द्वारा अनुरोध कर पाँच ग्राम दान में दिलवाये।

नालन्दा के इस ताम्रपत्न का अनेक दृष्टियों ने महत्त्व है। इसमें पालवंशी राजा देवपाल के समकालीन शैंलेन्द्रवंशी राजा श्रीवालपुत्न देव का उल्लेख है, जिससे इस राजा के काल का सही-सही ज्ञान प्राप्त किया जा सकता है। साथ ही, उसके पिता समराग्रवीर तथा उसके एक पूर्वज का भी इसमें वर्णन है। शैंलेन्द्रवंश के राजाओं को इस ताम्रपत्न में यवभूमिपाल कहा गया है, जिससे जावा पर उनके शासन की सत्ता प्रमाणित होती है।

(५) दक्षिणी भारत में चोलवंश के राजाओं के अनेक ऐसे अभिलेख प्राप्त हुए हैं, जिनमें शैलेन्द्रवंशी राजाओं का भी उल्लेख है। इनमें सबसे महत्त्व का चोल राजा राजराज राजकेसरीवर्मा का वह दानपत्न है, जो २७ ताम्रपत्नों पर उत्कीर्ण है। यह अभिलेख संस्कृत और तमिल दोनों भाषाओं में है। इस अभिलेख से सूचित होता है, कि भैलेन्द्र वंश के राजा श्रीमारविजयोत्तुंगवर्मा ने अपने पिता चूड़ामणिवर्मा के नाम पर नाटपट्टन में एक वौद्ध विहार का निर्माण कराया था, और इस चूड़ामणिवर्मा विहार में निवास करने वाले भिक्षुओं के खर्च को चलाने के लिए चोलराजा राजराज ने एक ग्राम दान में दिया था। मारविजयोत्तुंगवर्मा को इस अभिलेख में 'शैलेन्द्रवंश सम्भूत' (शैलेन्द्र वंश में उत्पन्न), 'श्रीविषयाधिपति' (श्रीविषय का अधिपति), और 'कटाहाधि-पत्यमातन्वन्, (कटाह पर अपने आधिपत्य को विस्तृत करने वाला) और 'कटाहाधिपति' कहा गया है । अभिलेख के तमिल भाग में कटाहाधिपति के स्थान पर 'किडारत अरेयण' आया है, जिससे कटाह और किडार की एकता का संकेत मिलता है। कटाह द्वीप के सम्बन्ध में इस ग्रन्थ में पहले लिखा जा चुका है। मलाया प्रायद्वीप का केडाह या केड्डा कटाह या किडार का उत्तराधिकारी है। राजा राजराज के अभिलेख के अनुसार गैलेन्द्रवंशी राजा मारविजयोत्तुङ्गवर्मा श्रीविषय का अधिपति था, और उसने कटाह, किडार या केड्डा पर भी अपना प्रभुत्व स्थापित कर लिया था। श्रीविषय की श्रीविजय के साथ समता स्वीकार कर सकना असंगत नहीं है। श्रीविजय की स्थिति सुमान्ना में थी, और वह इस क्षेत्र का एक महत्त्वपूर्ण राज्य था, जिसके राजा अपनी शक्ति का विस्तार करने में तत्पर थे। क्योंकि मारविजयोत्तुंगवर्मा राजराज का समकालीन था, अतः उसका काल ग्यारहवीं सदी के प्रारम्भ भाग में रखा जा सकता है । जिस प्रकार नानन्दा से प्राप्त पालवंशी राजा देवपाल के ताम्रपत्न से शैलेन्द्रवंशी राजा श्रीवालपुत्रदेव तथा उसके पूर्वजी का परिचय प्राप्त होता है, वैसे ही राजराज के दानपत्न से शैलेन्द्र वंश के राजा मारविजयोत्तुगवर्मा और उसके पिता चूड़ामणि वर्मा के विषय में महत्त्वपूर्ण जानकारी उपलब्ध होती है।

राजराज के उत्तराधिकारी चोल राजा राजेन्द्र चोल ने अपने साम्राज्य का विस्तार करते हुए दक्षिण-पूर्वी एशिया के अनेक द्वीपों एवं प्रदेशों पर भी आक्रमण किये थे, और कटाह को जीतकर उस क्षेत्र के विविध राजाओं को अपनी अधीनता स्वीकार करने के लिए विवश किया था। शैलेन्द्र राजाओं के लिए चोल आक्रमणों का सामना कर सकना सुगम नहीं था। चोल राजा राजेन्द्र चोल तथा उसके उत्तराधिकारियों द्वारा समुद्र के पार दक्षिण-पूर्वी एशिया के विविध द्वीपों की विजय करने का उल्लेख जिन पुराने

अभिलेखों में विद्यमान है, वे भी शैलेन्द्र साम्राज्य के इतिहास पर अच्छा प्रकाश डालते हैं।

अरब लेखकों के विवरण-पुराने अरव लेखकों के विवरणों में शैलेन्द्र वंश का कहीं उल्लेख नहीं मिलता। पर उनमें जावग या जावक नाम के एक समृद्ध राज्य का वर्णन मिलता है, जिसकी स्थिति मलयीसिया व इन्डोनीसिया के क्षेत्र में थी। अरव व्यापारी सुलेमान ( ५५१ ईस्वी ) ने लिखा है, कि "कलाह-बार (मलाया प्रायद्वीप में का के स्थल-डमरूमध्य के चारों ओर का प्रदेश) जावक के साम्राज्य का एक भाग है। जावक की स्थिति भारत के दक्षिण में है। कलाह-वार और जावक एक ही राजा के गासन में हैं।" इब्न ऊल-फकीह (६०२ ईस्वी) ने सुलेमान के विवरण को दोहराते हुए उसके साथ यह भीर जोड़ दिया है, कि जावग के बाद दक्षिण में अन्य कोई देश नहीं है, और जावक का राजा बहुत धनी व समृद्ध है। इब्न रोस्तां ने ६०३ ईस्वी के लगभग जावक के विषय में यह लिखा था, कि उसका राजा महाराजा कहाता है। पर उसे भारत के राजाओं में सबसे बड़ा इस कारण नहीं माना जाता, क्योंकि उसका निवास द्वीपों में है । उसके समान धनी एवं शक्तिशाली कोई अन्य राजा नहीं है, और न किसी की उसके समान आमदनी ही है।

जावक के विषय में अरव लेखक अबू-जैंद हसन (६१६ ईस्वी) ने जो सूचनाएँ दी हैं, वे विशेष महत्त्व की हैं। उसके अनुसार "जावक और चीन के बीच समुद्र से एक महीने का रास्ता है, जो हवा के अनुकूल होने पर और कम हो सकता है। इसके राजा को महाराज कहा जाता है। राज्य का क्षेत्रफल ६०० वर्ग फर्म के लगभग है। वहां का राजा अन्य भी बहुत-से द्वीपों का अधिपति है, जिनकी लम्बाई का विस्तार १००० फर्स झ या इससे भी अधिक है। जिन राज्यों पर वह शासन करता है, उनमें से एक स्नीवुज (श्रीविजय) द्वीप है। उसका क्षेत्रफल ४०० वर्ग फर्स क्ल के लगभग है। ५०० वर्ग फर्स क्ल का द्वीप रामी भी उसके अधीन है। अरव और चीन के आधे-आध में अवस्थित कलाह (কা) का समुद्रतटवर्ती प्रदेश भी इस महाराजा की अधीनता में है। कलाह का क्षेत्रफल वर्ग फर्सङ्क के लगभग है। कलाह (का) नगर कपूर, चन्दन, हाथी दाँत, मुसब्बर, रांगा, आवनूस, मसाले और अन्य नानाविध वस्तुओं के व्यापार का बहुत बड़ा केन्द्र है। इस (कलाह या का) वन्दरगाह और ओमन (अरव में) के बीच निरन्तर सामुद्रिक यातायात होता रहता है । महाराजा का इन सव द्वीपों पर आधिपत्य है । जिस द्वीप में वह स्वयं निवास करता है, वह एक सिरे से दूसरे सिरे तक बहुत घना बसा हुआ है।"

अरव लेखक मसूदी (६४३ ईस्वी) ने भी जावग का वृत्तान्त लिखा है। उसके अनुसार भारत एक विशाल देश है, जो पहाड़ों से समुद्र तक विस्तीर्ण है। उसके बाद जावग की स्थिति है, जिसका महाराजा वहुत-से ही पो पर शासन करता है। महाराज का साम्राज्य अत्यन्त विशाल है, और उसकी सेना भी अनगिनत है । जो द्वीप इस महाराज के आधिपत्य में है, तेज से तेज जहाज भी दी साल में उनका पूरा चवकर नहीं लगा सकता। इसके राज्य में सब प्रकार के मसाले तथा सुगन्धित द्रव्य उत्पन्न होते हैं, और संसार का कोई भी राजा उसके समान घनी नहीं है। महाराज के साम्राज्य में स्रीवुज भी सम्मिलित

है, और जावग के द्वीप भी। रामनी तथा उसके साथ के वहुत-से द्वीप और चम्पा का सारा समुद्र उसके शासन-क्षेत्र के अन्तर्गत है।

इस सम्बन्ध में अलबरूंनी का विवरण भी महत्त्व का है। उसने लिखा है, कि "इस महासागर के पूर्वी द्वीप भारत की अपेक्षा चीन के अधिक समीप पड़ते हैं। जावग के इन द्वीपों को हिन्दू लोग सुवर्णंद्वीप कहते है। जावग के द्वीपों को सुवर्णंद्वीप इस कारण कहा जाता है, वयोंकि वहां की थोड़ी-सी मिट्टी घोने पर बहुत-सा सोना निकल आता है।"

जावग और उसके शासक 'महाराज' के सम्बन्ध में जो विवरण अरव लेखकों के ग्रन्थों गें पाए जाते हैं, उनसे यह स्पष्ट है, कि जावग के महाराज एक ऐसे विशाल साम्राज्य के स्वामी थे, जिसके बहुत-से द्वीप अन्तगंत थे। जिन अरव लेखकों के विवरण अपर दिए गए हैं, उनका काल नौवों से ग्यारहवीं सदी तक है। इससे यह परिणाम निकाला जा सकता है, कि भारत और चीन के मध्यवर्ती द्वीपों की श्रृंखला पर शासन करने वाले जावग के महाराजाओं का विशाल साम्राज्य इन सदियों में विद्यमान था। यही समय था, जब कि मलाया, जावा, नालन्दा आदि से प्राप्त अभिलेखों के अनुसार दक्षिण-पूर्वी एशिया के इस क्षेत्र में शैलेन्द्र वंश के प्रतापी राजा शासन कर रहे थे। अतः यह मानना असंगत नहीं होगा, कि अरव विवरणों में जावग के जिन महाराजाओं का उल्लेख है, वे शैलेन्द्र वंश के ही थे।

चीनो विवरण —चीन के प्राचीन इतिहास-विषयक ग्रन्थों में सन फोन्सी नाम के एक राज्य का उल्लेख है, जिसके राजाओं ने दसवीं सदी में अपने अनेक दूतमण्डल चीन के सम्राट् की सेवा में भेजे थे। सन् ६०४ या ६०५ में इस राज्य की राजधानी के शासक को अनेकविध भेंट उपहारों के साथ चीन भेजा गया था, और चीन के सम्राट् ने उसका यथो- चित सम्मान किया था। ६६० ई० में सन-फो-त्सी के राजा सी-ली हू-त हिअ-ली-तन ने ली-चे-ती को अपना दूत बनाकर चीन भेजा था। अगले वर्ष ६६१ में सन फो-त्सी के जिस राजा ने चीन में अपना दूतमण्डल भेजा था, चीनी ग्रन्थों में उसका नाम चे-ली वू-ये लिखा गया है। ६६२ में इस राजा ने तीन राजदूत चीन भेजे, और उनके साथ बहुत-सी वस्तुएं भेंट उपहार में भेजी गईं। वापसी में वे भी बहुत-सी वस्तुएं चीन से अपने साथ लाए।

सन फो-त्सी और चीन में राजनीतिक सम्बन्ध ग्यारहवीं सदी में भी कायम रहे। सन १००३ में सन फो-त्सी के राजा से-ली-चू-ल-बू-नी-फू-म-तिअउ-हव ने अपने दूत चीन भेजे थे, और सन् १००६ में राजा से-री-मा-ल-पी ने। सन फो-त्सी के इन राजाओं के चीनी नामों को श्रीचूड़ामणिवर्मदेव और श्रीमारिवजयोत्तृंगवर्मा के साथ मिलाया गया है। जैसाक इसी अध्याय में ऊपर लिखा जा चुका है, शैलेन्द्रवंश-सम्भूत इन राजाओं के नाम चोल वंश के अभिलेखों में भी आए हैं। शैलेन्द्रवंश के ये राजा चील सम्राट् राजराज के समकालीन थे, और श्रीविषय (श्रीविजय) तथा कटाह द्वीप के ये स्वामी थे। अतः यह निविवाद रूप से स्वीकार किया जा सकता है, कि सन फो-त्सी के जिन राजाओं द्वारा चीन के सम्राटों की सेवा में दूतमण्डल भेजे जाने का विवरण चीनी ग्रन्थों में विद्यमान है, वे के सम्राटों की सेवा में दूतमण्डल भेजे जाने का विवरण चीनी ग्रन्थों में विद्यमान है, वे शैलेन्द्र वंश के ही थे, और सन् फो-त्सी से चीनी लेखकों को शैलेन्द्र साम्राज्य ही अभिन्नेत

शैलेन्द्र साम्राज्य के सम्बन्ध में जो भी जानकारी अब तक प्राप्त की जा सकी है, वह इसी ऐतिहासिक सामग्री द्वारा उपलब्ध हुई है। यद्यपि इसके आधार पर इस सुविशाल साम्राज्य का क्रमबद्ध इतिहास तैयार नहीं किया का सकता, पर जो सूचनाएं इससे मिलती हैं वे भी कम महत्त्व की नहीं हैं।

## (२) शैलेन्द्र वंश का उद्भव तथा उसका प्रधान केन्द्र

यह तो सुनिश्चित रूप से कहा जा सकता है, कि मलायीसिया और इन्डोनीसिया के बहुत-से प्रदेशों व द्वीपों पर आठवीं से ग्यारहवीं सदी तक ग्रैलेन्द्र वंश के राजाओं का शासन था । पर इस वश का उद्भव कहां से हुआ, और इसके राजाओं का प्रमुख <sup>केन्द्र</sup> कौन-सा था, इस प्रश्न पर विद्वानों में बहुत मतभेद है। इस सम्बन्ध में सबसे पूर्व फेंच विद्वान् सेदे (Coede's) ने यह मत प्रतिपादित किया था, कि शैलेन्द्र साम्राज्य की राज-धानी श्रीविजय थी, जिसकी स्थिति सुमाला द्वीप के पलेमवङ् में थी। श्रीविजय सुमाला का अन्यतम राज्य था, जिसके राजाओं ने पहले सुमात्ना के अन्य राज्यों की जीतकर अपनी मिक्त का विस्तार किया, और फिर मलाया प्रायद्वीप तथा जावा के विविध राज्यों को अपने अधीन किया। सेदे के इस मन्तव्य का मुख्य आधार लिगोर (मलाया) में प्राप्त वह अभिलेख है, जिसका उल्लेख इसी अध्याय में ऊपर किया जा चुका है। लिगीर के एक अभिलेख में श्रीविजयेन्द्रराज, श्रीविजयेश्वर भूपति और श्री विजयनृपति विशेषणों से श्रीविजय के एक राजा का उल्लेख है, जिसने कि कतिपय चैत्यों का निर्माण करवाया था। लिगोर के इसी प्रस्तर-खण्ड के दूसरे पाष्ट्व पर जो अभिलेख है, उनमें गैलेन्द्र वंग के विष्णु नामक (विष्णवाख्य) राजाधिराज की प्रशस्ति वर्णित है। लिपि की दृष्टि से दोनों अभिलेख एक ही काल के हैं, यद्यपि उन्हें उत्कीर्ण कराने वाले व्यक्ति भिन्त हैं। सेदें ने इससे यह परिणाम निकाला है, कि लिगोर के एक अभिलेख में जिस राजा को श्रीविजयनृपति, श्रीविजयेन्द्रराज और श्री विजयेण्वरमूपति कहा गया है, दूसरे अभिलेख में उसी की शैलेन्द्रवंगप्रभुनिगदत' व 'राजाधिराज' विद्यापणों के साथ प्रशस्ति अंकित की गई है। वह राजा गैलेन्द्र वंश का था, श्रीविजय का यह स्वामी था, और विष्णु उसका व्यक्तिगत नाम था। अन्य बहुत-से राजाओं को उसने अपना वशवर्ती बनाया हुआ था, जिसके कारण उसे 'राजाधिराज' कहना सर्वथा संगत था। श्रीविजय का यही राज्य था, जिसे अरव लेखकों ने जावग तथा चीनी लेखकों ने सान फो-त्सी कहा है। श्रीविजय के भौतेन्द्रों का राज्य सुमाना और मलाया के अतिरिक्त जावा पर भी था, जैसा कि कालसन तथा केलुरक समिलेखों से प्रमाणित होता है। ये गैलेन्द्र राजा बौद्ध धर्म के अनुषायी थे, और इन्हीं द्वारा जाना में महायान सम्प्रदाय का प्रसार हुआ था।

फेंच विद्वान् सेदे ने जिस मत का प्रतिपादन किया था, फरां, कोम आदि द्वारा उसे समर्थन प्राप्त हुआ। पर स्टूटरहाइम ने इस मत का विरोध करते हुए यह मन्तव्य प्रस्तुत किया, कि शैलेन्द्र वंश का आदि-केन्द्र जावा में था, और वहां अपनी शक्ति को भलीमांति स्थापित कर इसके राजाओं ने सुमावा को भी जीत लिया था, और इस प्रकार वे 'श्रीविजयनृपति' व श्रीविजयेश्वरभूपति' (श्रीविजय के स्वामी व अधिपति) वन गए थे। भौलेन्द्र वंश का प्रधान केन्द्र या आदि-स्थान कहां था, इस विषय में अव तक भी विद्वान् किसी सर्वसम्मत मत को नहीं पहुंच सके हैं। सुमान्ना के श्रीविजय को उनका प्रधान केन्द्र मानने में सबसे वड़ी किठनाई यह आती है, कि इस द्वीप में अब तक कोई भी ऐसा अभिलेख उपलब्ध नहीं हुआ है, जिसमें भौलेन्द्र वंश का उल्लेख हो। उसके साथ सम्बन्ध रखने वाले अभिलेख या तो जावा में मिन है और या मलाया में। साथ ही, सुमान्ना द्वीप में किसी प्राचीन वौद्ध विहार, चैत्य या स्तूप आदि के ऐसे अवशेप भी प्राप्त नहीं हुए हैं, जिनका सम्बन्ध भौलेन्द्र राजाओं के साथ हो। अरव लेखकों ने जावक के जिस समुद्र राज्य का उल्लेख किया है, श्रीविजय से उसकी समता निरूपित कर सकना भी सुगम नहीं है। यह सर्वथा सम्भव है, कि अरवों ने जिसे जावक कहा है, वह जावा या यवदीप हो, जहां से भौलेन्द्र राजाओं के दो अभिलेख प्राप्त हुए हैं। कितपय विद्वानों के मत में जावक की स्थित मलाया प्रायदीप में थी। इस मत का आधार यह है, कि अरव लेखकों ने जावक के शासक को 'महाराज' की संज्ञा दी है, और लिगोर (मलाया) के अभिलेख में भी भौलेन्द्र वश के राजा को 'महाराजनामा' कहा गया है।

दक्षिणी भारत तथा लंका के साहित्य से भी कुछ ऐसे संकेत मिलते हैं, जिनसे जावक का मलाया प्रायद्वीप में होना सूचित होता है । तमिल सांहित्य में शावक,सावक या जावक नाम के एक राज्य का उल्लेख है, जिसके दो राजाओं — भूमिचन्द्र और पुण्यराज — के नाम भी वहां दिए गए हैं । यह शावक, सावक या जावक अरव लेखकों के जावक या जावग से अभिन्न हैं, यह कल्पना करना असंगत नहीं होगा। लंका के इतिहास चुल्लावंश में जावक के राजा चन्द्रभानु द्वारा लंका पर आक्रमण करने का वर्णन है। वहां लिखा है, कि राजा पराक्रमवाहु द्वितीय के शासन के ग्यारहवें वर्ष में जावक का राजा चन्द्रभानु तीर्थयात्रा के वहाने सेना को साथ ले कक्खला नदी पर उतरा । जावक सैनिकों ने विपाक्त वाणों का प्रयोग करते हुए घोखे से नदी के सारे घाटों पर अधिकार कर लिया, और अपने प्रतिद्वन्द्वियों को हरा कर सम्पूर्ण लंका को लूटा। पर वह देर तक लंका पर अधिकार नहीं रख सका। कुछ वर्ष पश्चात् चन्द्रभानु ने फिर लंका पर आक्रमण किया। इस वार उसकी सेना में बहुत-से पाण्डय, चोल तथा अन्य तमिल सैनिक भी थे। लंका पर आक्रमण करने वाला यह जावक राजा चन्द्रभानु वस्तुतः कहां का राजा था, इस सम्बन्ध में एक शिलालेख से बहुत प्रकाश पड़ता है, जो मलाग्रा प्रायद्वीप में लिगोर के समीप चेया से प्राप्त हुआ है। यह शिलालेख याम्व्रलिंग के राजा चन्द्रभानु का है, और इसका काल तेरहवीं सदी का है। चैया के अभिलेख का राजा चन्द्रभानु चुल्लवंश के जावक राजा चन्द्रभानु से अभिन्न है, यह कल्पना सुगमता से की जा सकती है। लंका के राजा पराक्रमवाहु द्वितीय का काल भी तेरहवीं सदी में ही था।

राजा चन्द्रभानु ने जब दूसरी बार लंका पर आक्रमण किया था, तो पाण्ड्य देश के राजा की सहायता भी उसे प्राप्त थी। पर पाण्डय देश के एक अभिलेख से ज्ञात होता है, कि कुछ समय पश्चात् पाण्ड्य राजा जटावर्मन वीरपाण्ड्य ने शावक (जावक) के राजा को न केवल परास्त ही किया, अपितु उसे मौत के घाट भी उतार दिया। यह अभिलेख १२६४ ईस्वी में उत्कीर्ण कराया गया था। १२६५ ईस्वी का जटावर्मन् वीरपाण्ड्य का

एक अन्य अभिलेख है, जिसमें कि उस द्वारा परास्त किए गए राजाओं में कडारम के राजा का भी परिगणन किया गया है। जटावर्मन् वीरपाड्य ने शावक (जावक) और कडारम के जिस राजा को युद्ध में परास्त किया था, वह जावक का राजा चन्द्रभानु ही था (जिसका शिलालेख मलाया में चैया से प्राप्त हुआ है), यह मानना असंगत प्रतीत नहीं होता। कडारम से कटाह या केड्डा अभिप्रेत है, जिसकी स्थिति भी मलाया प्रायद्वीप में ही थी। इसी को चीनी लोग कन-तो-ली कहा करते थे, जो वाद में सान-फो-रसी कहा जाने लगा था।

शैलेन्द्र राजाओं का वादि-स्थान या प्रधान केन्द्र मलाया प्रायद्वीप में था, इस मत का प्रतिपादन जिन युक्तियों द्वारा किया जाता है, उनका उल्लेख कर देने के अनन्तर ग्रह स्पष्ट कर देना आवश्यक है कि यह मन्तन्य भी सर्वसम्मत नहीं है। वस्तुतः, इस सम्बन्ध में ऐतिहासिक सामग्री की इतनी कमी है कि अभी कोई भी मत अन्तिम रूप से स्वीकार्य नहीं समझा जा सकता। शैलेन्द्र राजाओं का आदि-स्थान चाहे सुमाना में हो और चाहे जावा या मलाया में, यह निश्चित है कि इस वंश के प्रतापी राजा मलाया, सुमाना, जावा और समीप के अन्य द्वीपों पर अपना प्रमुख स्थापित करने में समर्थ हुए थे, और अपने साम्राज्य का विस्तार करते हुए उन्होंने सुदूर पूर्व में कम्बुज और चम्पा पर भी आक्रमण किए थे।

शैलेन्द्र वंश के उद्भव के सम्बन्ध में श्री रमेशचन्द्र मजूमदार ने एक सर्वथा नवीन मत को प्रतिपादित किया है, जो विशेष महत्त्व का है। इस मत के अनुसार गैलेन्द्र वंश के लोग भारत से सुवर्णद्वीप गए थे, और वहां जाकर उन्होंने एक नए शक्तिशाली राज्य की स्थापना की थी। वर्तमान समय में भारत का जो प्रदेश उड़ीसा कहाता है, प्राचीन समय में उसे कॉलग कहते थे। पलूरा का प्रसिद्ध वन्दरगाह कॉलग के समुद्रतट पर स्थित था, और बंगाल की खाड़ी के पश्चिमी तट से सुवर्णहीप जाने वाले नाविक और व्यापारी प्रायः पलूरा से ही प्रस्थान किया करते थे। छठी सदी में कॉलग देश पर गांग वंश के राजाओं का शासन था, जिनकी राजधानी कॉलगनगर (गंजाम जिले में आधुनिक मुखर्लिंगम्) थी। कलिंग में गांग वंश का संस्थापक महाराज इन्द्रवर्मा था, अभिलेखों में जिसे तिकलिंग का स्वामी कहा गया है। इस समय तक गुप्त साम्राज्य का ह्रास प्रारम्भ हो चुका था, और उसके अन्तर्गत सुदूरवर्ती प्रदेशों में अनेक राजवंशों ने अपने स्वतन्त्र राज्य स्थापित कर लिए थे। कॉलग का गांग वंश भी इनमें एक था। पर उसके अतिरिक्त शैलोद्भव नामक एक अन्य राजवंश ने भी कॉलग के अन्यतम प्रदेश में अपना पृथक राज्य कायग कर लिया था । भौलोद्भव वंश का संस्थापक रणभीत नामक व्यक्ति था, जिसका स्वतन्त्र राज्य छठी सदी के उत्तरार्ध में विद्यमान था। इसी प्रकार भैल नाम का एक अन्य राजवंश भी प्राचीन काल में विद्यमान था। जिसका परिचय मध्येप्रदेश के रघोली नामक स्थान से एक ताम्रपन से मिलता है। इस वंश का संस्थापक श्रीवर्धन था, जिसके वंशज जयवर्धन प्रथम ने विन्ध्य के क्षेत्र की विजय की थी। जयवर्धन के पौत्र जयवर्धन दितीय के लिए अभिलेखों में 'महाराजाधिराज' और 'परमेश्वर' विरुदों का प्रयोग किया गया है, जिनसे उसका एक शक्तिशाली राजा होना सूचित होता है। शैल वंश के एक अभिलेख में इस वंश

का उद्भव हिमालय (शैलेन्द्र) की सुता गंगा से बताया गया है, और उसके राजा को 'शैलवंशितलक' कहा गया है। उड़ीसा (किलग) और उसके पश्चिम में स्थित विनध्य क्षेत्र पर छठी-सातवीं सदियों में गांग, शैलोद्भव और शैल राजवंशों का शासन था, यह अभिलेखों द्वारा प्रमाणित है। इन तीनों वंशों का सम्बन्ध शैलेन्द्र हिमालय और उसकी सुता गंगा के साथ था, यह भी स्पष्ट है। जिन गांग, शैल या शैलोद्भव लोगों ने कर्लिग तथा विन्ध्य के क्षेत्र में छठी सदी में अपने विविध राज्य स्थापित किए थे, उन्होंने ही समुद्र पार पूर्व की ओर अग्रसर होकर सुवर्णद्वीप में ग्रैलेन्द्र वंश के राज्य की स्थापना की थी, श्री मजूमदार ने यह मत प्रतिपादित किया है। इस प्रसंग में उन्होंने इस वात की क्षोर भी ध्यान आकृष्ट किया है, कि कर्लिंग के गांग वंश के राजाओं के नामों के साथ 'महाराज' या महाधिराज' लगा रहता है, जैसे कि विष्णुगोप महाधिराज तथा श्री पुरुषपृथ्वीकोगंनीमहाराज। लिगोर (मलाया) में उपलब्ब शैलेन्द्र वंश से सम्बद्ध अभिलेख में भी इस वंग के राजा के लिए 'विष्णवाख्यो महाराज नामा' प्रयोग किया गया है, जो गांग वंश के राजाओं के नामों की शैली के सर्वथा अनुरूप है।

पर श्री मजूमदार ने जो मत प्रतिपादित किया है, वह केवल कल्पना पर आधारित है। उसके लिए कोई ठोस प्रमाण प्रस्तुत नहीं किया जा सका है। शैलेन्द्र वंश के उद्भव के सम्बन्ध में अन्य विद्वानों ने श्री मजूमदार के मत से सर्वथा भिन्न मत भी प्रस्तुत किए हैं। सेदे के अनुसार भैलेन्द्र राजा पहले फूनान के शासक थे। जब उन्हें वह देश छोड़ने के लिए विवश होना पड़ा, तो उन्होंने आठवीं सदी में अपना नया राज्य स्थापित कर लिया, और नौवीं सदी में फिर से फूनान के अपने पुराने प्रदेश की अधिगत करने का प्रयत्न किया। श्री प्रज्लुस्की ने यह विचार प्रस्तुत किया है, कि सुवर्णंद्वीप का एक पुराना देवता शैलेन्द्र या गिरीश शिव था, जिससे शैलेन्द्र वंश का उद्भव हुआ था। प्रो० नीलकण्ठ शास्त्री के अनुसार शैलेन्द्र वंश का सम्बन्ध दक्षिणी भारत के पाण्ड्य देश के साथ था। ये सब मत पर्याप्त प्रमाणों पर आधारित न होने के कारण विशेष महत्त्व नहीं रखते । पर यह सुनिश्चित रूप से कहा जा सकता है, कि मलाया, सुमादा और जावा के शैलेन्द्र राजा सांस्कृतिक दृष्टि से पूर्णतया भारतीय थे। उन द्वारा न केवल दक्षिण-पूर्वी एशिया में बौद्ध धर्म के महायान सम्प्रदाय के प्रसार में अनुपम सहायता मिली, अपितु नागरी लिपि का भी उन्हीं द्वारा इस क्षेत्र में प्रयोग प्रारम्भ किया गया। तांग वंश (६१८-६०६ ईस्वी) के चीनी ऐतिहासिक ग्रन्थों में हो-लिंग नाम के एक राज्य का उल्लेख बाता है, जिसकी स्थिति जावा में थी। तांग सम्राटों का हो-लिंग के साथ घनिष्ठ राजनियक सम्बन्ध विद्यमान था । हो-लिंग को कलिंग का चीनी रूपान्तर माना गया है, जिससे सूचित होता है कि सातवीं सदी में चीनी लोग जावा को कर्लिंग भी कहा करते थे। सम्भवतः इस प्रदेश को यह नाम शैलेन्द्र राजाओं द्वारा ही दिया गया था, जो भारत के कर्लिग प्रदेश से वहाँ जाकर वसे थे । जावा की एक प्राचीन अनुश्रुति के अनुसार क्लिङ्ग (किलिंग) के राजा ने बीस हजार परिवारों को वहाँ वसने के लिए भेजा था। जावा के एक राज्य का नाम जो हो-लिंग पड़ा, वह कॉलंग (उड़ीसा) से आकर वसे हुए, लोगों के कारण ही था। सम्भवतः, यह प्राचीन अनुश्रुति भारत के कलिंग प्रदेश से आकर वसने

वाले नये उपनिवेशकों को सूचित करती है, जो कलिंग के गांग, शैलोद्भव या शैल कुल के किसी कुमार के नेतृत्व में जावा में आकर वसे थे, और वहाँ उन्होंने नये कृतिंग (हो-लिंग) की स्थापना की थी। समयान्तर में जावा के इस कलिंग राज्य ने पड़ोस के अन्य सब राज्यों को अपनी अधीनता स्वीकार करने के लिए विवश किया, और फिर मलाया प्राय-द्वीप तथा सुमान्ना में भी अपनी शक्ति का विस्तार कर विशाल शैलेन्द्र साम्राज्य का विकास किया।

#### (३) शैलेन्द्र साम्राज्य का उत्थान

जव यह भी सुनिश्चित रूप से निर्धारित न किया जा सका हो, कि शैलेन्द्र वंश के राजाओं की राजधानी कौन-सी थी, और उन्होंने किसे स्थान की केन्द्र बनाकर अपनी शक्ति का विस्तार किया, तो उनके कमवद्ध इतिहास को लिख सकना एक असम्भव वात ही है। पर वहसंख्यक विद्वानों को अभी यह मत ही स्वीकार्य है, कि भैलेन्द्र राजाओं की राजधानी श्रीविजय (सुमात्रा में) थी, और उसी को केन्द्र वनाकर उन्होंने अपने साम्राज्य का निर्माण किया था। इन राजाओं के सम्बन्ध में जो भी सूचनाएं अभिलेखों तथा अरब कोर चीनी विवरणों से उपलब्ध हैं, उनका उल्लेख ऊपर किया जा चुका है। उनके आधार पर भैलेन्द्र साम्राज्य के उत्थान का जो चित्र हमारे सम्मुख उपस्थित होता है, उसे संक्षेप के साथ इस प्रकार प्रस्तुत किया जा सकता है।

सातवीं सदी में श्रीविजय के राज्य का उत्कर्ष प्रारम्भ हो गया था और पड़ास कै अन्य राज्यों को जीत कर उसने अपने साम्राज्य का निर्माण शुरू कर दिया था । इसीलिए पलेमबङ् के दूसरे अभिलेख और जाम्बी के अभिलेख में श्रीविजय के अधीनस्य प्रदेशों के निवासियों को यह चेतावनी दी गई है, कि यदि वे विद्रोह का विचार भी मन में लाएंगे, तो उन्हें कठोर दण्ड दिए जाएंगे। इन अभिलेखों का उल्लेख पिछले अध्याय में किया जा चुका है। सुमाना के विविध प्रदेशों के अतिरिक्त वर्क द्वीप पर भी सातवीं सदी में ही श्रीविजय का प्रभुत्व स्थापित हो गया था। ६८६ ईस्वी में श्रीविजय की सेनाओं ने जावा पर भी आक्रमण किया था। श्रीविजय के सातवीं सदी के इन प्रतापी राजाओं में एक श्रीजयनाश या श्रीजयनाग था, जिसका नाम पलेमवङ् से उपलब्ध प्रथम लेख में साया है, जहां उसके सुकृत्यों का उल्लेख किया गया है। आठवीं सदी में श्रीविजय राज्य का और अधिक उत्कर्प हुआ, और मलीया प्रायद्वीप भी उसकी अधीनता में वा गया। लिगीर (मलाया)से प्राप्त जिस अभिनेख में श्रीविजयन्पति या श्रीविजयेन्द्रभूपति द्वारा तीन बौद्ध चैरयों के निर्माण का उल्लेख है, उसके सम्बन्ध में इसी अध्याय में ऊपर लिखा जा चुका है। यह अभिलेख ७७५ ईस्वी का है, जिससे इस वात में कोई सन्देह नहीं रह जाता कि आठवीं सदी के मध्य भाग तक मलाया पर भी श्रीविजय का आधिपत्य स्यापित हो गया था। मलाया को अपनी अधीनता में लाने वाले श्रीविजय के ये राजा शैलेन्द्र वंश के थे, यह भी लिगोर प्रस्तरखण्ड के दूसरे पाद्य पर उत्कीर्ण अभिलेख से प्रमाणित होता है, जहाँ कि मैलेन्द्रवंशप्रमु विष्णुनामक राजाधिराज का उल्लेख है। सेदे ने इसी अभिलेख के आधार पर श्रीविजय के राजाओं को गैलेन्द्र वंश का माना है। सातवीं सदी का अन्त होने से पहले

ĖĖ

ही श्रीविजय की सेनाओं ने जावा पर आक्रमण प्रारम्भ कर दिए थे, और आठवीं सदी में यह द्वीप अवश्य ही उनकी अधीनता में आ गया था। जावा के कालसन गांव से ७७६ ईस्वी का जो अभिलेख मिला है, उसमें शैलेन्द्र वंश के महाराज पणंकरण द्वारा अपने गुरु के सम्मान में तारा मन्दिर के निर्माण तथा कालस नामक गांव को वौद्ध संघ के लिए दान में दिए जाने का उल्लेख है। कालसन के इस अभिलेख से यह भली-भांति प्रकट हो जाता है, कि ७७६ ईस्वी तक जावा भी शैलेन्द्रों के प्रभुत्व में आ चुका था। कालसन के अभिलेख में जावा में तारामन्दिर का निर्माण कराने वाले जिस शैलेन्द्रवंशी राजा महाराज पणंकरण का उल्लेख है, क्या वह श्रीविजय का भी राजा था, इस सम्बन्ध में एक मत यह है, कि शैलेन्द्र राजाओं ने जावा की विजय कर वहाँ एक पृथक् राजवंश को स्थापित कर दिया था, जो सम्भवतः श्रीविजय के शैलेन्द्र सम्राटों के आधिपत्य को स्वीकार करता था। महाराजा पणंकरण का ७७६ ईस्वी में जावा पर शासन था, और लगभग इसी समय (७७५ ईस्वी) में लिगोर (मलाया) पर श्री विजयन्द्रभूपित शासन कर रहा था, जिसने भी वहाँ तीन बौद्ध चैत्यों का निर्माण कराया था। लिगोर के शासक इस श्रीविजयेन्द्रभूपित का नाम राजाधिराज विष्णु था, और सम्भवतः महाराज पणंकरण इस राजाधिराज के प्रभुत्व को स्वीकार द रता था।

शैलेन्द्र वंश के शक्तिशाली राजा केवल सुमाना, मलाया, जावा और उनके समीप-वर्ती द्वीपों को ही अपने आधिपत्य में लाकर संतुष्ट नहीं हो गए, सुदूर पूर्व में उन्होंने कम्बुज (कम्बोडिया) और चम्पा (विएत-नाम या अनाम) के भारतीय राज्यों पर भी आक्रमण फिया। चम्पा के राजा सत्यवर्मा (७७४ ईस्वी) के शासन काल में जावा की जल सेना ने उसे आक्रान्त किया, और वहाँ धन-जन का बुरी तरह विनाश किया। राजा सत्यवर्मा के पो-नगर के अभिलेख में जावा के इन आक्रान्ताओं को 'कृष्णरुक्ष पुरुप' और 'कालोग्रपापात्मक' कहा गया है। इन्होंने जहाजों द्वारा चम्पा पर आक्रमण किया था, और वहाँ के मन्दिर को आग लगाकर मुखलिंग को वहाँ से उठा ले गए थे। चम्पा की अनुश्रुति के अनुसार इस मन्दिर का निर्माण द्वापर युग के ५६११वें वर्ष में राजा विचित्रसगर द्वारा कराया गया था। सत्यवर्मा के अपने वीर सैनिकों के साथ जावा के आक्रान्ताओं का पीछा किया, और सामुद्रिक युद्ध में उन्हें परास्त किया। पर शिव की मुखलिंग मूर्ति को वह प्राप्त नहीं कर सका, क्योंकि आक्रान्ताओं ने उसे नष्ट कर दिया था। सत्यवर्मा ने जावा के सैनिकों द्वारा विनष्ट मन्दिर का पुनरुद्धार किया, और उसमें मुखलिंग शिव की नई मृत्ति प्रतिष्ठापित की।

पर जावा के चम्पा पर आक्रमण बाद में भी जारी रहे। सत्यवर्मा के पश्चात् इन्द्र-वर्मा चम्पा के राजिसहासन पर आरूढ़ हुआ था। उसके शासनकाल में ७८७ ईस्वी में जावा की जल सेना ने चम्पा पर पुनः आक्रमण किया, और वहां के एक अन्य प्राचीन मन्दिर भद्राधिपतीश्वर को विनष्ट किया। यह मन्दिर भी बहुत पुराना था, और चम्पा की अनुश्रुति के अनुसार इसका निर्माण हजारों साल पूर्व हुआ था। जावा के आक्रान्ताओं को परास्त कर इन्द्रवर्मा ने मन्दिर की पुनः निर्माण कराया, और उसमें इन्द्रभद्रेश्वर शिव की मूर्ति प्रतिष्ठापित की। यद्यपि जावा के आक्रान्ता चम्पा पर स्थायी रूप से अपना

#### ६४ दक्षिण-पूर्वी और दक्षिणी एशिया में भारतीय संस्कृति

आधिपत्य स्थापित नहीं कर सके, पर सुदूर पूर्व के उस देश में जाकर वहाँ के मन्दिरों को नष्ट करना कोई साधारण बात नहीं थी। इससे प्रगट होता है, कि जावा की सामुद्रिक सिक्त बहुत अधिक थी। आठवीं सदी में जावा पर शैंलेन्द्र वंश के राजाओं का ही शासन था। अतः चम्पा के जिन अभिलेखों में 'जववल' (जावा की सेना) द्वारा किए गए आक्रमणों का उल्लेख है, वे जावा पर शासन करने वाले शैंलेन्द्र राजाओं द्वारा ही किए गए थे, यह भरोसे के साथ कहा जा सकता है।

जावा के शैलेन्द्र राजाओं ने चम्पा के समान कम्बुज पर भी आक्रमण किए, और उस पर भी अपना प्रभुत्व स्थापित किया। आठवीं सदी के पूर्वाधं में ही कम्बुज जावा का वशवर्ती हो गया था। जावा के राजा संजय के ७३२ ईस्वी के एक अभिलेख में यह कहा गया है, कि उसने पड़ौस के राजाओं को जीतकर अपने अधीन किया था। कौन-से राजा संजय द्वारा परास्त किए गए थे, यह उसके अभिलेख से स्पष्ट नहीं होता। पर चरित परह्मनान् नामक एक ग्रन्थ में उन राज्यों के नाम दिए गए हैं, जिन्हें सेन या सन्नाह के पुत्र राजा संजय द्वारा विजय किया गया था। इन राज्यों में किमर (छमर) और वारस के नाम भी हैं। किमर या छमर कम्बुज देश के निवासियों का ही नाम था। कम्बोडिया में स्दोक काक थाम नामक स्थान पर उपलब्ध एक अभिलेख के अनुसार इन्द्रपुर के राजा जयवर्मा द्वितीय ने एक धार्मिक अनुष्ठान इस प्रयोजन से किया था कि कम्बुज देश फिर कभी जावा के प्रभुत्व में न आने पाए। स्टोक काक थाम का अभिलेख संस्कृत और छमेर दोनों भाषाओं में है और उसे १०५२ ईस्वी में उत्कीर्ण कराया गया था। पर उसमें जिस राजा जयवर्मा का उल्लेख है, उसका शासन काल ८०२ से ८६६ ईस्वी तक था। इस अभिलेख से यह स्पष्ट है, कि जयवर्मा के शासन काल से पूर्व आठवीं सदी में कम्बुज पर जावा का प्रभुत्व रह चुका था।

कम्बुज पर जावा के शैंलेन्द्र राजाओं ने आक्रमण किए थे, इसका संकेत अरब व्यापारी सुलेमान के विवरण से भी प्राप्त होता है। सुलेमान का यह विवरण न ११ ईस्वी में लिखा गया था। इसके अनुसार छमेर का राजा एक दिन अपने वजीर के साथ वैठा हुआ था। बातचीत में जावक के महाराज, उसके वैभव तथा उसके अधीनस्थ देशों का जिकर आ गया। उसे सुनकर छमेर के राजा ने कहा, कि मैं चाहता हूँ कि जावक के राजा का कटा हुआ सिर मेरे सम्मुख प्रस्तुत किया जाए। जब यह बात जावक के महाराज को ज्ञात हुई, तो उसने छमेर पर आक्रमण करने के लिए एक हजार जहाज तैयार कराए और उन्हें सैनिकों से भर कर गुप्त रूप से हमला कर दिया। छमेर का राजा परास्त हो गया, और उसके सिर को काटकर जावक ले जाया गया। अरव लेखकों को जावक या जावा से शैंलेन्द्र साम्राज्य ही अभिप्रेत था, यह पहले प्रतिपादित किया जा चुका है। इसमें सन्देह नहीं, कि अपनी शक्ति का विस्तार करते हुए शैंलेन्द्र सम्राटों ने कम्बुज और चम्पा पर भी आक्रमण किए थे, और कुछ समय तक ये राज्य उनकी अधीनता में भी रहे थे। यद्यपि वे देर तक इन सुदूरवर्ती राज्यों पर अपना प्रभुत्व कायम नहीं रख सके, पर आठवीं सदी में सुवर्णद्वीप तथा सुवर्णभूमि के प्राय: सभी द्वीप एवं प्रदेश शैंलेन्द्र सम्राटों की अधीनता स्वीकार करते थे। इन जावक या शैंलेन्द्र महाराजाओं के विषय में अरव लेखकों ने जो

महत्वपूर्ण सूचनाएं दी हैं, उनका उल्लेख हम इसी अध्याय में ऊपर कर चुके हैं। यहाँ इतना लिख देना ही पर्याप्त होगा, कि अरब विवरणों के अनुसार जावक साम्राज्य अत्यन्त शिवतशाली एवं समृद्ध था। इन्न खोरदाद्वह (६४४ ई०) ने लिखा है, कि जावक का राजा महाराज कहाता था, और उसकी दैनिक आमदनी २०० मन सोना थी। महाराज इस सोने को ठोस इँटों के रूप में परिवर्तित करके जल में फेंक दिया करता था। ये वहीं सुरक्षित रहा करती थीं, क्योंकि महाराज का खजाना जल में ही था। सौदागर सुलेमान ने भी यही बात एक दूसरे ढंग से लिखी है। उसके अनुसार जावक के राजा के महल और समुद्र के बीच में एक उथली झील थी। प्रतिदिन प्रात:काल के समय राजा सोने की एक ठोस इँट इस झील में फेंक दिया करता था। राजा की मृत्यु हो जाने पर इन सब ईंटों की पानी से निकाल कर गिना जाता था, और उनका वजन करके राजकीय वहियों में दर्ज कर दिया जाता था। फिर इस सोने को राज-परिवार के सदस्यों, सेना-पतियों, राजकीय गुलामों और अन्य कर्मचारियों में उनकी हैसियत के अनुसार वाट दिया जाता था, और जो शेय बचता था उसे गरीवों को दे दिया जाता था।

चीन के प्राचीन इतिहास-प्रन्थों में सान फो-त्सी नाम से जिस राज्य का उल्लेख है, वह शैलेन्द्र साम्राज्य ही था। सान फो-त्सी के विषय में जो जानकारी चीनी प्रन्थों से प्राप्त होती है, उसका उल्लेख भी पहले किया जा चुका है। वस्तुतः, दक्षिण-पूर्वी एशिया के इतिहास में शैलेन्द्र साम्राज्य का निर्माण एक अत्यन्त महत्त्वपूर्ण घटना थी। इस क्षेत्र के विविध प्रदेशों तथा द्वीपों में जो बहुत-से छोटे-छोटे राज्य थे, शैलेन्द्र राजाओं ने उन्हें एक साम्राज्य के अन्तर्गत कर दिया था। जहां आज मलायीसिया और इन्डोनीसिया के राज्य हैं, प्रायः उन सब में इस साम्राज्य के कारण राजनीतिक एकता हो गई थी, जिससे इस क्षेत्र की आर्थिक समृद्धि तथा सांस्कृतिक उन्नति में बहुत सहायता मिली थी। शैलेन्द्र साम्राज्य की सामुद्रिक शक्ति भी बहुत अधिक थी, और वह अन्तर्राष्ट्रीय व्यापार का भी महत्त्वपूर्ण केन्द्र था।

शैलेन्द्र राजाओं का महत्त्व इतना अधिक होते हुए भी उनका कमवढ़ इतिहास ज्ञात नहीं है। लिगोर (मलाया) के अभिलेख से हमें विष्णु नाम के शैलेन्द्र वंशी महाराज का परिचय मिलता है, जिसका काल आठवीं सदी के उत्तराधं (७७५ ई०) में या। काल-सन (जावा) के अभिलेख में शैलेन्द्र वंश के महाराज पणंकरण का उल्लेख है, जिसने कि ७७६ ई० में तारा के मन्दिर का निर्माण कराया था। यह पणंकरण महाराज विष्णु (जिसका उल्लेख लिगोर के अभिलेख में है) का उत्तराधिकारों या, या जावा का एक ऐस, पृथक शैलेन्द्र वंशी राजा या जो श्रीविजय के शैलेन्द्र सम्राटों के प्रभुत्व को स्वीकार करता था, यह स्पष्ट नहीं है। सम्भवतः, पणंकरण का सम्बन्ध शैलेन्द्र वंश की एक ऐसी शाखा के साथ था जो श्रीविजय के शैलेन्द्र वंश से भिन्न थी, पर शैलेन्द्र साम्राज्य के उत्कर्ष काल में उसकी अधीनता को स्वीकार करती थी। जावा के मतराम राज्य का विवरण लिखते हुए हम सोलो के एक अभिलेख पर प्रकाश डालेंगे, जिसमें कि मतराम (जावा में) के राजाओं की एक बंशावली भी दी गई है। इसमें संजय, रकई मतराम, श्रीमहाराज, रकई पणंकरण और उनके वाद के सात राजाओं के नाम हैं। जावा के राजा

संजय द्वारा कम्बुज देश की विजय की गई थी, यह अभी ऊपर लिखा जा चुका है, उसके वाद मतराम और फिर पणंकरण जावा के राजा वने। संजय का काल ७३२ ई० में था, और पणंकरण का ७७८ ई० में, जो सर्वथा संगत है। पर पणंकरण से कुछ समय पूर्व (७७५ ई० में) मलाया में शैंलेन्द्र-वंशी महाराज विष्णु का शासन था। सोलों के अभिलेख में विष्णु का नाम नहीं है। इससे यह परिणाम निकाला जा सकता है, कि जावा के संजय, रकई मतराम और रकई पणंकरण आदि राजा शैंलेन्द्र वंश के होते हुए शैंलेन्द्र सम्राटों की उस प्रधान शाखा के नहीं थे, जिसका प्रधान केन्द्र श्रीविजय में था, और सुमान्ना तथा मलाया जिसके सीधे शासन में थे। शैंलेन्द्र साम्राज्य के उत्कर्ष के समय (आठवीं सदी) में जावा के ये राजा—जो शैंलेन्द्र कुल के ही थे—श्रीविजय के सम्राटों का प्रभुत्व स्वीकार करते थे, पर नौवीं सदी में इन्होंने श्रीविजय के प्रभुत्व के विरद्ध विद्रोह कर अपने को स्वतन्त्र कर लिया था। नौवीं सदी में जावा किस प्रकार श्रीविजय के शैंलेन्द्र साम्राज्य से पृथक् हुआ, इस पर अगले अध्याय में प्रकाश डाला जाएगा।

शैलेन्द्र वंश की मुख्य शाखा के राजा महाराज या राजाधिराज विष्णु का उल्लेख कपर किया जा चुका है। इसका परिचय लिगोर के अभिलेख से मिलता है। केलुरक (जावा) के अभिलेख में शैलेन्द्रवंशतिलक, वैरीवरवीरविमर्दन महाराज घरणीन्द्र द्वारा मंजुश्री की मूर्ति के प्रतिष्ठापित किए जाने का वर्णन है, और इस राजा के विषय में यह भी लिखा गया है कि उसने सब दिशाओं में अन्य राजाओं को परास्त किया था। यह अभिलेख ७८२ ई० का है। अतः राजा धरणीन्द्र को महाराज विष्णु के बाद का समझा जा सकता है। केलुरक के इसी अभिलेख में श्रीसंग्राम धनञ्जय नाम के एक अन्य राजा का भी उल्लेख है। संग्राम धनञ्जय और धरणीन्द्र में क्या सम्बन्ध था, यह ज्ञात नहीं है।

नालन्दा के ताम्रपत्न में 'शैलवंशतिलक' 'वीरवैरीमथनानुगताभिधान' राजा यवभूमि-पाल और उसके पुत्र समराग्रवीर का उल्लेख है, जिसके पुत्र श्रीवालपुत्र देव ने नालन्दा में एक विहार का निर्माण कराया था। यह लेख सन् ६४१ का है, अतः शैलेन्द्र महाराज श्रीवालपुत देव का काल नौवीं सदी के मध्य भाग में रखा जा सकता है। उससे पूर्व समराग्रवीर शैलेन्द्र साम्राज्य का स्वामी था, और उससे पहले यवभूमिपाल, जो व्यक्ति का नाम भी हो सकता है और राजा का विशेषण भी। पर ये सब राजा घरणीन्द्र तथा विष्णु के बाद के थे, इसमें सन्देह नहीं। श्रीवालपुत्रदेव के पश्चात् जो अनेक राजा श्रीविजय के राजसिहासन पर बारूढ़ हुए, उनमें से कुछ के नाम चोल अभिलेखों तथा कतिपय अन्य साधनों से ज्ञात होते हैं। इनका सम्बन्ध शैलेन्द्र साम्राज्य के हास काल के साथ है, अतः अगले प्रकरण में इनका उल्लेख किया जाएगा।

## (४) चोल राज्य से संघर्ष और शैलेन्द्र साम्राज्य का पतन

ग्यारहवीं सदी में सुंदूर दक्षिणी भारत के चोलवंशी राजा बड़े प्रतापी थे, और उन्होंने दूर-दूर तक विजययाताएँ कर एक विशाल साम्राज्य की स्थापना की थी। चोल साम्राज्य के बिकास का प्रधान श्रेय राजराज प्रथम को है, जो ६०५ ई० में राज-सिंहासन पर

आरूढ़ हुआ था। दक्षिणी भारत के प्राय: सभी प्रदेशों को अपने अधीन कर राजराज प्रथम ने किल्झ की भी विजय की थी, और मालदीव द्वीपसमूह पर भी अपना प्रभुत्व स्यापित कर लिया था। राजराज द्वारा चोल साम्राज्य के विस्तार की जो प्रक्रिया प्रारम्भ हुई थी, उसके पुत्र राजेन्द्र प्रथम (१०१२-१०४४) ने उसे जारी रखा, और उत्तरी भारत पर आक्रमण कर बंगाल पर अपना आधिपत्य स्थापित किया। राजेन्द्र की सेनाएँ विजय-यात्रा करती हुई गंगातट तक पहुँच गई थीं, जिसके कारण उसने गंगैकोण्ड की उपाधि भी धारण की थी।

राजराज और राजेन्द्र द्वारा स्थापित चोल साम्राज्य की सामुद्रिक शक्ति भी बहुत अधिक थी। हिन्द महासागर और बंगाल की खाड़ी के पश्चिमी तट पर चोल साम्राज्य की स्थित थी और उनके पूर्वी तट प्र शैलेन्द्र साम्राज्य की। जलशक्ति में दोनों ही साम्राज्य अत्येन्त समृद्ध थे। इस दशा में यह स्वाभाविक था, कि उनमें परस्पर सम्पर्क स्थापित हो। जिस समय राजराज प्रथम चोल साम्राज्य के उत्कर्ष के लिए प्रयत्न-शील था, तभी शैलेन्द्र साम्राज्य के राजसिंहासन पर श्री चूडामणिवमंदेव विंराजमान था। इन दोनों सम्राटों में मैदी-सम्बन्ध की सत्ता थी, जिसका परिचय उस विशाल ताम्र-पत्न द्वारा प्राप्त होता है, जो इस समय लाइडन के कलाभवन में है, और लाइडन अभिलेख कहाता है। इस अभिलेख में २१ ताम्रपत्र हैं, और यह प्रधानतया संस्कृत में है, यद्यपि इसके कुछ अंग तमिल भाषा में भी हैं। लाइडन के इस अभिलेख से जात होता है, कि कटाह के राजा चूड़ामणिवर्मदेव ने नागपट्टन नामक स्थान पर एक बौद्ध विहार का निर्माण प्रारम्भ कराया था । पर इस विहार के पूरा होने से पहले ही राजा चुड़ामणिव**र्म**-देव की मृत्यु हो गई थी। उसके पुत्र तथा उत्तराधिकारी राजा श्रीमारविजयोत्तुंगवर्मा-ने अपने पिता द्वारा प्रारम्भ कराए गए विहार को पूरा कराया, और अपने पिता के नाम पर इस विहार का नाम चूड़ामणिवर्मविहार रखा। अपने राज्य काल के २१वें वर्ष में चोल सम्राट राजराज ने इस विहार के लिए एक ग्राम दान में दिया था, और वाद में उसके उत्तराधिकारी राजेन्द्र चोल द्वारा इस दान की पुष्टि भी की गई थी। लाइडन के इस अभिलेख में राजा श्रीमारविजयोत्तुंगवर्मदेव के साथ 'श्रीविषयाधिपति' और 'कटा-ह्राधिपत्यमातन्वन्' विशेषण प्रयुक्त किए गए हैं। अभिलेख के तमिलभाग में कटाह के स्थान पर कडारम आया है। कटाह और कडारम मलाया प्रायद्वीप के केड्डा या केडाह प्रदेश के प्राचीन नाम थे। श्रीविषय से श्रीविजय ही अभिप्रेत है, यह निविवाद है। श्रीविजय के अधिपति और कटाह पर अपने प्रभुत्त्व का विस्तार करने वाले राजा श्रीमारविजयोत्तुंगवर्मदेव को लाइडन अभिलेख में "शैलेन्द्रवंशसम्भूत" भी कहा है, जिस सबसे इस वात में कोई सन्देह नहीं रह जाता है, कि शैलेन्द्र वंश के सम्राट् चूड़ायणि-वर्मदेव और श्रीमारविजयोत्तुंगवर्मदेव चोल राजा राजराज के समकालीन थे, और जनका इस चोल राजा के साथ घनिष्ठ मैत्री-सम्बन्ध था। तभी उन्होंने चोल साम्राज्य के अन्तर्गत नागपट्टन में एक बौद्ध विहार का निर्माण कराया था, और चोल राजा ने उसके लिए एक ग्राम दान में दिया था।

जैसा कि पहले लिखा जा चुका है, कि शैलेन्द्र वंश के इन दोनों राजाओं का उल्लेख

षीनी ग्रन्थों में भी मिलता है। १००३ ई० में सान फो-त्सी के राजा से-ली-चू-ल-वू-नी-फू-म-तिअउह्य ने अपने दूत चीन भेजे थे, और सन् १००८ में राजा से-रो-मा-ल-पी ने। सान फो-त्सी (भौलेन्द्र साम्राज्य) के इन राजाओं ने चीनी नामों को लाइडन अभिलेख के श्रीचूड़ागणिवमंदेव और श्रीमारविजयोत्तुंगवमंदेव के साथ मिलाया गया है, जो स्पष्ट रूप से युक्तिसंगत है। चोल अभिलेख के अनुसार भी इन राजाओं का काल ग्यारहवीं सदी के प्रारम्भ साग में ही था।

पर मैलेन्द्र और चोल साम्राज्यों में मैत्री-सम्बन्ध देर तक कायम नहीं रहा। कुछ समय पश्चात उनमें युद्ध प्रारम्भ हो गया, और चील सम्राट् राजेन्द्र द्वारा बंगाल की खाड़ी को पार कर समुद्र मार्ग से शैलेन्द्र साम्राज्य पर आक्रमण किए गए। चोल राजेन्द्र के अभिलेखों में इन आक्रमणों और समुद्रपार के प्रदेशों की विजय के स्पष्ट विवरण विद्यमान हैं। राजेन्द्र चोल के शासन काल के छठे वर्ष (१०१७-१८ ईस्वी) में उत्कीर्ण हुआ एक अभिलेख तिरुवालांगाड् नामक स्थान से उपलब्ध हुआ है, जिसमें चोल राजा द्वारा कटाह की विजय का उल्लेख है। यह अभिलेख संस्कृत और तिमल दोनों में है, और इसके एक संस्कृत क्लोक में समुद्र को पार कर कटाह को जीतने वाली और अन्य सब राजाओं को अपने सम्मुख झुकने के लिये विवश करने वाली चोल सेनाओं के वीर कृत्यों का विवरण दिया गया है। राजेन्द्र चोल के अन्य भी अनेक अभिलेखों में कडारम (कटाह) की विजय का उल्लेख है। पर भैलेन्द्र वंश के अधीनवर्ती समुद्रपार के प्रदेशों को जीतने का सुविस्तृत विवरण तंजोर के अभिलेख में दिया गया है, जिसे राजेन्द्र चोल के राज्यकाल के उन्नीसर्वे वर्ष (१०३०-३१) में उत्कीणं कराया गया था। इसके अनुसार राजेन्द्र चोल ने उफनते हुए समुद्र में बहुत-से जहाज कडारम के राजा संग्रामविजयोत्तुंगवर्मा के विरुद्ध भेजे थे, जिन्होंने कि इस राजा को उसकी सेना के हाथियों तथा खजाने के साथ बन्दी बना लिया था। समुद्र के मार्ग से किये गये इस आक्रमण द्वारा जो प्रदेश राजेन्द्र चोल के स्वत्त्व में आ गये थे, इनके नाम इस अभिलेख में इस प्रकार दिये गये हैं, श्रीविजय, पञ्चई (सुमाना में), मलैयूर (मलायु या जाम्बी), मायिरुण्डिगम (मलाया प्रायद्वीप में), इलंगोसोगम (मलाया प्रायद्वीप में), माप्पप्पालम (का के स्थलडमरूमध्य के समीप), मेविलिम्बं-गम (लिगोर के समीप), वलैप्पन्डूरू (पाण्डुरंग), तलैतक्कीलम (तक्कीला), मा-दमालिंगम (मलाया प्रायद्वीप में) इलामुरिदेशम (सुमात्रा के उत्तरी प्रदेश में), मानक्क-वारम (निकोवार द्वीप) तथा कटाह या कडारम। चोल अभिलेखों में राजेन्द्र द्वारा विजित समुद्रपार के जिन प्रदेशों के नाम दिये गये हैं वे कहाँ स्थित थे और वर्तमान समय में उनके क्या नाम हैं, इस सम्बन्ध में विद्वानों में मतभेद हैं। पर यह सुनिश्चित रूप से कहा जा सकता है, कि इन सबकी स्थिति मलाया प्रायद्वीप, सुमाला तथा उसके समीपवर्ती द्वीपों में थी। सम्भवतः, ये सब श्रीविजय के शैलेन्द्र सम्राटों के अधीनस्थ राज्य थे, और राजेन्द्र चोल ने समुद्रपार अपनी शक्ति का विस्तार करते हुए इन सबको अपना वंशवर्ती बना लिया था। तंजीर अभिलेख में संग्राम-विजयोत्तंगवर्मा को कडारम (कटाह) का राजा कहा गया है, और श्रीविजय को बडे-बड़े रत्नों से विभूषित द्वारों वाला नगर वींणत किया गया है। सम्भवतः, ग्यारहवीं सदी तक कटाह की शैलेन्द्र साम्राज्य की द्वितीय राजधानी

की स्थिति प्राप्त हो चुकी थी। कटाह (केड्डा) सदृश महत्त्वपूर्ण व्यापार-केन्द्र का राजधानी के रूप में प्रयुक्त किया जाना स्वाभाविक ही था।

यद्यपि चोल सम्राट् राजेन्द्र समुद्रपार के शैलेन्द्र साम्राज्य को परास्त करने में समर्थ हुआ था, पर वह देर तक उसे अपनी अधीनता में नहीं रख सका। सम्भवत: वह शीघ्र ही स्वतन्त्र हो गया था, क्योंकि चोल राजा वीर राजेन्द्र (१०६३-७०) को एक वार फिर कडारम (कटाह) पर आक्रमण कर उसे जीतने की आवश्यकता हुई थी। वीर राजेन्द्र के एक अभिलेख में उस द्वारा कडारम की विजय का उल्लेख आया है। पर वीर राजेन्द्र के लिये भी समुद्रपार के शैलेन्द्र साम्राज्य पर शासन कर सकना सुगम नहीं था। वह उसके राजा से अधीनता स्वीकार कराके ही संतुष्ट हो गया, और उसका राज्य उसे वापस लौटा दिया गया। अपने अभिलेख में बीर राजेन्द्र ने लिखा है. कि कडारम के राजा ने उसकी चरणपूजा की, जिस पर उसका राज्य उसे वापस दे दिया गया। पर र्मैलेन्द्र और चोल राजाओं के संघर्ष का इससे भी अन्त नहीं हो पाया। ऐसा प्रतीत होता है, कि बीर राज़ेन्द्र की मृत्यु के पश्चात् कटाह के शैलेन्द्र राजा ने अपने को पुनः स्वतन्त्र घोपित कर दिया, जिसके कारण चील सम्राट् को फिर उस पर आक्रमण करने की बावश्यकता हुई । वीर राजेन्द्र का उत्तराधिकारी कुलोत्तृंग चोल (१०७०-११२०) या । उसके भी एक अभिलेख में कटाह पर आक्रमण तथा उसके विनाश का उल्लेख है। पर इस चोल राजा के समय में शैलेन्द्र और चोल साम्राज्यों में एक बार फिर मैती-सम्बन्ध स्थापित हो गया था। इसका कारण सम्भवतः यह था, कि चोल राजा को भारत में अपने पड़ौसी राज्यों के युद्धों से ही अनकाश नहीं मिलता था, और वह कलिंग के युद्धों में बुरी तरह से फॅसा हुआ था। इस दशा में समुद्रपार के शैलेन्द्र राज्य को अपनी अधीनता में रख सकना उसके लिये कियात्मक नहीं या। कुलोत्तुंग चोल और शैलेन्द्र वंशी राजा के सम्बन्ध इस काल में कितने मैंबीपूर्ण हो गये थे, यह लाइडन के छोटे अभिलेख से सूचित होता है । यह अभिलेख राजराज प्रथम के उस अभिलेख से भिन्न है, जिसमें २१ ताम्रपन हैं, और जो इस समय लाइडन के कलाभवन में होने के कारण लाइडन अभिलेख कहाता है । कुलोत्तुंग चोल का यह अभिलेख (जिसमें केवल तीन ताम्रपत्न हैं) भी लाइडन के कलाभवन में है। इसके अनुसार किडार (कटाह) के राजा ने अपने दूत राजविद्याधर सामन्त और अभिमानोत्तुंग सामन्त द्वारा जो अनुरोध किया था, उसे स्वीकार कर कुलोत्तुंग द्वारा शैलेन्द्रचूड़ामणिवर्म विहार को दान में दिये गये गाँव को कर-मुक्त कर दिया गया था।

कुलोत्तुङ्ग चोल के उत्तराधिकारी चोल राजाओं के जो अभिलेख उपलब्ध है, उनमें न कहीं समुद्रपार के किडार आदि की विजयों का उल्लेख है, और न कहीं किसी शैलेन्द्र राजा का ही जिकर है। इससे यह परिणाम निकाला जा सकता है, कि कुलोतुंग के पश्चात् किसी चोल राजा ने शैलेन्द्र साम्राज्य पर आक्रमण करने का प्रयत्न नहीं किया। वस्तुतः, इस समय चोल साम्राज्य की शक्ति क्षीण होनी प्रारम्भ हो गई थी, और उसके राजाओं के लिये यह सम्भव नहीं रहा था, कि वे मुदूरवर्ती मलाया सुमाना आदि को अपनी अधीनता में रख सकें।

बारहवीं सदी में शैलेन्द्र साम्राज्य की किस ढंग से प्रगति हुई, यह सुनिश्चित रूप से

प्रतिपादित कर सकना सम्भव नहीं है। संग्रामविजयोत्तृंगवर्मा के वाद शैलेन्द्र वंश के किसी भी राजा का नाम हमें ज्ञात नहीं है। पर चीनी ग्रन्थों में सान फो-त्सी का और करव विवरणों में जावक का उल्लेख इसके पश्चात भी आता है, और इनसे श्रीविजय का शैलेन्द्र साम्राज्य ही अभिप्रेत था, यह पहले निरूपित किया जा चुका है। वारहवीं सदी में शैलेन्द्र वंश हमारी आँखों से ओझल हो जाता है, यद्यपि इस राजवंश द्वारा जिस सुविस्तृत साम्राज्य की स्थापना की गई थी, उसकी सत्ता के प्रमाण हमारे सम्मुख आते रहते हैं। चीनी ग्रन्थों के अनुसार सान-फो-त्सी के राजा सी-ली-म-हा-ला-श (श्रीमहाराज) ने अपना एक दूत मण्डल चीन के सम्राट् की सेवा में भेजा था। इसी प्रकार ११७८ में सान फो-त्सी से एक अन्य दूत-मण्डल चीन गया था। १२२५ ईस्वी के लगभगं चाउ जू-कुआ नाम के एक चीनी राजपदाधिकारी ने सान-फो-त्सी के सम्बन्ध में यह लिखा था, कि यह एके शक्तिशाली राज्य की राजधानी तथा व्यापार का अत्यन्त महत्त्वपूर्ण केन्द्र था। क्योंकि मलक्का का जलडमरूमध्य इसके प्रमुख में या, अतः पूर्वी और पश्चिमी देशों के पारस्परिक व्यापार का नियन्त्रण करने की यह स्थिति में था। चाउ जू-कुंआ ने १५ ऐसे राज्यों के नाम दिए हैं, जो सान फो-त्सी की अधीनता स्वीकार करते थे। प्रायश: ये राज्य मलाया प्रायद्वीप में थे, यद्यपि इनमें से कुछ की स्थिति सुमाता और जावा में भी थी। चाउ जू-कुआ की सूची में एक नाम सी-लन भी है, जिसे सीलोन या श्रीलंका के साथ मिलाया गया है। लंका के पुराने इतिहास चुल्लवंस से हमें ज्ञात है, कि जावक (सान फो-रसी) ने राजा चन्द्रभानु के सीलोन पर आक्रमण कर कुछ समय के लिए उसे अधीन कर लिया था। अतः चाउ जु-कुआ ने सान फो-त्सी की अधीनता में विद्यमान जिन १५ राज्यों का उल्लेख किया है, उन्हें इस शक्तिशाली साम्राज्य के अन्तर्गत मानना असंगत नहीं है। इसमें सन्देह नहीं, कि तेरहवीं सदी के प्रारम्भ काल में भी सान फो-त्सी या जावक एक गक्ति-शाली एवं समृद्ध राज्य था। मलाया प्रायद्वीप में चैया नामक स्थान पर एक अभिलेख उपलब्ध हुआ है, जो ११८३ ईस्वी का है। इस अभिलेख में महाराज श्रीमत्त्रैलोक्यराज-मौलिभूपणवर्मदेव नाम के एक राजा का उल्लेख है। क्योंकि शैलेन्द्र वंश के राजाओं के नामों में प्राय: 'वर्मदेव' आया करता था, अतः यह कल्पना कर सकनी असंगत नहीं होगी, कि तैलोक्यराजमीलिभूषणवर्मदेव का भी भैलैन्द्र वंश के साथ सम्बन्ध था, और सम्मवतः वह चुड़ामेणिवर्मदेव का ही अन्यतम वंशज था। चैया के अभिलेख में उल्लिखित इस राजा को शैलेन्द्रवंशी मान लिया जाए, तो यह स्वीकार करना होगा, कि चीनी ग्रन्थों में सान फो-रसी के जिस शक्तिशाली व समृद्ध राज्य का वर्णन है, बारहवीं सदी के अन्त तक भी वहाँ शैलेन्द्र वंश का शासन विद्यमान था।

सान फो-त्सी के रूप में सुवर्णंद्वीप (मलायीसिया और इन्डोनीसिया) के क्षेत्र में तेरहवीं सदी तक भी एक शक्तिशाली राज्य की सत्ता थी, जिसके राजा जन्द्रभानु ने १२३६ और १२५६ ई० में श्रीलंका पर आक्रमण किया था। इन आक्रमणों का जो वर्णन बुल्ल-वंश में मिलता है, उस पर इसी अध्याय में ऊपर प्रकाश डाला जा चुका है। ग्यारहवीं सदी में चोल सम्राट राजेन्द्र ने समुद्र पार के जिस राज्य को आकान्त कर विनष्ट किया था, वह तेरहवीं सदी में इतना शक्तिशाली हो गया था कि उसका राजा श्रीलंका पर

आक्रमण कर सका था। पर सम्भवतः श्रीलंका पर आक्रमण करने में चन्द्रभानु ने अनुचित साहस से काम लिया था। इस आक्रमण के कारण उसकी शक्ति क्षीण हो गयी थी, जिससे लाभ उठाकर पाण्ड्य देश के राजा जटावर्मन् वीरपाण्ड्य ने उस पर हमला कर दिया था और उसे परास्त कर मौत के घाट उतार दिया (१२६४ ई०) था।

१२६४ के पश्चात सान फो-त्सी (जावक या श्रीविजय) का तेजी से पतन होने लगा। पाण्ड्य आक्रमण के कारण जो स्थित उत्पन्न हो गई थी, जावा के राजा कृतनगर ने उससे लाभ उठाया। मलाया प्रायद्वीप पर आक्रमण कर उसने पहले पहंग को जीत लिया और फिर मलयू (जाम्बी) को अपनी अधीनता स्वीकार करने के लिए विविध किया। ये दोनों राज्य पहले सान फो-त्सी के अधीन थे। मलाया पर कृतनगर का प्रभुत्व देर तक कायम नहीं रहा, पर मलयू (जाम्बी) के जिस स्वृत्य पर से सान फो-त्सी के प्रभुत्व का अन्त राजा कृतनगर द्वारा किया गया था, वह अपनी स्वतन्वता को कायम रखने में समय रहा, और शीघ्र ही वह सान फो-त्सी का प्रतिद्व द्वी चन-गया। इसी समय (तेरहवीं सवी) के अन्तिम भाग में) सियाम के थाई लोगों ने भी उत्तर की ओर से मलाया प्रायद्वीप पर आक्रमण प्रारम्भ कर दिये थे। मलायू, जावा और सियाम के बीच में पिस कर सान फो-त्सी की शक्ति निरन्तर क्षीण होती गई, और वह एक स्थानीय राज्य मिल रह गया। इस स्थिति में यह राज्य १३७७ ईस्वी तक कायम रहा, जविक जावा ने एक बार फिर उसे आक्रान्त किया और उसे बुरी तरह से नष्ट किया। इस प्रकार श्रीविजय (सान फो-त्सी) के उस शिनतशाली राज्य का अन्त हुआ, जिसकी स्थापना शैनेन्द्र वंश के राजाओं द्वारा की गई थी।

राजाओं द्वारा की गई थी।

शैलेन्द्र साम्राज्य के पतन का विवरण देते हुए दो अन्य वातों का उल्लंख करना भी आवश्यक है। आठवीं सदी तक जावा भी इस साम्राज्य के अन्तर्गत था, पर वाद में वहाँ ऐसे राज्यों की स्थापना हुई, जो न केवल श्रीविजय की अधीनता स्वीकार नहीं करते थे, अपिनु उसके विरुद्ध संघर्ष में भी तत्पर रहते थे। अगले अध्याय में हम जावा के इस

इतिहास पर प्रकाश डालेंगे।

यह ऊपर लिखा गया है, कि संग्रामविजयोत्तंगवर्मा के वाद शैलेन्द्र वंघ के किसी राजा का सुनिश्चित रूप से पता नहीं मिलता। श्रीलंका पर सान फो-रसी या जावक के जिस राजा चन्द्रभानु ने आक्रमण किया था, चैया के एक अभिलेख में उसके कुल को कमल से प्रादुर्भूत कहा गया है, और साथ ही ताम्रिलिंग का अधिपति भी। तन-म-लिंग उन १५ राज्यों में एक है, जिनका उल्लेख चाउ-जू-कुआ ने सान फो-रसी के अधीनस्थ राज्यों के रूप में किया गया है। ऐसा प्रतीत होता है, कि चन्द्रभानु इस तन-म-लिंग या ताम्र-लिंग का राजा था, और उसने सान फो-रसी (श्रीविजय) के शैलेन्द्रवंशी राजाओं के विरुद्ध विद्रोह कर अपनी शक्ति को वढ़ा लिया था, और सुवणंद्रीप के क्षेत्र में वही सर्व-प्रधान स्थित प्राप्त कर गया था।

#### चौथा अध्याय

# जावा के प्राचीन हिन्दू (भारतीय) राज्य

#### (१) मतराम राज्य

जावा के प्राचीनतम भारतीय उपनिवेशों पर पहले प्रकाश डाला जा चुका है। ईस्वी सन् की प्रारम्भिक सदियों में ही इस द्वीप में भारतीयों ने अपने उपनिवेश या राज्य स्यापित करने गुरू कर दिए थे। इन राज्यों में एक तारूमा का राज्य था, जिसके राजा पूर्णवर्मा के अनेक संस्कृत अभिलेख जावा से उपलब्ध हुए हैं। पूर्णवर्मा का समय छठी सदी में था। उसके बाद जिन राजाओं ने जावा के विविध राज्यों पर शासन किया, उनका इतिहास हमें ज्ञात नहीं है। सातवीं सदी में श्रीविजय के ग्रैलेन्द्र राज्य का उत्कर्ष प्रारम्भ हो गया था, और उसके प्रतापी राजाओं ने जावा पर भी आक्रमण शुरू कर दिए थे। आठवीं सदी के प्रारम्भ तक यह द्वीप अवश्य ही श्रीविजय की अधीनता में आ गया था। कालसन गाँव से ७७८ ईस्वी का जो अभिलेख मिला है, उसमें शैलेन्द्रवंशी महाराज पणंकरण द्वारा अपने गुरु के सम्मान में तारा मन्दिर के निर्माण का उल्लेख है। इससे यह परिणाम निकाला जा सकता है, कि ७७८ ईस्वी तक जावा शैलेन्द्रों के प्रभुत्त्व में आ गया था। पर सम्भवतः यह पणंकरण श्रीविजय के भौलेन्द्रवंश का राजा नहीं था। भौलेन्द्र राजाओं ने जावा की विजय कर वहाँ एक पृथक् राजवंश स्थापित कर दिया था, जिसका सम्बन्ध श्रीविजय के गैलेन्द्रवंश से था। जावा का गैलेन्द्रवंशी राजा पणंकरण श्रीविजय के शैलेन्द्र सम्राटों की अधीनता स्वीकार करता था। पणंकरण का उल्लेख केवल कालसन अभिलेख में ही नहीं मिलता, अपितु सोलो के एक ऐसे अभिलेख में भी उसका नाम आया है, जिसमें मध्य जावा के मतराम राज्य के राजाओं की वंशाविल दी गई है। इस विषय पर पिछले अध्याय में विवेचन किया जा चुका है। सम्भवतः, यह मत सर्वया संगत है, कि आठवीं सदी में जावा श्रीविजय के शैलेन्द्र सम्राटों के प्रभुत्त्व में वा चुका था और वहाँ एक ऐसा राजवंश श्रीविजय के अधीनस्थ रूप से शासन करने लग गया था, जिसका ्र शैलेन्द्रवंश से घनिष्ठ सम्बन्घ था । पणंकरण इसी वंश में उत्पन्न हुआ था ।

पणंकरण का पूर्ववर्ती राजा संजय था, जिसके सम्बन्ध में चंगल (जंगल) के अभिलेख में विश्वद रूप से लिखा गया है। यह अभिलेख ६५४ शकाब्द (७३२ ई०) का है, और इसके लिखने के लिए पल्लव लिपि का प्रयोग किया गया है। केडू प्रदेश की बुकिर पहाड़ी की उपत्यका में चंगल नामक स्थान पर एक प्राचीन शिवमन्दिर के भग्नावशेप विद्यमान हैं। सन् १८८४ में वहीं से संस्कृत का यह अभिलेख उपलब्ध हुआ था। इसमें सन्नाह के पुत राजा संजय द्वारा एक शिवलिंग के प्रतिष्ठापित करने का वर्णन है, और शिव, ब्रह्मा तथा विष्णु की स्तुति के अनन्तर यवद्वीप (जावा) की प्रशंसा की गई है, और राजा सन्नाह के विषय में यह लिखा गया है कि उसने शतुओं को परास्त कर, मनु के समान न्यायपूर्वक शासन किया, और जनक (पिता) की तरह प्रजा का पालन किया। चंगल के अभिलेख में सन्नाह के उत्तराधिकारी संजय की भी वहुत प्रशंसा की गई है। उसे बुद्धिमान् लोगों द्वारा माननीय (श्रीमान् यो माननीयो चुिं जन निकरें:) और शास्त्रों के गूढ़ तत्त्वों का ज्ञाता (शास्त्रसूक्ष्मार्थवेदी) वताकर फिर उसकी विजयों का इन शब्दों में उल्लेख किया गया है—

राजा शौर्यादिगुण्यो रघुरिव विजितानेक सामन्त चकः । राजा श्रीसञ्ज्यास्यो रविरिव यशसा दिग्दिग्विस्यात सक्ष्मी ।

राजा संजय रघु के समान शौर्य सम्यन्न या और उसी के समान उसने अनेक सामन्त राजाओं को जीतकर अपने अधीन किया था। संजय द्वारा कौन-से राज्य जीते गए थे, यह इस अभिलेख से सूचित नहीं होता । पर चरित परह्यन्मन् नामक एक ग्रन्थ में उन राज्यों के नाम दिये गए हैं, जिन्हें संजय द्वारा जीता गया था। इनमें छ्मेर (किमर) और वारस के नाम भी हैं। इस ग्रन्थ कें अनुसार संजय ने जावा के विविध राज्यों को जीतने के पश्चात् वाली तथा मलम् की विजय की, फिर केमिर (रूपेर या कम्बुज) तथा केलिंग से युद्ध कर उन्हें परास्त किया, और फिर श्रीविजय की भी विजय की। इसमें सन्देह नहीं, कि संजय एक महान् विजेता था, और सुवर्णद्वीप के क्षेत्र में उसकी दिग्विजयों का उल्लेख यह सूचित करता है कि उस द्वारा दूर-दूर तक अपना प्रमुत्व स्थापित किया गया था। इसीलिए स्टुटरहाइम ने यह प्रतिपादित किया है, कि संजय न केवल शैलेन्द्र वंश का था, अपितु इस वंश द्वारा जिस विशाल साम्राज्य की स्थापना की गई थी, उसके श्रीगणेश का श्रेय भी इसी राजा को दिया जाना चाहिए। स्टूटरहाइम के इस मन्तव्य का आधार ताम्रपत्न पर उत्कीर्ण वह अभिलेख है, जो अब सोलों के कलाभवन में है, और इसी कारण सोलो अभिलेख के नाम से प्रसिद्ध है। यही अभिलेख एक अन्य ताम्रपत्न पर भी उत्कीर्ण है, जो केंद्र से प्राप्त हुआ था। अतः इसे सोलो अभिलेख के अतिरिक्त केंद्र अभिलेख भी कहा जाता है। यह अभिलेख सन् ६०७ का है, और इसमें श्रीमहाराज रकई वतुकुर द्यः वितितुंग श्रीधर्मोदय महाशम्भु द्वारा दिये गए एक दान का उल्लेख है। पर इस अभिलेख में महत्त्व की बात यह है, कि इसमें महाराज बतुकुर के पूर्ववर्ती अनेक राजाओं के नाम भी दिये गए हैं, जो ऋमशः इस प्रकार हैं—रकई मतराम संग रतु संजय, श्रीमहाराज रकई पणंकरण, श्रीमहाराज रक्कई पनुंग्गलन, श्रीमहाराज रकई वरक, श्रीमहाराज रकई गरुंग, श्रीमहाराज रकई पिकतन, श्रीमहाराज रकई कयुवंगी, श्रीमहाराज रकई वतुहुमलंग और श्रीमहाराज रकई बतुकुर। स्टुटरहाइम ने इस अभिलेख के संजय को चंगल अभिलेख के संजय के साथ मिलाया है, और इस अभिलेख के पर्णंकरण को कालसन अभिलेख के पर्णंकरण से जो कि भौलेन्द्रवंश का था। इसी को दृष्टि में रखकर शैलेन्द्रवंश के उत्कर्ष का श्रेय उन्होंने पणंकरण के पूर्ववर्ती संजय और सन्नाह को प्रदान किया है। इस सम्वत्य में विविध विद्वानों ने जो विचार-विमर्श किया है, उस पर संक्षेप के साथ प्रकाश डाल सकना भी इस ग्रन्थ में सम्भव नहीं है। जैसाकि हम पहले लिख चुके हैं, जावा के राजा पणंकरण को भैलेन्द्र वंश

का स्वीकार कर लेने पर सन्नाह, संजय तथा सोलो अभिलेख में उल्लिखित अन्य राजाओं को भी इसी वंश का मानना युक्तिसंगत होगा। ये शैलेन्द्रवंशी राजा जावा में पृयक् रूप से शासन कर रहे थे, और सम्भवतः श्रीविजय के शैलेन्द्र राजाओं को अपना अधिपति स्वीकार करते थे। इस प्रसंग में यह भी ध्यान में रखना चाहिए, कि कतिपय अन्य विद्वानों के मत में सन्नाह द्वारा स्थापित राज्य का शैलेन्द्रों के साथ कोई सम्बन्ध नहीं था। वह एक स्वतन्त्र राज्य था, जिसे या जिसके एक प्रदेश को शैलेन्द्र राजा पणंकरण ने जीत कर अपने अधीन कर लिया था। पर सोलो अभिलेख में पणंकरण के बाद जिन राजाओं का उल्लेख है, वे उसके वंशज नहीं थे। सन्नाह द्वारा मध्य जावा में जिस राज्य की स्थापना की गई थी, वह कभी घैलेन्द्र साम्राज्य के अधीनवर्ती होकर रहा, और कभी स्वतन्त्र रूप से । वस्तुतः, यह विषय इतना विवादग्रस्त है कि इसके सम्बन्ध में कोई भी मत ऐसा नहीं हैं, जो सबको स्वीकार्य हो।

संजय द्वारा जावा में जिस राज्य का उत्कर्ष किया गया था, वही 'मतराम राज्य' कहाता है। इसकी राजधानी मध्य जावा में प्रम्वनन में या उसके समीप थी। आठवीं सदी के मध्य भाग में जब शैलेन्द्र राजाओं ने मध्य जावा में अपनी शक्ति का विस्तार किया, तो संजय के उत्तराधिकारी अपनी राजधानी को पूर्वी जावा में ले जाने के लिए विवश हो गए, और वहीं से वे एक सदी के लगभग तंक शासन करते रहें। पर नौवीं सदी का अन्त होने से पहले ही उन्होंने अपनी पूरानी राजधानी (जो मध्य जावा में थी) को पुनः अधिगत कर लिया और उनका शासन जावा के पूर्वी तथा मध्य प्रदेशों पर स्थापित हो गया । सोलो व केंद्र के अभिलेखों में जिस श्रीमहाराज रकई वतुकूर द्यः विततुंगधर्मीदय महाशम्भु के दान का उल्लेख है और जिसका काल नीवीं सदी के अन्त तथा दसवीं सदी के प्रारम्भ में था, पूर्वी जावा के साथ-साथ मध्य जावा पर भी उसका आधिपत्य था। सम्भवतः, जावा के ये राजा शैलेन्द्र साम्राज्य के प्रभुत्व को स्वीकार करते हुए अपने राज्य पर शासन किया करते थे। इनके जो अनेक अभिलेख प्राप्त हुए हैं, उनसे इनके शासन के सम्बन्ध में कतिपय वातें ज्ञात होती हैं। सोलो (केंद्र) के अभिलेख में श्रीमहाराजा पणंकरण के बाद जिन दो राजाओं के नाम (पनुंग्गलन और वरक) दिए गए हैं, उनका अन्यत कहीं उल्लेख नहीं मिलता है। सुरकर्त के पेन्गिग नामक स्थान से एक ताम्रपत प्राप्त हुआ है, जिसमें रकरयन गरुंग द्वारा जारी किया गया एक आदेश उल्लिखित है। सोलो (केंद्र) के अभिलेख में राजाओं की जो सूची दी गई है, उसमें पाँचवां नाम श्रीमहाराज रकई गरुंग का है। पेन्गिंग का अभिलेख ८२६ ईस्वी का है। अर्गपूर के म्ह इंस्वी का एक अभिलेख मिला है, जिसमें रकई पिकतन का उल्लेख है। केंद्र अभिलेख की सूची में पिकतन नाम गरुंग के बाद आता है। क्योंकि अर्गपुर का लेख द६४ ई० का है और पेन्गिंग का द२६ का, अत: पिकतन का गरुंग के बाद राजा होना सर्वया स्पष्ट है। केंद्र अभिलेख के अनुसार पिकतन का उत्तराधिकारी श्रीमहाराज रकई क्युवंगी या। तीन ऐसे ताम्रपत्न प्राप्त हुए हैं, जिनमें इस क्युवंगी का उल्लेख है। इन ताम्रपतों को ५७६ ५५० व ५५२ ईस्वी में उत्कीणं कराया गया था। ५५२ ईस्वी के अभिलेख से यह भी सूचित होता है, कि इस राजा का एक विरुद सज्जनोत्सवतुंग भी

था। केंद्र (सोलो) की सूची में आठवें राजा का नाम वतुहुमलंग है, जिसका ६६६ ई० का एक पृथक् अभिलेख भी प्राप्त हुआ है। केंद्र सूची के अन्तिम राजा रकई वतुकुर के बहुत-से अभिलेख मिले हैं, जो ६६६ ई० से ६१० ई० तक के बीच में उत्कीर्ण कराए गये थे। इन अभिलेखों में वतुकुर के साथ जो अन्य विरुद्ध प्रयुक्त किये गये हैं, वे निम्न-लिखित हैं—बिलतुंग उत्तुंगदेव, विलतुंग श्री ईश्वरकेणवोत्सवतुंग, श्री धर्मोदय महाशम्भु, श्री महाराज केंगलु द्यः गरुड़मुख श्री धर्मोदय महासाम, और ईश्वरकेणवसमरोत्तृंग। केंद्र सूची के इन विविध राजाओं के अभिलेख जिन स्थानों से प्राप्त हुए हैं, उन्हें दृष्टि में रखकर यह माना जा सकता है कि इनका शासन पूर्वी और मध्य जावा पर विद्यमान था।

श्री महाराज रकई वतुकर (धर्मोदय महाश्रम्भु) के पश्चात् दक्षोत्तम जावा के मतराम राज्य का स्वामी वना । वतुकुर के शासनकाल में वह महामन्त्री के पद पर नियुक्त था, और राजकुल के साथ उसका घनिष्ठ सम्बन्ध था। ६०१, ६०६ और ६१० ई० के तीन अभिलेखों में उसके साथ श्री वाहुवज्यप्रतिपक्षक्षय, महामन्त्री श्री दक्षोत्तम वज्य-वाहुप्रतिपक्षक्षय और महामन्त्री वाहुवज्यप्रतिपक्षक्षय विरुदों का प्रयोग किया गया है। घर्मोदय महाश्रम्भु के शासन में वह महामन्त्री के पद पर था, और ६१५ ई० में स्वयं राजसिंहासन पर आरूढ़ हो गया था। राजा के रूप में उसके चार अभिलेख उपलब्ध हैं। इनके प्राप्तिस्थानों से भी यह सूचित होता है, कि पूर्वी और मध्य जावा इस राजा के शासन में थे।

दक्षोत्तम का उत्तराधिकारी तुलोडोंग था। ६१६ और ६२१ ई० में उत्कीणं कराये गये दो अभिलेखों में इस राजा का उल्लेख है, जिनमें इसके नाम के साथ श्री सज्जनसन्मतानुराग-उत्तुंगदेव विरुद्ध का प्रयोग किया गया है। तुलोडोंग के वाद वावा मतराम राज्य के राजिसहासन पर आरूढ़ हुआ। इस राजा के भी अनेक अभिलेख मिले हैं, जिनसे, उसका पूरा नाम 'रकई पंकज द्यः वावा श्रीविजयलोकनामोत्तुंग' सूचित होता है। वावा ६२६ ई० तक राजा के पद पर रहा। सम्भवतः, मतराम के हिन्दू राज्य का वही अन्तिम शासक था। इस प्रकार राजा वावा के साथ मतराम के उस राज्य का अन्त वही अन्तिम शासक था। इस प्रकार राजा वावा के साथ मतराम के उस राज्य का अन्त इंग, जिसकी स्थापना लगभग दो सदी पूर्व सन्नाह और संजय द्वारा की गई थी। मतराम के इन राजाओं का शासन पूर्वी और मध्य जावा पर विद्यमान था, और कुछ समय के लिए इनकी स्थित अवश्य ही श्रीविजय के शैलेन्द्र सम्राटों के अधीनस्थ राजाओं के सदृश रही थी।

पर जावा में अन्य भी अनेक राज्य थे, जिनकी सत्ता चीनी ग्रन्थों तथा इस ग्रुग के पर जावा में अन्य भी अनेक राज्य थे, जिनकी सत्ता चीनी ग्रन्थों तथा इस ग्रुग के अभिलेखों द्वारा सूचित होती है। चीनी ग्रन्थों में इस काल के अनेक ऐसे राज्यों के नाम अभिलेखों द्वारा सूचित होती है। चीनी के सम्राट् की सेवा में अपने राजदूत विद्यमान हैं, जो जावा में स्थित थे और ची-पो के नाम उल्लेखनीय हैं। अनेक राज्यों की सत्ता होते भेजे थे। इनमें हो-लिंग और चो-पो के नाम उल्लेखनीय हैं। अनेक राज्यों की सत्ता होते हुए भी चीनी विवरणों के अनुसार जावा में एक शक्तिशाली राज्य की स्थापना हो गई थी, जिसकी अधीनता २० सामन्त राजाओं द्वारा स्वीकार की जाती थी। नौवीं सदी में यह शक्तिशाली राज्य सम्भवतः मतराम का ही था।

जावा के अन्य राज्यों के सम्बन्ध में एक शिलालेख से महत्त्वपूणं सूचनाएँ प्राप्त हुई हैं। यह शिलालेख मलंग के उत्तर में दिनया-नन्नात नामक स्थान से मिला है, और इसका काल ६८२ शकाब्द या ७६० ईस्वी है। इसमें राजा देविसह और उसके पुन्न लिम्ब गजयान का उल्लेख है। लिम्ब गजयान की पुनी का नाम उत्तेजना था, और उसका विवाह राजा प्रद के पुन्न जननीय के साथ हुआ था। इस राजा ने महिंप अगस्त्य की एक मूर्ति प्रतिष्ठापित की थी, और उसी के उपलक्ष में इस अभिलेख को उत्कीणं कराया था। यह अभिलेख आठवीं सदी के मध्य भाग का है, जब कि जावा के एक प्रदेश में शैलेन्द्र वंशी श्रीमहाराजा पणंकरण का शासन था। इससे सूचित होता है, कि शैलेन्द्र व मतराम राज्यों के अतिरिक्त अन्य भी अनेक राज्य इस काल में जावा में विद्यमान थे। इनका शैलेन्द्र सम्राटों और मतराम के श्रीमहाराजों के साथ क्या सम्बन्ध था, यह ज्ञात नहीं है। सम्भवतः, इनकी स्वतन्वता एवं पृथक् सत्ता इस बात पर निभर करती थी, कि शैलेन्द्र सम्राट्या या मतराम राजा इन्हें किस अंश तक अपना वश्वतीं बना कर रख सकने की स्थिति में होते थे।

## (२) पूर्वी जावा का उत्कर्व—सिन्दोक और उसके उत्तराधिकारी

मतराम राजाओं का शासन जावा के मध्य तथा पूर्वी—दोनों प्रदेशों पर वा, और उनके शासन का केन्द्र मध्य जावा में था। पर वावा की मृत्यु के पश्चात् मध्य जावा की तूलना में पूर्वी जावा का महत्त्व बहुत बढ़ गया, और वहीं उसका राजनीतिक तथा सांस्कृतिक केन्द्र वन गया। वावा के वाद के न कोई राजकीय अभिलेख मध्य जावा से प्राप्त हुए हैं, और न वहाँ किन्हीं मन्दिरों आदि का ही निर्माण कराया गया। वहाँ की समृद्ध नगरियाँ अव उजड़ने लग गयीं, और उसके धन-धान्यपूर्ण खेत अब जंगल बन गए। मध्य एशिया में जो यह आकस्मिक परिवर्तन हुआ, उसके कारणों के सम्बन्ध में विद्वानों ने अनेक मत प्रतिपादित किये हैं। एक मत यह है, कि भूचाल, ज्वालामुखी आदि के समान किसी प्राकृतिक विपत्ति के कारण मध्य जावा के निवासियों को वहां से चले जाना पड़ा। दूसरा मत यह है, कि गैलेन्द्र राजाओं ने अब पून: जावा पर आक्रमण प्रारम्भ कर दिये थे, जिनका सामना कर सकना वहाँ की राजशक्ति के लिए सम्भव नहीं या। शैलेन्द्र आक्रमणों के कारण ही इस प्रदेश का विनाश हुआ। कुछ विद्वानों का कथन है, कि पूर्वी जावा के स्थानीय शासक ने मतराम के केन्द्रीय शासन के विरुद्ध विद्रोह कर दिया थाँ, और उसी द्वारा मध्य जावा का विनाश किया गया । पर ये सव मत किसी ठोस आधार पर आश्रित नहीं हैं। कारण चाहे कोई भी क्यों न हो, यह तस्य है कि वावा के पश्चात् मध्य जावा उजड़ने लग गया था, सौर पूर्वी जावा इस द्वीप का राजनीतिक एवं सांस्कृतिक केन्द्र वन गया था।

जिस राजा के शासन में पूर्वी जावा के उत्कर्ष का प्रारम्भ हुआ, उसका नाम सिन्दोक था। जावा के इतिहास में इस राजा का स्थान अत्यन्त महत्व का है, और बाद के बहुत-से राजा उसे अपना पूर्वज मानते हैं। वह एक अत्यन्त प्रतापी व्यक्ति या, और मतराम के अन्तिम दो राजाओं (तुलोडोंग और वावा) के शासनकाल में वह उच्च राजकीय पदों पर रहा था। मतराम के राजवंश के साथ उद्यका क्या सम्बन्ध था, इस प्रशन पर विद्वानों में मतभेद हैं। कुछ उसे दक्षोत्तम का नाती मानते हैं, और कुछ का मत यह है कि उसने वावा की पुत्री के साथ विवाह कर राज्याधिकार प्राप्त किया था। वावा के पप्रचात् जब वह राजसिंहासन पर आरूढ़ हुआ, तो उसने 'धी ईशान विकमधर्मोत्तंग देव' की उपाधि धारण की। कतिपय अभिनेत्नों में उसके साथ विकमो-त्तुंगदेव, विक्रमधर्मीत्साह और विजयधर्मीत्तुंग विषदीं का भी प्रयोग किया गया है। सिन्दोक ने ६२६ ईस्वी में राजगही प्राप्त की थी, और बीस साल के लगभग वह राजा के पद पर रहा था। उसके समय के बीस अभिलेख अब तक प्राप्त हो चुके हैं, पर उनसे उसके शासन की राजनीतिक घटनाओं पर कोई विशेष प्रकाश नहीं पढ़ता। पर उनसे यह अवश्य सूचित हो जाता है, कि सिन्दोक के शासन में जावा के कौन-कीन-से प्रदेश थे। बन्तस नदी की घाटी पर ही उसका शासन विद्यमान था, जिसमें सुरवया का दक्षिणी भाग, केदिरी का उत्तरी भाग और मलंग के प्रदेश अन्तर्गंत थे। राजा सिन्दोक के जो अभिलेख अब तक प्राप्त हुए हैं,, वे प्रायः दानपर्त्तों के रूप में हैं। उनमें शैव मन्दिरों को दिये गए दानों का उल्लेख है, जिससे यह परिणाम निकाला जा सकता है, कि सिन्दोक के काल में जावा में भौव धर्म की प्रधानता थी, और उसका मैव धर्म के प्रति विशेष अनुराग था। इस काल के किसी भी अभिलेख में बौद्ध धर्म का उल्लेख नहीं मिलता। पर संग ह्यंग कमहायानिकन् नामक एक बौद्ध ग्रन्थ की इस काल में जावा में रचना हुई थी। इस ग्रन्थ का लेखक श्री सम्भरसूर्यावरण नामक विद्वान् था, जिसका सिन्दोक के साथ सम्पर्कभी था। यह ग्रन्थ वीद्ध धर्म के तत्त्वमार्ग के साथ सम्बन्ध रखता है, जिससे जावा में शैव धर्म के साथ-साथ तान्त्रिक बौद्ध धर्म की सत्ता की भी सूचना मिलती है। सिन्दोक की कन्या का नाम श्री ईशानोत्तुंगविजया या । एक अभिलेख में उसे 'सुगतपक्षसहा' कहा गया है, जिससे उसके बौद्ध धर्म की पक्षपातिनी होने का संकेत मिलता है। यद्यपि इस काल में जावा में शैव धर्म की प्रधानता थी, पर बौद्ध धर्म का भी वहां प्रचार था।

सिन्दोक के उत्तराधिकारियों का परिचय एक शिलालेख द्वारा मिलता है, जो राजा एलंड्न की प्रशस्ति के रूप में है। यह लेख पहले सुरवया (जावा में) में था, पर अब कलकत्ता के संग्रहालय में है। इसके अनुसार सिन्दोक की पुत्री श्री ईशानोत्तृंगविजया का विवाह राजा लोकपाल के साथ हुआ था। लोकपाल नामक किसी राजा के अनेक लेख जावा में उपलब्ध हुए हैं, पर इस लोकपाल का सिन्दोक के जमाता लोकपाल के साथ कोई सम्बन्ध था या नहीं, यह निर्धारित कर सकना सम्भव नहीं है। श्री ईशानोत्तृंगविजया को सम्बन्ध था या नहीं, यह निर्धारित कर सकना सम्भव नहीं है। श्री ईशानोत्तृंगविजया और लोकपाल के पुत्र का नाम श्रीमकुटवंशवर्धन था। यद्यपि वह लोकपाल का पुत्र था, पर एलंड्न की प्रशस्ति में उसे ईशानवंश का (श्रीशानवंशनयन) कहा गया है। क्योंकि जावा का राजसिहासन इसे अपनी माता के पक्ष से प्राप्त हुआ था, अतः यदि इसे जावा का राजसिहासन इसे अपनी माता के पक्ष से प्राप्त हुआ था, अतः यदि इसे जावा का राजसिहासन इसे अपनी माता के पक्ष से प्राप्त हुआ था, अतः यिव इसे जावा का राजसिहासन इसे अपनी माता के पक्ष से प्राप्त हुआ था, कतः यिव हसे जावा है, कि श्रीमकुटवंशवर्धन बहुत प्रतापी था, और उसने अपने राज्य की शनित को होता है, कि श्रीमकुटवंशवर्धन बहुत प्रतापी था, और उसने अपने राज्य की शनित को बढ़ाने के लिए महत्त्वपूर्ण कार्य किया था। उसके सम्बन्ध में एलंड्न-प्रशस्ति की ये बढ़ाने के लिए महत्त्वपूर्ण कार्य किया था। उसके सम्बन्ध में एलंड्न-प्रशस्ति की ये

गंक्तियां उल्लेखनीय हैं-

शौरिश्चाप्रतिम प्रभाभिरमयो भास्वान् इवाम्युद्यतः । षात्रुणामिभकुम्भ-दलने पुत्रः प्रमुर्भूमुजाम् ॥

वह उदीयमान सूर्य के समान अप्रतिम प्रभावाला, भूर और निंडर या, और मनू सेना के हाथियों के मस्तकों को उसी तरह से नष्ट कर देता था, जैसे कि घड़ों को फोड़ा जाता है। इस राजा की पुत्री गुणप्रियधमंपत्नी नाम की थी, जिसका विवाह उदयन के साथ हुआ था। एलं क्ल प्रशस्ति में उदयन को राज्यकुल में (राजान्वयात्) उत्पन्न तो लिखा गया है, पर राजा के रूप में उसका उल्लेख नहीं किया गया । बाली द्वीप से कतिपय ऐसे अभिलेख उपलब्ध हुए हैं, जिनमें गुणप्रियधर्मपत्नी और उसके पति धर्मोदयन-वर्मदेव का उल्लेख है। धर्मोदयनवर्मदेव स्पष्टतया एर्लं झू-प्रशस्ति के उदयन का पूरा नाम है। ऐसा प्रतीत होता है, कि पूर्वी जावा के राजा श्रीमकुटवंशवर्धन बाली द्वीप (जो जावा के बहुत समीप है) पर भी अपना प्रमुख स्थापित कर लिया था, और उसके शासन का भार उसने गुणप्रियधर्मपत्नी को दिया हुआ था। इसीलिए वाली के अभिलेखों में इस राजकुमारी का नाम पहले देकर बाद में उसके पित धर्मोदयनवर्मदेव का नाम दिया गया है। राजकुमारी गुणप्रियधर्मपत्नी का जावा के बाहर अन्य द्वीपों पर भी प्रभाव व शासन विद्यमान था, एर्ल्झ-प्रशस्ति के इस कथन से भी इसका संकेत मिलता है-"द्वीपान्तरेपि सुभगेन वभूव पिल्ला नाम्नाकृता खलु गुणिश्रयेषमीपत्नी'।. बाली की शासिका गुरुप्रियधर्मंपत्नी और उसके पति धर्मोदयनवर्मदेव के एक पुत्र हुआ, जिसका नाम एलें द्वदेव था। उसका विवाह 'पूर्वयवाधिप' श्रीधर्मवंश की पुत्नी के साथ हुआ था। 'पूर्वयवाधिप' के दो अभिप्राय हो सकते हैं, पूर्वी यवद्वीप (जावा) का राजा और या यवद्वीप का भूतपूर्व राजा। इस पूर्वयवाधिप श्रीधमैंवंश का श्रीमकुटवंशवर्धन के साथ क्या सम्बन्ध था, यह स्पष्ट नहीं है । सम्भवतः, धर्मवंश भी जावा के किसी पुराने राजकुल का था, और उसका विवाह भी श्रीमकुटवंशवर्धन की किसी अन्य पुत्नी के साथ हुआ था । यदि यह मत स्वीकार किया जाए, तो श्रीधर्मवंश भी श्रीमकृटवंशवर्धन का जामाता था, और उसकी मृत्यु के पश्चात् पूर्वी जावा का राजसिंहासन उसी ने प्राप्त कर लिया था। श्रीमकुटवंशवर्धन ने अपनी एक पुत्नी तथा जामाता को पूर्वी जावा का राज्य दिया था, और दूसरी पुत्री (गुणप्रिय-धर्मपत्नी) तथा दूसरे जामाता (धर्मोदयन-वमंदेव) को वाली का शासक नियुक्त किया था। बाद में जब श्रीधमंबंश की कन्या का एलं झुदेव के साथ विवाह हो गया, तो 'पूर्वयव' तथा वाली के राजकूलों में घनिष्ठ सम्बन्ध स्यापित हो गया।

पूर्वी जावा में राजा श्रीधर्मवंश (जिसका पूरा नाम श्रीधर्मवंश तेगु:अनन्त विक्रमो-त्तुंगदेव था) के शासन के सम्बन्ध में कितपय सूचनाएं चीन के इतिहास-विषयक प्रत्यों में विद्यमान हैं, और कुछ एलंड्स की प्रशस्ति में। चीन के सुंगवंश के शासन काल में जावा के राजा की ओर से एक दूतमण्डल चीन गया था। इस दूतमण्डल द्वारा चीन के सम्राट् को यह सूचित किया गया था, कि जावा की सान फो-त्सी के साथ शतुता है, और उन दोनों में सदा संघर्ष होता रहता है। ६६० ईस्वी में जावा की सेनाओं ने सान फो-त्सी पर आक्रमण भी किया था, और उन्हीं से अपने देश की रक्षा करने के लिए वहाँ के राजा द्वारा एक दूतमण्डल इस प्रयोजन से चीन भेजा गया या ताकि जावा के विरुद्ध चीन की सहायता प्राप्त की जा सके। ये घटनाएं राजा धर्मवंश के शासनकाल में ही हुई थीं, क्योंकि दसवीं सदी के अन्तिम भाग में वही पूर्वी जावा के राजसिंहासन पर आरूढ़ था।पर सान फो-त्सी की शक्ति को परास्त कर सकनां जावा के लिए सम्भव नहीं हुआ। उसकी ओर से जावा पर आक्रमण किया गया, जिसका सामना धर्मवंश नहीं कर सका। इस समय जावा को जिस भयंकर विपत्ति का सामना करता पड़ा, एलंड्स की प्रशस्ति में उसका स्पष्ट रूप से संकेत है। वहाँ लिखा है, कि एक ऐसी भयंकर प्रलय आई। जिसमें कि हर्प और आनन्द के समुद्र में मग्न समृद्ध राजधानी भस्मावशेष रह गई, और राजा का भी अवसान हो गया (१००७ ई०)। यह भयंकर प्रलय दैवी थी या मनुष्यकृत, यह एलं द्भ की प्रशस्ति में स्पट्ट रूप से सूचित नहीं किया गया है। पर वाद की घटनाओं का जिस ढंग से वर्णन इस प्रशस्ति में है, उससे इस वात में कोई सन्देह नहीं रह जाता कि यह प्रलय मनुष्यकृत थी और विदेशी शबु के आक्रमण के रूप में थी। इस दशा में यह अनुमान करना असंगत नहीं है, कि जावा के पुराने शन्नु सान-फो-त्सी (श्रीविजय के शैलेन्द्र साम्राज्य) ने ही राजा धमंवंश के समय में जावा पर आक्रमण किया था, और उसकी राजधानी को बुरी तरह से नष्ट किया था।

राजा एलं क् देव — राजा धमंवंश की मृत्यु के पश्चात् उसके दामाद एलं क्वदेव ने किस प्रकार जावा की शिवत का पुनरुद्धार किया, एलं क्व प्रशस्त में इसका विशद रूप से वर्णन है। शत्रु के आक्रमण के समय युवक एलं क्वदेव ने अपनी जान बचाने के लिए जंगल के एक छोटे-से मठ में शरण ली, और वहां वह साधुओं के रूखे-सूखे भोजन पर गुजारा करता रहा। तीन वर्ष बीत जाने पर १०१० ईस्वी में जनता के प्रमुख व्यक्तियों तथा ब्राह्मणों ने उस से राज्य का भार संभालने की प्रार्थना की। पर उसका कार्य सुगम नहीं था। शत्रु के आक्रमण के कारण जो अव्यवस्था (प्रलय दशा) उत्पन्न हो गई थी, उससे लाभ उठाकर बहुत-से सामन्त राजा स्वतन्त्र हो गए थे, और जावा में ऐसे लोगों की कोई कमी नहीं रही थी, जो एलं क्व के प्रति शत्रुता का भाव रखते थे। एलं क्व-प्रशस्ति में इनके सम्बन्ध में यह कहा गया है, कि बहुत-से विपक्षी (विरोधी) राजाओं ने पृथिवी का शासन प्रारम्भ कर दिया था (भूयोसा यवभूभुजो बुभुजिरे पृथ्वी विपक्षार्थिमः)। पर युवा एलं क्वदेव ने इन सबको परास्त कर अपना वशवतीं बनाया और जब वह राजिसहासन पर बैठा, तो उसके पर उन अधीनस्थ राजाओं के सिरों पर रखे गये (भूभृत्मस्तक सक्तपाद युगलिस्संहासने संस्थितो)। शत्रुओं तथा विद्रोहियों को परास्त करने में एलं क्वदेव को ६ वर्ष लग गये, जिसके कारण उसका राज्याभिषेक १०१६ ईस्वी में हुआ, और राज्याभिषिकत होकर जिसके कारण उसका राज्याभिषेक १०१६ ईस्वी में हुआ, और राज्याभिषिकत होकर पर रके हुन श्री लोकेश्वर धमंवंश एलं क्व अनन्तविकमोत्तंगदेव की उपाधि धारण की। उसने 'रके हुन श्री लोकेश्वर धमंवंश एलं क्व अनन्तविकमोत्तंगदेव की उपाधि धारण की।

यही समय था, जब कि चौल सम्राट् राजेन्द्र ने श्रीविजय के गैलेन्द्र साम्राज्य पर आफ्रमण प्रारम्भ कर दिए थे। एलं झुदेव ने इस स्थिति से लाभ उठाया, और गैलेन्द्रों की ओर से निश्चिन्त होकर जावा तथा समीपवर्ती द्वीपों में अपनी शक्ति का विस्तार प्रारम्भ किया। कुछ राजा पहले ही उसकी अधीनता स्वीकार कर चुके थे। जिन्होंने स्वेच्छापूर्वक

उसका वशवर्ती होकर रहना स्वीकार नहीं किया था, अब उनके विरुद्ध शस्त्रशक्ति का प्रयोग किया गया। १०२६ ईस्वी में भीष्मप्रभाव नामक राजा के विरुद्ध सेना भेजी गई, और वुरतन के रणक्षेत्र में उसे परास्त कर दिया गया। इसके वाद अधमापनुद नाम के राजा के विरुद्ध लड़ाई शुरू हुई। एलैंङ्ग-प्रशस्ति में इसे साक्षात् दशानन (रावण) के समान कहा गया है। इस राजा को परास्त कर उसके नगरों को भस्म कर दिया गया। १०३२ ईस्वी में एक अन्य राज्य पर आक्रमण किया गया, जिसकी रानी राक्षसी के समान बलवती थी (अभवदिप भवि स्त्री राक्षसी-वोग्रवीर्या)। इसके वाद राजा वुरवरी के साथ युद्ध हुआ। इस राजा ने एर्लं क्ल के हाथ अपना राज्य तथा प्राण दोनों खोये। १०३५ ईस्वी में वेंकेर के राजा विजय पर आक्रमण किया गया। विजय को उसकी अपनी सेना ने कैंद कर लिया, और उसकी हत्या भी कर दी। राजा विजय को परास्त करने के लिए एलंड्स ने आचार्यं विष्णुगुप्त चाणक्य द्वारा प्रतिपादित कूटनीति के उपायों का अवलम्बन किया था (निजवल निगृहीतो वैष्णुगुप्तैरुपायै:, सपदि विजय नामा पाथिवो द्यामगच्छत्) । अव प्राय: सम्पूर्ण जावा एलंड्स का वशवर्ती हा गया था, और वहाँ उसका कोई प्रतिस्पर्धी नहीं रहा था। वह भगवान् विष्णु का उपासक था। इसीलिए गरुड्मुख को उसने अपना राज-कीय चिह्न नियत किया, और अपनी राजकीय मुद्रा को गरुड्मुख से अंकित किया। क्योंकि जावा में उसका एकच्छन शासन स्थापित हो गया था, बतः शैलेन्द्र सम्राटों से भी उसकी मैती हो गई, और अब उसे किसी युद्ध में फँसने की आवश्यकता नहीं रही। उसके राज्य में अब सर्वत शान्ति और सुव्यवस्था थी, जिसके कारण आर्थिक क्षेत्र में जावा ने अच्छी उन्नति की । एलंङ्ग के अभिलेखों में उन देशों के नाम दिए गए हैं, जिनके व्यापारी व अन्य लोग जावा के वन्दरगाहों में भरे रहते थे। ये देश क्लिङ्ग (कलिङ्ग), सिहल (लंका), द्रविड़ (दक्षिणी भारत के द्रविड़ राज्य), कर्णाटक, चम्पा (वियत नाम), ख्मेर (कम्बुज़ या कम्बोडिया), आर्य्य (आर्यावर्त) पण्डिकिर (पाण्डिय और केरल) और रेमन (सम्भवतः, वरमा में) थे। ये देश जावा के पूर्व तथा पश्चिम में थे, जिनसे सूचित होता है कि एर्लेड्स का राज्य पूर्वी और पश्चिमी देशों के अन्तर्राष्ट्रीय व्यापार का महत्वपूर्ण केन्द्र था।

अपने राज्य की आर्थिक समृद्धि के लिए एलंड्स द्वारा जा प्रयत्न किये गए, उनके भी कुछ संकेत उसके अभिलेखों में विद्यमान हैं। ब्रन्तिस नदी के तट पर उसने एक वड़ा वाँध वनवाया था, ताकि नदी का जल कूल को तोड़कर न निकल सके। उन्नीसवीं सदी में जब इस नदी से सिचाई के लिए एक नहर निकाली गई, तो एलंड्स द्वारा बनवाये गए बाँघ का बहुत उपयोग हुआ। इस बाँध के कारण बन्तिस नदी के मुहाने पर स्थित बन्दरगाह भी बहुत सुरक्षित हो गए, और व्यापारी जहाज वहाँ सुरक्षित रूप से आने-जाने लगे। उस समय वहाँ हुजुङ्-गलू नाम के एक समृद्ध बन्दरगाह की सत्ता थी।

एलं ज्ञ के सिमलेखों में एक स्त्री का नाम आया है, जो महामन्त्री सद्भ उच्च पर पर नियुक्त थी। उसे 'रक्येंन् महामन्त्री इहिनो श्रीसंग्रामविजयधर्मप्रसादोत्तुंगदेवी' नाम से लिखा गया है। वह रानी नहीं थी, क्योंकि उसके साथ 'श्रीपरमेश्वरी' उपाधि का प्रयोग नहीं किया गया है। अनेक विद्वानों के मत में वह एलं ज्ञ की पुत्री थी, जो १०३७ ई० तक

उच्च राजकीय पद पर रही थी। शतुओं द्वारा राजा धर्म वंश की राजधानी के तहस-नहस कर दिए जाने पर एर्लं इन ने जंगल के जिस छोटे-से मठ में जाकर शरण ली थी, राजा बन जाने पर उसका ध्यान उसकी ओर भी गया, और वहाँ उसने एक 'पुण्याश्रम' का निर्माण कराया। जावा की एक प्राचीन अनुश्रुति के अनुसार किली शुचि नामक एक साधनी ने वहाँ रहकर तपस्या की थी, और इस स्त्री का राजकुल के साथ सम्बन्ध था। सम्भवत:, यह एलंङ्ग की पुत्री थी, जो १०३७ तक उच्च राजकीय पद पर रही थी। जावा की एक अन्य अनुश्रुति के अनुसार एलं क्ल ने भी वृद्धावस्था में मुनिवत ग्रहण कर लिया था। मुनिव्रत ग्रहण करने के पश्चात् वह ऋषि जन्टयु (जटायु ?) कहाने लगा। सात वर्षं ऋषि के रूप में जीवन व्यतीत करने के अन्तर सन् १०४२ में इस राजा का देहा-वसान हवा।

इसमें सन्देह नहीं, कि जावा के इतिहास में एलें द्विदेव का स्थान अत्यन्त महत्त्व का है। वह बीर, राजनीति-विगारद तथा प्रजा-पालक था। शतुओं को परास्त कर तथा जावा के विविध राजाओं को अपना वशवर्ती बना कर उसने एक सुव्यवस्थित राज्य की स्थापना की, और उसकी उन्नति के लिए सब सम्भव प्रयत्न किए। 'वार्धक्ये मुनि-वृत्तीनाम्' के प्राचीन आदशं को सम्मुख रखकर जीवन के अन्तिम समय में उसने मुनिवत भी ग्रहण कर लिया। धर्मप्रेम के साथ-साथ एलंड्स की साहित्य से भी अनुराग था। जावा के साहित्य के लिए उसका शासन काल सुवर्ण-युग था, जिसमें अर्जुन विवाह, भीम काव्य, सुमनसान्तक, स्मरवहन, अर्जुन विजय, कृष्णायन आदि कितने ही काव्यों की रचना हुई। अब तक जाता में संस्कृत भाषा की प्रधानता थी, और साहित्य रचना के लिए भी प्रधानतया संस्कृत का ही प्रयोग किया जाता था। पर ग्यारहवीं सदी में जावा को अपनी भाषा में भी साहित्य का सॄजन प्राप्त हुआ, और उसमें भी अनेक उत्कृष्ट काव्यों की रचना हुई। जावी भाषा के साहित्य के लिए एर्लंड्स का काल वस्तुतः सुवर्णीय युग था, और अनेक कवियों ने उसके दरवार में आश्रय प्राप्त किया हुआ था।

(३) कडिरी राज्य (१०४२-१२२२)

राजा एलं द्भ देव ने अपने जीवन काल में ही अपने राज्य को दो भागों में विभक्त कर दिया या, ताकि राजिंसहासन के लिए उसके पुत्रों में कोई झगड़ा न खड़ा होने∤पाए । राज्य के विभाजन का यह कार्य उसने भराड़ नामक पण्डित के सुपुर्द किया था, और उसने इसके लिए एक तान्त्रिक पद्धति (कुम्भवच्चोदक) का आश्रय लिया था । एलें क्ल देव को राज्य के विभाजन की आवश्यकता क्यों हुई, इस विषय में यह मत प्रतिपादित किया गया है, कि राज्य की वास्तविक उत्तराधिकारी उसकी वह पुत्नी थी, जो १०३७ ई० तक 'महामन्त्री' के पद पर रही थी। एर्लङ्क ने राजा का पद अपनी पत्नी के कारण प्राप्त किया था, जो जावा के राजा श्रीधर्मवंश की पुत्री थी। वस्तुतः, वही धर्मवंश के राज्य की स्वामिनी थी, और उसका पति होने के कारण ही एलंड्स को राजा का पद प्राप्त हुआ था। अतः राजसिंहासन की वास्तविक अधिकारी उसकी ज्येष्ठ सन्तान (श्रीसंग्रामविजय-धर्मप्रसादोत्तुगदेवी)ही थी। पर उस ने साधु जीवन ग्रहण कर लिया था। इस दशा में यह

स्वामाविक था, कि राजसिंहासन के लिए एर्ल ङ्ग के पुत्रों में संघर्ष हो, और उसे बचाने के लिए ही उसने पण्डित भराड़ द्वारा राज्य के दो विभाग करवा दिए थे। इस प्रकार जावा दी राज्यों में निभक्त हो गया, जिनके नाम पंजलू और जंग्गल थे। जंग्गल राज्य का वृत्तान्त भाय: अज्ञात है। उसके केवल दो अभिलेख उपलब्ध हुए हैं, जिसमें से एक १०६० ई० का है। इसमें जंगाल राज्य के राजा 'रके हलु पु जुरी श्रीसमरोत्साह कर्ण्य केशन धर्मवंशकीर्तिसिंह जयान्ततुंपरेव' का उल्लेख है। इस राजा ने भी एलंड्स की गरुड़मूख मुद्रा को अपनाया था, कीर इसके विरुदों में धर्मवंश का अन्तर्गत होना इस वात का संकेत करता है, कि यह धर्मवंश और एर्केड्स का वंशज था। इस जंग्गल राज्य की राजधानी कहरिपन थी, और इसमें एर्जें क्ल के राज्य के पूर्वी प्रदेश अन्तर्गत थे। एर्लें क्ल की राजधानी भी कहुरिपन ही थी । जंगाल राज्य के अधिक अभिलेख प्राप्त न होने का कारण शायद यह है, कि यह राज्य देर तक अपनी पुथक् सत्ता को कायम नहीं रख सका था, और बाद में पंजलु के राज्य में ही सम्मिलित हो गया था। यह भी सम्भव है, कि उसके कतिपय प्रदेशों में किसी अन्य राजकूल ने अपना शासन स्थापित कर लिया हो।

एलैं क्ल के राज्य के पश्चिमी प्रदेश पंजलू के राज्य के अन्तर्गत थे । इस की राजधानी कडिरी थी, जिसे दाहा भी कहते थे। आजकल भी इन नगरी को केदरी कहते हैं। इस राज्य के इतिहास की पर्याप्त सामग्री विद्यमान है। कडिरी का पहला राजा श्रीजयवर्ष र्दिग्जय या, जिसके नाम के साथ शास्त्रप्रभु और जयप्रभु उपाधियाँ प्रयुक्त की गई हैं। जावी भाषा के प्रसिद्ध काव्य 'कृष्णायन' का रचियता महाकवि विगुण राजा वर्षजय की राजसभा का अन्यतम रत्न था। अनेक विद्वानों की सम्मति में कडिरी का राजा जयवर्ष ही वह वर्षजय था, जिसके आश्रय में रहते हुए तिगुण ने कृष्णायन की रचना की थी। इसी कृष्णायन के आधार पर पनतरन के मन्दिर में कृष्ण के चरित्र को रूपावलियों में अंकित किया गया था। कवि मोनगुण ने भी अपने काव्य सुमन्तसान्तक के अन्तिम पद में वर्षजय का उल्लेख किया है। यद्यपि वहाँ उसे राजा नहीं कहा गया है, पर सम्भवतः उससे भी कडिरी का राजा जयवर्ष ही अभिप्रेत है। राजा जयवर्ष के शासनकाल को सुनि-ष्टिचत रूप से निर्धारित कर सकना कठिन है, पर वारहवीं सदी के प्रारम्भ तक भी वहीं कडिरी के राजिसहासन पर विराजमान था, क्योंकि ११०४ ई० में उत्कीर्ण कराया गया उस का एक शिलालेख सिरहकेतिंग नामक स्थान से उपलब्ध हवा है।

श्री जयवर्ष दिग्जय के बाद कामेश्वर प्रथम कडिरी के राज्य का स्वामी बना। उसने ११३५ ई॰ तक कहिरी का शासन किया। उपाधियों के साथ उसका पूरा नाम था---श्री महाराज रके सिरिकन श्रीकामेश्वर सकलभुवनतुष्टिकरण सर्वानिवार्यवीर्य्यपराक्रम-दिग्विजयोत् द्वदेव । राजा कामेश्वर के बहुत-से अभिलेख उपलब्ध हैं पर वे दानपत्नों के रूप में हैं और उन द्वारा किन्हीं महत्त्वपूर्ण ऐतिहासिक घटनाओं का परिचय प्राप्त नहीं होता। कामेश्वर की राजकीय मुद्राओं पर चण्डकपाल अंकित है। कवि धर्मय के काव्य स्मरदद्वन में राजा कामेश्वर का उल्लेख है, और उसकी राजधानी दहन (कडिरी) की जगत की अद्भुत नगरी कहा गया है। साथ ही उसके वंश का सम्बन्ध श्री ईशानधमें (सिन्दोक ईशान) के साथ जोड़ा गया है। कामेश्वर का विवाह जंगाल देश के निवासी

वज्रदेव की पुत्नी श्रीकिरण के साथ हुआ था। स्मरेटहेंन काव्य में श्रीकिरण को जंगाल को सर्वश्रेष्ठ महिला बताया गया है। क्योंकि श्रीकरण के पिता वज्रदेव के साथ राजा विशेषण का प्रयोग नहीं किया गया है, अतः यह समझा जाता है कि इस काल में जंगाल की पृथक् एवं स्वतन्त्र राज्य के रूप में सत्ता नहीं रह गई थी। कडिरी के राजा कामेश्वर और उसकी रानी श्रीकिरण को लेकर जावी भाषा के पञ्जी नाम के कथानक लिखे गए हैं।

कामेश्वर के बाद उसका पुत्न जयभय कडिरी राज्य का स्वामी वना। इसी राजा के शासन काल में कवि सेडह ने 'भारत युद्ध' नामक महाकाव्य की रचना की थी। इस काव्य में जयभय की बहुत प्रशंसा की गई है। उसे विष्णु का अवतार वता कर यह कहा गया है, कि वह सम्पूर्ण जावा का स्वामी था और कोई भी उसके विरुद्ध सिर उठाने का साहस नहीं कर सकता था। 'हेमभूपति' तक उसके सम्मुख सिर झुकाता था। हेमभूपित से सुवर्ण-भूमि के राजा का ग्रहण किया जा सकता है, जिससे कि सम्भवतः सुमाना और मलाया प्रायद्वीप अभिप्रेत हैं। राजा जयभय ने इन प्रदेशों के साथ युद्ध करके उनके राजा को अपनी अधीनता स्वीकार करने के लिए विवश किया हो, इसका कोई संकेत नहीं मिलता। सम्भवतः, कवि सेडह ने अपने संरक्षक की प्रशस्ति करते हुए ही यह भी लिख दिया है, कि सुवर्णंभूमि का राजा भी उसके सम्मुख सिर झुकाता था । इसे ऐतिहासिक तथ्य मान स**कना** कि है। जयभय को केवल किव सेडह ने ही विष्णु का अवतार नहीं लिखा, उसके तो अभिलेखों में भी उसका उल्लेख है। वहाँ विरुदों के साथ उसका नाम इस प्रकार आया है—'श्रीमहाराज श्रीधमेंइवर मधुसूदनावतारानिन्दित सुहृत्सिहपराक्रम दिग्वजगोत्तुंग-देव'। कवि सेडह अपने जीवनकाल में भारत युद्ध काव्य को समाप्त नहीं कर सका था। उसे पनुलुह नामक किन द्वारा पूरा किया गया। इस किन ने दो अन्य काव्य भी लिहे. जिनके नाम हरिवंश और घटोत्कचाश्रय हैं। हरिवंश में राजा जयभय को श्रीधर्मेश्वर दिग्जय नाम से लिखा गया है, जो उसके विरुदों के अनुरूप है।

भीमहाराज जयभय के उत्तराधिकारियों के अनेक नाम विविध अभिलेखों में विद्यमान हैं, पर उनके पूर्वापर क्रम को सुनिध्चित रूपे से निर्धारित कर सकना कठिन है। साथ ही, इन राजाओं के सम्बन्ध में कोई ऐसी वातें भी इन अभिलेखों से ज्ञात नहीं होतीं, ऐतिहासिक दृष्टि से जिनका महत्त्व हो। अतः इनके नामों को यहां उल्लिखित करना उपयोगी नहीं है। कडिरी का अन्तिम राजा कृतृजय था। १२१६ ईस्वी का उसका एक अभिलेख मिला है, जिससे सूचित होता है कि तेरहवीं सदी के प्रारम्भिक भाग में इस राजा का शासन अवश्य विद्यमान था। अभिलेखों के अतिरिक्त नागरकृतागम और पर-तोन सद्भ ग्रन्थों से भी इस राजा के सम्बन्ध में अनेक महत्त्वपूर्ण वातें ज्ञात होती हैं। उनके अनुसार इस राजा ने बाह्यणों तथा धर्माचार्यों को अपने सम्मुख सिर झुकाने का आदेश दिया था। पर वे इसके लिए तैयार नहीं हुए, और राजा के सम्मुख सिर झकाने की अपेक्षा उन्होंने यह उचित समझा कि वे राज्य को छोड़कर अन्यत चले जाएं। कडिरी का परित्याग कर वे तुमपेल चले गए, और वहाँ जाकर उन्होंने अंग्रोक की भरण ली, जो तुमपेल का शासक था। इसी अंग्रोक द्वारा कृतजय का विनाश कर एक नए राजवंश की

स्थापना की गई जो सिंहसारि वंश के नाम से प्रसिद्ध है।

चीनी लेखक चाउ जू-कुआ के विवरण से भी यह प्रमाणित होता है, कि किडरी राज्य (जिसे चीनी ग्रन्थों में शो-पो या यव लिखा गया है) अत्यन्त शिवतशाली था और सिन-तो (सुंडा) के अतिरिवत जावा के अन्य सब प्रदेश उसके अन्तर्गत थे। चाउ जू-कुआ ने ऐसे १६ राज्यों का उल्लेख किया है, जो किडरी के राजाओं की अधीनता स्वीकार करते थे। इनमें से पाँच की स्थित जावा में थी, और शेप ग्यारह की समीपवर्ती द्वीपों में। जुंग य-लू (जंगल) की भी गणना उन पाँच राज्यों में की गई है, जिनकी स्थित जावा में थी और जो किडरी के अधीन थे, उनमें वाली, तिमोर तथा दक्षिण-पूर्वी बोनियों के नाम उल्लेखनीय हैं।

## (४) सिंहसारि राजवंश (१२२२-१२६२)

किंदिरी राज्य के अन्तिम राजा कृतजय के दुर्व्यंवहार के कारण ब्राह्मणों तथा धर्मा-चार्यों ने तुमपेल के जिस गासक अंग्रोक का आश्रय लिया था, उसका जन्म एक कृपक परिवार में हुआ था। अपने प्रारम्भिक जीवन में वह लूटमार द्वारा गुजारा किया करता था, पर वाद में उसने तुमपेल के शासक की सेवा में कार्य करना स्वीकार कर लिया। तुमपेल का प्रदेश पूर्वी जावा में था, और किंडिरी राज्य के अन्तर्गत था। अंग्रोक ने अपने स्वामी की हत्या कर न केवल तुमपेल का शासन ही अपने हाथों में ले लिया, अपितु वहाँ के भूतपूर्व शासक की विध्वा डेडिस के साथ विवाह-सम्बन्ध भी स्थापित कर लिया। पर अभी अंग्रोक किंडिरी की अधीनता स्वीकार करता था। जब राजा कृतजय के दुर्व्यंवहार से विवश हुए ब्राह्मणों ने उसकी शरण ली, तो उसने किंडिरी के विरुद्ध विद्रोह का झण्डा खड़ा कर दिया और अपने को स्वतन्त्व राजा घोपित कर कृतजय से युद्ध छेड़ दिया। युद्ध में किंडिरी की पराजय हुई (१२२२ ई०) और वहाँ के राजा कृतजय ने एक मठ में जाकर शरण ली। इस प्रकार किंडिरी के राज्य का अन्त हुआ।

यव कडिरी का राज्य अंग्रोक के हाथों में आ गया था। राजस तथा असूवंभूमि नाम से वह राजसिंहासन पर आरूढ़ हुआ, और वह उसी प्रकार एकच्छन रूप से जावा का शासन करने लगा, जैसे कि कडिरी के प्रतापी राजा किया करते थे। उसकी राजधानी सिंहसारि नगरी थी, जिसके कारण उसका राज्य भी सिंहसारि राज्य के नाम से प्रसिद्ध हुआ। पर अंग्रोक राजस देर तक सिंहसारि राज्य का शासन नहीं कर सका। रानी डेश्वेस का अपने पहले पित से एक पुत्र था, जिसका नाम असूपपित था। उसने १२२७ ईस्वी के लगभग अंग्रोक की हत्या करा दी, और स्वयं सिंहसारि की राजगद्दी पर अधिकार कर लिया। २१ साल तक शासन करने के पश्चात् १२४० ईस्वी में उसकी भी हत्या कर दी गई, और उसके सौतेले भाई पंजी तोहजय ने राजसिंहासन संभाल लिया। असूपपित की हत्या तोहजय द्वारा ही कराई गई थी। पर तोहजय कुछ मास तक ही राज्य कर पाया, बाद में उसकी भी बही गित हुई जो उस द्वारा असूपपित की गई थी। १२४६ में तोहजय के स्थान पर श्री जयविष्णुवर्धन सिंहसारि के राजसिंहासन पर आरूढ़ हुआ। राजा बनते समय उसने 'सकल कलनकुलमधुमार्धन कमलेक्षण और 'स्विपतां

महास्तवनाभिन्ताश्रन्तलोकपालक' की उपाधियाँ ग्रहण की थीं, जिनका उल्लेख उसके अभिलेखों में हुआ है। उसके समय की एक ही घटना ज्ञात है। महिवित के सामन्त शासक लिंग्गपित ने उसके विरुद्ध विद्रोह कर दिया था, जिसे दवाने में राजा श्रीजयविष्णु-वर्धन ने अच्छी सफलता प्राप्त की थी। इस राजा की मृत्यु १२६८ ईस्वी में हुई। सिहसारि का यही एक ऐसा राजा था जिसका देहावसान हत्या का पड्यन्त्र का परिणाम न होकर स्वाभाविक रूप से हुआ था। अपने जीवनकाल में ही श्री जयविष्णुवर्धन ने अपने पुत्र कृतनगर को अपना सहकारी राजा बना दिया था (१२५४), और उसने शासनकार्य में सिक्रय रूप से हाथ बटाना प्रारम्भ कर दिया था।

कृतनगर--पिता की मृत्यु के पश्चात् १२६८ ईस्वी में कृतनगर सिहसारि के राज-सिहासन पर आरूढ़ हुआ। अंग्रोक राजस ने जिस वंश की स्थापना की थी, कृतनगर उसका सबसे प्रसिद्ध और प्रतापी राजा था। जावा (जंग्गल और पंजल्) का राज्य तो उसे अपने पिता से ही प्राप्त हो गया था। पर वह इतने से ही संतृष्ट नहीं रहा। समीप के अन्य द्वीपों पर आक्रमण कर उसने अपने राज्य का बहुत विस्तार किया, और वह एक सुविस्तृत साम्राज्य के निर्माण में समर्थ हुआ। १२०४ ईस्वी में उसने वाली द्वीप पर आक्रमण किया। उसे जीत लिया गया, और उसके राजा को कृतनगर के सम्मुख उपस्थित किया गया। वाली की विजय के पश्चात् पहङ् (मलाया प्रायद्वीप), मल्यु (मध्य सुमाता में जाम्बी), गुरुन्त (पूर्वी बोनियो में गोरोङ्), बकुलपुर (दक्षिण-पश्चिमी बोनियो), सुण्डा (पश्चिमी जावा) और मधुरा (मदुरा द्वीप) को जीतने के लिए सेनाएं भेजी गईं, और इन सबको अपने अधीन कर सिंहसारि साम्राज्य में सम्मिलित कर लिया गया। कृतनगर की इन विजय-यावाओं का विवरण नागरकृतागम और परतीन ग्रन्थों में विद्यमान है, यद्यपि उनके वृत्तान्तों में कतिपय भेद भी हैं। पर यह सुनिश्चित रूप से कहा जा सकता है, कि कृतनगर एक दिग्विजयी सम्राट् था, और उसने अपने राज्य का दूर-दूर तक विस्तार किया था। साहित्यिक आधार पर कृतनगर की विजयों का जो परिचय मिलता है, उसकी पुष्टि कतिपय अभिलेखों द्वारा भी होती है। सुमाता के बतनघरी जिले के पदङ्रोको नामक स्थान पर एक अभिलेख मिला है, जो १२६६ ईस्वी का है। इससे सुमाना के इस प्रदेश का कृतनगर के अधीनस्थ होना प्रमाणित होता हैं। कृतनगर ने अमोघपाश की एक सुन्दर मूर्ति को चार अधिकारियों तथा तीस परि-चारकों के साथ जावा से सुमाना भेजा था, और धर्माश्रम में उसे प्रतिष्ठापित कराया या । जिस अभिलेख में इसका वर्णन है, वह १२८६ ईस्वी का है और एक भिक्षुवेशी मूर्ति के आधार-आसन पर उत्कीर्ण है। इस अभिलेख में 'चतुर्द्विपेश्वर', 'मुनि', 'धर्मशास्त्रवित्' और 'जीर्णोद्धारिक्रयाद्युक्त' सदृश विशेषण इस राजा के लिए प्रयुक्त किए गए हैं, और उसका एक नाम 'श्रीज्ञानशिववज्ज' भी लिखा गया है। अमोघपाश की मूर्ति की प्रतिष्ठा का कार्य नादज्ञ नामक व्यक्ति द्वारा कराया गया था, जो कृतनगर के धर्माध्यक्ष पद पर नियुक्त था। एक अभिलेख में उसके ये विरुद दिए गए हैं अप्रीसकलजगननायेश्वरसिंह-मूत्यं निन्दितपराक्रम अशेषराजन्यचूडामणि ... पितचरणारविन्द सन्तपितसुजनहृदयाम्बुजा-विरोधनस्वभाव"

राजा कृतनगर केवल महान् विजेता ही नहीं था। नागरकृतागम के अनुसार वह षड्झ राजनीति में प्रवीण था, और सव शास्त्रों में पारंगत था। उसका आचार-विचार भी शुद्ध था। १२८६ ईस्वी के उसके अभिलेख में उसके व्यक्तित्व के विषय में जो विवरण दिया गया है, वह उस्लेखनीय है—

> अशेष तत्त्वसम्पूर्णो घर्मशास्त्रविदां वरः प्रज्ञारश्मिविशुद्धाङ्गः सम्बोधि ज्ञान पारगः ॥

वह धर्मशास्त्र के वेताओं में श्रेष्ठ, सम्पूणं तत्त्वों का ज्ञाता, ज्ञान के प्रकाश से अव-लोकित तथा सम्वोधिज्ञान में पारंगत था। पर परतोन में राजा कृतनगर का जो चित्र खींचा गया है, वह इससे सर्वथा भिन्न है। वहाँ उसे एक मूर्ख तथा विलासी राजा के रूप में प्रस्तुत किया गया है, जो अपना सब समय पञ्च मकारों के सेवन में व्यतीत किया करता था। वास्तविकता क्या थी, यह निर्घारित कर सकना कठिन नहीं है। राजा कृत-नगर की तन्त्रयान (वज्ज्यान) में अगाध आस्था थी, और वह इस सम्प्रदाय द्वारा प्रति-पादित साधना का अनुष्ठान कर सिद्ध पद को प्राप्त करना चाहता था। वज्ज्यानी बौद्धों के नामों के अन्त में 'वज्ज' शब्द प्रयुक्त किया जाता था, और उसी परंपरा का अनुसरण कर कृतनगर ने भी अपना एक नाम 'श्रीज्ञानशिववज्ज' रख लिया था। वज्ज्यान की साधना में पंच मकार के सेवन का विशिष्ट स्थान था, और कृतनगर भी इनके सेवन में तस्पर रहता था। इसी को दृष्टि में रखकर परतोन में यदि उसे मूर्ख तथा विलासी कहा गया हो, तो यह अस्वाभाविक नहीं है।

राजा कृतनगर ने दूर-दूर तक जो विजय-यात्राएं की थीं, वे ही उसके पतन का कारण सिद्ध हुई। इन विजयों के लिए सिहसारि राज्य की प्रायः सब सेनाएं अन्यत्र भेज दी गई थीं। किंडरी के शासक जयकत्वंग ने इस स्थिति से लाभ उठाया, और सिहसारि के विरुद्ध विद्रोह का झण्डा खड़ा कर दिया। कृतनगर ने विद्रोही जयकत्वंग के विरुद्ध जो सेनाएं भेजीं, प्रारम्भ में उन्हें अच्छी सफलता प्राप्त हुई। पर अन्त में जयकत्वंग की विजय हुई। सिहसारि पर उसने कब्जा कर लिया, और कृतनगर को मौत के घाट उतार दिया। जयकत्वंग के सिहसारि पर आक्रमण के समय कृतनगर तन्त्र-साधना के लिये पच मकार के सेवन में तत्पर था। इस प्रकार सिहसारि को परास्त कर जयकत्वंग द्वारा एक बार फिर किंडरी के उत्कर्ष का श्रीगणेश हुआ। पर शी घ्र ही जयकत्वंग को एक नई विपत्ति का सामना करना पड़ा, जिसके कारण वह अपने राज्य से हाथ घो वैठा।

राजा कृतनगर ने जयकत्वंग के विरुद्ध जो सेना भंजी थी, उसका सेनापित विजय था जो कृतनगर का दामाद था। सिंहसारि के जयकत्वंग के हाथ में आ जाने पर विजय जावा को छोड़कर मदुरा द्वीप चला गया, और वहाँ के शासक वीरराज (जो कृतनगर द्वारा वहाँ शासक ने रूप में नियुक्त किया गया था) के साथ मिलकर एक योजना चनाई, जिसका उद्देश्य जयकत्वंग की शक्ति का अन्त करना था। इस योजना के अनुसार विजय ने जयकत्वंग के सम्मुख आत्मसमपंण कर दिया, और अपने प्रति उसका विश्वास उत्पन्न कर परती पड़ी भूमि का एक प्रदेश उससे जागीर के रूप में माँग लिया। वहाँ एक नई बस्ती वसायी जाने लगी। जिसका नाम मजपहित रखा गया। वहाँ वेल का एक वृक्ष था,

जिसका फल तीखा था। उसी से संस्कृत में इस बस्ती का नाम 'विल्वतिक्त' पड़ा और जावी भाषा में मजपहित।

वीरराज के साथ मिलकर जो योजना विजय ने बनायी थी, उसे क्रियान्वित करने का समय आने से पूर्व ही चीन के मंगील सम्राट् कुवले खाँ ने जावा पर आक्रमण कर दिया। १२८१ ई॰ में जब कृदनगर जावा का राजा था, कुबले खाँ ने अपना एक दूत-मण्डल इस प्रयोजन से सिंहसारि भेजा था, ताकि कृतनगर को चीन के राजदरवार में आमन्त्रित करे। तेरहवीं सदी में मंगीलों ने एक विशाल साम्राज्य का निर्माण किया था, चीन से लगा कर रूस तक के सब देश जिसके अन्तर्गत थे। दक्षिण-पूर्वी एशिया के भी प्रायः सभी राज्यों ने मंगोल सम्राट् के प्रभुत्व को स्वीकार कर लिया था। कृतनगर को भी चीन इसीलिए बुलाया गया था, ताकि वह स्वयं जुबले खाँ के दरबार में उपस्थित होकर उसके प्रति अपना सम्मान प्रदर्शित करे। पर कृतनगर इसके लिए तैयार नहीं हुआ, और कुवले खाँ के दूतों को टालता रहा। १२८६ ई० में जब चीनी दूत फिर सिंहसारि पहुंचा, तो कृतनगर ने उसे अपमानित कर वापस लौटा दिया। इस पर कूबले खाँ ने जावा के विरुद्ध सैन्यशक्ति का प्रयोग करने का निश्चय किया, और १२६२ ई० में उसने फूकियन (चीन का अन्यतम प्रान्त) के शासक को यह आज्ञा दी, कि बीस हजार सैनिकों से जावा पर आक्रमण कर दिया जाए। जब तक यह चीनी सेना जावा पहुंची, कृतनगर का पतन हो चुका था। (१२६२ ई०), और जयकत्वंग ने कडिरी को राजधानी बनाकर जावा के शासन-सूत्र को अपने हाथों में ले लिया था। १२६३ ई० के प्रारम्भ में कुवले खाँ की सेना पूर्वी जावा के तूवान वन्दरगाह पर पहुंच गई। जयकत्वंग ने उसका सामना करने की तैयारी की, पर विजय (जो मजपहित की अपनी जागीर में एक सामन्त राजा के रूप में शासन कर रहा था) ने चीनी सेन से सुनह कर लेने में ही अपना हित समझा। चौदह कर्मचारियों के साथ अपने दीवान चीनी सेनापित के पास भेजकर उस मंगोल सम्राट्का वशवर्ती होकर रहना स्वीकार कर लिया। जयकत्वंग ने चीनी सेना के मार्ग को रोकने की बहुत बड़ी तैयारी की । एक लाख के लगभग सैनिक एकत्र किये गए। किंदरी राज्य की राजधानी के समीप घनघोर युद्ध हुआ, जिसमें हजारों सैनिक हताहत हुए। जयकत्वंग कुबले खाँ की सेना के सम्मुख नहीं टिक सका। वह परास्त हो गया, और अपने पूत्र कलत्र के साथ उसने मंगोल सेनापित के सम्मुख आत्मसमर्पण कर दिया। चीनी सेनापति ने उन्हें मौत के घाट उतार दिया। जिस प्रयोजन से कुबले खां ने अपनी सेना जावा भेजी थी, वह पूरा हो चुका था। मंगील सम्राट् के आदेश की स्वीकार न कर कृतनगर ने जो उद्दण्डता प्रदिशत की थी, उसका बदला उसके बाद के राजा जयकत्वंग से ले लिया गया था। इस दशा में चीनी सेनापित ने अपने देश वापस लौट जाने का निश्चय किया, और जावा को अपने भाग्य पर छोड़कर चीन की सेना वहाँ से प्रस्थान कर गई। कूवले खाँ की सेना आयी तो थी कृतनगर में दण्ड देने के लिए, पर उसने उसके शत् जयकत्वंग की शक्ति का अन्त कर कृतनगर के वंशजों के लिए मार्ग निष्कण्टक कर दिया। चीनी आक्रमण का परिणाम यह हुआ, कि मजपिहत के सामन्त राजा विजय को अपने उत्कर्ष का अवसर प्राप्त हो गया।

# (५) मजपहित (बिल्वितिक्त) के साम्राज्य का उत्कर्ष-काल (१२६२-१३८६)

कृतराजस—जयकत्वंग की पराजय तथा वघ के पश्चात् विजय का कोई प्रतिद्वादी नहीं रह गया था। वह कृतनगर का दामाद था, और अपने की जावा के राज्य का क्षधिकारी मानता था। अब वह कृतराजस जयवर्धन के नाम से जावा के राजसिंहासन पर आरूढ़ हुआ, पर उसने कडिरी और सिहसारि के वजाय मजपहित को अपनी राजधानी बनाया। इसी कारण उस द्वारा जिस नए राज्य एवं राजवंश की स्थापना हुई, वह मजप-हित के नाम से प्रसिद्ध है, यद्यपि वस्तुतः विजय द्वारा सिहसारि के उसी राज्य की जारी रखा गया जिसका प्रवर्तन अंग्रोक राजस द्वारा किया गया था। कृतनगर के कोई पूत्र नहीं था। उसकी केवल चार लड़िकयां थीं, और उन चारों का विवाह विजय के साथ हुआ था। इस प्रकार विजय ही कृतनगर का उत्तराधिकारी था। उसकी चार रानियों में से केवल एक की सन्तान हुईँ। इस रानी का नाम 'गायती राजपत्नी' था, और इसने दो पुतियों को जन्म दिया था। कृतराजस ने एक अन्य स्त्री से भी विवाह किया था, जो मलयू की राजकुमारी थी। इसका नाम इन्द्रेश्वरी था। इसके एक पुत्र हुआ, जिसका नाम जयनगर या। कृतराजस ने अपने जीवनकाल में ही उसे 'कडिरी का राजकुमार' बना दिया था। कडिरी चिरकाल तक जावा की राजधानी रही थी, और वहाँ उसका विशेष महत्त्व था। ग्रेट ब्रिटेन में जिस प्रकार राजसिंहासन ने उत्तराधिकारी को प्रिस आफ वेल्स बना दिया जाता है, संम्भवतः वैसे ही जावा में जयनगर को कडिरी का प्रिस बना दिया गया था।

राजा विजय कृतराजस जयवधंन के शासनकाल की कोई महत्त्वपूर्ण घटना ज्ञात नहीं है। उसने चिर संघर्ष के पश्चात् राजिसहासन प्राप्त किया था, और उसका शेप जीवन भी संघर्ष में ही व्यतीत हुआ। मदुरा द्वीप के जिस शासक वीरराज के साथ मिलकर उसने जयकत्वंग के विरुद्ध योजना वनायी थी, उसे शासन में उच्च पद प्रदान किया गया और कृतराजस ने उसके प्रति अपने कर्त्तंव्य को निभाया। इस प्रकार मजपहित के राज्य की स्थापना कर १३०६ ईस्वी में कृतराजस ने अपनी इहलीला समाप्त की।

जयनगर—कृतराजस के बाद उसका पुत्र जयनगर मजपहित के राजिसहासन पर आरूढ़ हुआ। उस समय उसकी आयु बहुत कम थी, और राज्यकार्य का उसे कोई भी अनुभव नहीं था। इसिलए उसे अनेक संकटों का सामना करना पड़ा। कृतराजस ने घोर संघर्ष के बाद राजिसहासन प्राप्त किया था, और इस संघर्ष के समय जिन लोगों ने उसका साथ दिया था, वे उससे बहुत-सी ऐसी आशाएं रखते थे जिन्हें पूरा कर सकना सुगम नहीं था। जब तक कृतराजस जीवित रहा, उसके प्रतापी व्यक्तित्त्व के कारण उनका असंतोप दबा रहा। पर उसकी मृत्यु के पश्चात् उनका असंतोप विद्रोह के रूप में फूट पड़ा। पहला विद्रोह १३०६ ईस्वी में हुआ। इसका नेता रंग लवे नामक एक राजकर्मचारी था, जो प्रधानमन्त्री के पद पर नियुवत होने की आकांक्षा रखता था। उसके विद्रोह ने अच्छा गम्भीर रूप धारण कर लिया, पर अन्त में जयनगर उसका शमन करने में समर्थ हो गया।

बाद में अन्य भी अनेक राजपदाधिकारियों ने निद्रोह किये, जिनमें निम्ब का निद्रोह उल्लेखनीय है। निम्ब राजा कृतराजस के प्रधान सहयोगी वीरराज का पुत्र था। लम्बह नामक स्थान को केन्द्र बनाकर उसने एक सेना संगठित की और जयनगर के विरुद्ध विद्रोह का झण्डा खड़ा कर दिया। पर वह भी जयनगर के सम्मुख नहीं टिक सका और राजकीय सेना द्वारा उसे बुरी तरह से परास्त कर दिया गया (१३१६) । पर जयनगर के भाग्य में शान्तिपूर्वंक राज्य करना नहीं लिखा था। उसके सात प्रधान राजपदाधिकारियों (जिन्हें धमंपुत कहा जाता था) मे एक कुटि था। अब उसने विद्रोह का झण्डा खड़ा कर दिया, और उसके विद्रोह ने इतना गम्भीर रूप धारण कर लिया, कि राजा जयनगर को मजप-हित छोड़कर अन्यत शरण लेनी पड़ी। इस अवसर पर केवल गजःमद नामक विश्वस्त मन्त्री और १५ अंगरक्षक ही उसके साथ थे। गजःमद अत्यन्त चतुर पुरुप था। संकट के इस अवसर पर उसने कुटनीति से काम लिया, और कुटि का घात करा के जयनगर की फिर राजगद्दी प्राप्त कराई। अपनी योग्यता और राजमिनत के कारण गजःमद ने बहुत उन्निति की, और शीझ ही वह प्रधानमन्त्री के पद पर नियुक्त हो गया (१३२१)। पर कुटि के घात के बाद भी जयनगर शान्तिपूर्वक जीवन नहीं बिता सका। उसके विरुद्ध विद्रोह होते रहे, और अनेक उच्च राजपदाधिकारी उसके विरुद्ध षड्यन्त्रों में तत्पर रहे। मजपहित के राजवैद्य तंत्र द्वारा १३२० में उसकी हत्या कर दी गई। बाली द्वीप की एक अनुश्रुति के अनुसार जयनगर ने अपने प्रधानमन्त्री गजःमद की पत्नी के साथ बलात्कार करनें का प्रयत्न किया था, जिसके कारण वह उसके विरुद्ध हो गया था, और उसी ने राज-वैद्य तंच को अपने साथ मिलाकर जयनगर की हत्या करा दी थी (१३२८)। जय<mark>नगर</mark> का अपना जीवन चाहे कैसा ही अभान्तिपूर्ण रहा हो, पर इसमें सन्देह नहीं कि इस काल में जावा का मजपहित राज्य अत्यन्त गवितशाली था। १३२३ में उत्कीर्ण एक अभिलेख से सूचित होता है, कि न केवल सम्पूर्ण जावा पर जयनगर का शासन था, अपितु मदुरा द्वीप तथा तंजुंगपुर (बोर्नियो) भी उसके अधीन थे। ओडोस्कि वान पोर्डनन नामक एक यात्री ने १३२१ में दक्षिण-पूर्वी एशिया के इस क्षेत्र की यात्रा की थी। उसने लिखा है कि सात अन्य राजा जावा के राजा की अधीनता स्वीकार करते थे। वहाँ की भूमि अत्यन्त उपजाऊ थी, और वहाँ मसाले प्रचुर परिमाण में उत्पन्न होते थे। जावा का राजप्रासाद सवर्ण, रजत और मणिमाणिनय से विभूषित था। इस काल में चीन के साथ भी जावा का सम्बन्ध था, और १३२२, १३२३, १३२५ और १३२७ में जावा द्वारा अपने दूतमण्डल चीन के सम्राट्की सेवा में भेजे गए। जो दूतमण्डल १३२७ में चीन गया था, चीनी सम्राट् ने उस द्वारा बहुत-से उपहार जावा के राजा च-य-न-को-नई के 'लिए भेजे थे। च-य-न-को-नई जयनगर का ही चीनी रूपान्तर है। १३२३ ईस्वी के एक अभिलेख में जयनगर के लिए 'श्रीसुन्दर पाण्डयदेवाधीश्वर नाम राजाभिषेक विक्रमोत्तुंगदेव' विरुद का प्रयोग किया गया है। इस राजा की राजमुद्राओं पर मीनद्वय (दो मछलियाँ) अंकित हैं । भारत के पाण्डय राजा भी मीन को राजकीय चिह्न के रूप में प्रयुक्त किया करते थे । जयनगर का मीनद्वय को राज मुद्रा में अंकित कराना और अपने विरुद में 'पाण्डयदेवा-धीश्वर' प्रयुक्त करना यह संकेत करता है, कि इस काल में जावा और पाण्डय देश में

## दिक्षण-पूर्वी और दक्षिणी एशिया में भारतीय संस्कृति

घनिष्ठ सम्पर्के था।

राजपत्नी गायद्गी-राजा जयनगर के कोई सन्तान नहीं थी। इस दशा में राजपत्नी गायत्नी को मजपहित राज्य की स्वामिनी घोषित किया गया। गायत्नी सिहसारि राज्य के अन्तिम राजा कृतनगर की पुत्री तथा मजपहित राज्य के संस्थापक कृतराजस की अन्यतम पत्नी थी। जयनगर की वह विमाता थी। राज्य पर उसी का अधिकार स्वीकार किया गया, पर क्योंकि उसने बौद्ध भिक्षणी का व्रत ग्रहण कर लिया था, अतः उसकी ज्येष्ठ कन्या (जयनगर की सौतेली वहन) 'त्रिभुवनोत्तुंङ्गदेवी जयविष्णुवधिनी' जिसका व्यक्ति-गत नाम गीताजों या गीतार्या था, ने अपनी माता के स्थानार्पन्ने रूप से शासनसूत्र का संचालन करना प्रारम्भ किया। जयनगर की मृत्यू से कुछ समय पूर्व गीतार्या का चक्र-घर या चक्रेश्वर नामक क्षत्रिय कुमार से विवाह हुआ था, और राजकुल के साथ सम्बन्ध हो जाने पर इस कुमार को 'कृतवर्धन' उपाधि प्रदान कर दी गई थी। मजपहित के विरुद्ध विद्रोहों की जो प्रक्रिया जयनगर के समय जारी थी, अव भी उसका अन्त नहीं हो गया था। १३३१ में सदेङ् और केता में विद्रोह हुए, जिन्हें गजःमद द्वारा शान्त कर दिया गया। जयनगर के समय में भी गजःमद का शासन में प्रधान स्थान था। राजपत्नी गायती के शासन-काल में उसका महत्व और भी अधिक बढ़ गया, और वह बास्तविक रूप से राज्य का कर्ताधर्ता वन गया। समीप के द्वीपों पर आक्रमण कर उसने जावा के मजपहित राज्य का बहुत उत्कर्ष किया। बाली पर पहले भी जावा का आधिपत्य विद्य-मान या, पर १३४३ में एक सेना फिर उस पर आक्रमण करने के लिए भेजी गई और इस द्वीप पर मजपहित का सुदृढ़ प्रभुत्त्व स्थापित किया गया। पररतीन में अनेक ऐसे राज्यों व प्रदेशों के नाम दिए गए हैं, जिन्हें गजः मद द्वारा विजय किया गया था। इनमें पहड़ (मलाया में) तंजुंगपुर (बोर्नियो में), सुंडा (पश्चिमी जावा में) और पलेमवङ् (सुमाता में) भी हैं। इनमें से कुछ पहले भी जावा के अधीन थे। सम्भवतः, गजःमद ने पुनः आक-मण कर उन पर जावा के आधिपत्य को अधिक सुदृढ़ रूप से स्थापित किया था। चीन के साथ इस समय में भी जावा के सम्बन्ध मैतीपूर्ण थे। १३३२ ई० में एक दूतमण्डल जावा से चीन गया था, जिसके सदस्यों की संख्या = ३ थी। राजपत्नी गायत्नी की मृत्यु १३५० ई० में हुई।

राजसनगर — राजपत्नी गायती की ज्येष्ठ कन्या तिभुवनो तुंगदेवी जयविष्णुर्वीधनी गीतार्या का विवाह चऋधर नामक क्षतिय से हुआ था, यह ऊपर लिखा जा चुका है। उनके पुत्र का नाम हयङ् बुक्क था! अपनी नानी की मृत्यु के बाद सोलह वर्ष की आयु में वह राजसनगर के नाम से मजपहित के राजिसहासन पर आरूढ़ हुआ। जावा के इतिहास में इस राजा का स्थान अत्यन्त महत्त्वपूर्ण है। उसके शासनकाल में मजपहित का बहुत उत्कर्ष हुआ, और जावा का साम्राज्य अपने विस्तार की चरमसीमा पर पहुंच गया। राजसनगर एक अत्यन्त साहसी, उद्देण्ड और महत्त्वाकांक्षी व्यक्ति था। १३५७ में उसका सुण्डा की राजकुमारी के साथ विवाह होना तय हुआ। सुण्डा एक प्रथक् राज्य था, जिसके 'महाराज' मजपहित के सम्राटों को अपना अधिपति स्वीकार करते थे। राजसनगर की इच्छा थी, कि विवाह के अवसर पर भी सुण्डा का महाराज उसके प्रति ऐसा बरताव करे,

र्जैसा कि सामन्त राजा अपने अधिपति के साथ किया करते हैं। पर सुण्डा का राजकूल इसके लिए तैयार नहीं हुआ। इस पर मजपहित की सेनाओं ने सुण्डा पर आक्रमण कर दिया, जहां उनका डटकर मुकाबला किया गया । सुण्डा के लोगों ने अपमानपूर्वक जीवित रहने की अपेक्षा मृत्यु पसंद की, और वहाँ का राजकुल राजसनगर के कोप का शिकार हो गया। सुण्डा की राजकुमारी भी इस युद्ध में मारी गई। सुण्डा के प्रति व्यवहार करते हुए राजसनगर ने जिस उद्दण्ड प्रकृति का परिचय दिया था, उसी का उपयोग कर उसने पड़ोस के अन्य राज्यों पर आक्रमण प्रारम्भ किए और उन्हें जीतकर एक विशाल साम्राज्य का निर्माण किया।

सुण्डा के राजकुल को परास्त करने के तत्काल पश्चात् दोम्बो द्वीप पर आक्रमण किया गया और उसे जीत लिया गया। उसके बाद उसने जो दिग्वजय प्रारम्भ की, उसके कारण प्राय: वे सब द्वीप व प्रदेश उसकी अधीनता में आ गए, जो वर्तमान समय में मलायीसिया और इन्डोनीसिया के राज्यों के अन्तर्गत हैं। इसी राजा के शासनकाल में सन १३६५ में नागरकृतागम नामक ग्रन्थ की रचना की गई थी, जिसमें उन सब प्रदेशों व राज्यों का उल्लेख है जो राजसनगर की अधीनता में थे। नागरकृतागम की सूची के अनुसार ये प्रदेश निम्नलिखित थे—

(१) सुमाता में -- जाम्बो, पलमवङ्, करितङ् (इन्द्रगिरि से दक्षिण), तेब . (जाम्बी के समीप), धर्माश्रय, कन्डिस, कावस, मनङ्कवर्वां, रकान, सियक, काम्पर, पने, काम्पे, हारू, तमिहिङ्, मन्डिहिलिङ्, पर्लाक, बरत, लवस, समुद्र, लमूरी, बतन, लाम्पुङ् और वस्स।

(२) बोनियो में --- कपुहस, कितङ्गान, साम्पित, कूटवर्लिंग सम्वस, लवई कडङ् हडंगन, लन्दक, समडङ्, तिरम, सेंद्र, बुरुनङ् (युनेई), कल्क, सलुडुङ्, सुलु, पिसरे, बरित्, सवक्, तबलुङ्, तुञ्जुङ्, मलनो, तञ्जुंग पुरी और कूट वरिङ्किन।

(३) मलाया प्रायद्वीप में —हुजुङ्मेदिनी (जहोर), लंकाशुक, सई, कलेन्तन, विङ्का नशोर, पका, मूतर, दुङ्न, तुमसिक (सिगापुर), संगयङ्हजुङ्, केलङ्, केड्डा, कंजय, जरे और निरान।

(४) जावा के पूर्व में स्थित द्वीप - वाली, गुरुन, सुम्ववा (द्वीप में तलिवङ् दोम्पो, सपी और भीम), सङ्याङ् अपी, सेराङ्, हृतन, कडली, लोम्बोक-मीरा, साक्षक, बान्तयान, लुवुक, उडमकत्नय, मकसर. बुतुन, बङ्गावी, कुनिर, गलियाओ, सलय, सुम्बा, सोलोत, मुअर, वन्डन, अम्बवन, मलोको, ब्वानिन, सेरन और तिमुर।

सुमात्ना, वोर्नियो और मलाया प्रायद्वीप के जिन प्रदेशों के नाम इस सूची में दिये गए हैं, वे सब पहले छोटे-छोटे राज्यों के रूप में रह चुके थे। राजसनगर ने उन सबको जीत कर अपने अधीन कर लिया था, या उनके राजाओं को अपना वशवर्ती बना लिया था। जावा से पूर्व में स्थित जिन द्वीपों के नाम इस सूची में हैं, उन सब पर भी वह अपना प्रभुत्व स्थापित करने में समर्थ हो गया था। दक्षिण-पूर्वी एशिया के क्षेत्र में फिलिप्पीन ही एक ऐसा द्वीप-समूह रह गया था, जो राजसनगर के समय में मजपहित साम्राज्य में सम्मिलित नहीं था। नागरकृतागम का रचिता राजसनगर का आश्रित कवि था, अतः

यह असम्भव नहीं है कि उसने कुछ अतिशयोक्ति से काम लिया हो। पर उसके विवरण में संदेह करने की अधिक गुंजाइश नहीं है, क्योंकि कतिपय ऐसे अभिलेख भी उपलब्ध हुए हैं, जिनसे वाली, बोर्नियो आदि अनेक प्रदेशों व द्वीपों पर राजसनगर के प्रभुत्व की बात पुष्ट होती है। बतुर (बाली) से १३४८ ई० का एक अभिलेख मिला है, जिसे राजसनगर के मामा श्रीविजय राजस द्वारा उत्कीणं कराया गया था। इसी प्रकार १३६८ के एक अन्य अभिलेख में भी विजय राज्य का श्रीपरमेश्वर नाम से उल्लेख है। इसमें सन्देह नहीं, कि वाली द्वीप मजपहित साम्राज्य के अन्तर्गत था, और राजसनगर की ओर से श्रीविजम राजस वहां शासन के लिए नियुक्त था। सिंगापुर और सुमाद्रा द्वीपों में भी ऐसे अभिलेख मिले हैं, जिनमें इन प्रदेशों पर जावा के आधिपत्य के संकेत विद्यमान हैं। इस काल के चीनी ग्रन्थों में स्पब्ट रूप से पु-नी (बोनियो का पश्चिम तटवर्ती प्रदेश) पर जावा के प्रभुत्व का वर्णन है। साथ ही, उनमें यह भी लिखा गया है, कि सान फी-त्सी पर भी जावा का आधिपत्य विद्यमान था। जब सान फो-त्सी के राजा की मृत्यु हो गई,,तो उसके पुत्र का यह साहस नहीं हुआ कि वह स्वयं अपने अधिकार से उसके राजसिंहासन पर आरूढ़ हो सके। चीन के सम्राट्ने राज्य प्राप्त करने के लिए उसकी सहायता करनी चाही, पर जावा द्वारा उन व्यक्तियों को मौत के घाट उतार दिया गया जो सान फो-रसी के राजकुमार की सहायता के लिए चीन से आए ये।

यह स्वीकार करना होगा, कि राजसनगर एक अत्यन्त प्रतापी सम्राट्या, और उसका साम्राज्य दक्षिण-पूर्वी एशिया में दूर-दूर तक विस्तृत था। पड़ोस के जिन राज्यों के साथ उसका मैं ती-सम्बन्ध था, उनके नाम भी नागरकृतागम में दिये गए हैं। ये राज्य निम्नितिखित थे—सियाम, धमंनगरी (लिगोर), मतंबान, राजपुर, सिहनगरी, चम्पा, काम्बोज और यवन (उत्तरी अनाम)। इनके अतिरिवत नागरकृतागम में उन राज्यों के भी नाम दिये गए हैं, जिनके व्यापारी, ब्राह्मण और श्रमण जावा आते-जाते रहते थे। वहां लिखा है, कि 'जम्बूद्दीप, काम्बोज चीन, यवन, चम्पा, कर्णाटक, गौड़ और सियाम के व्यापारी निरन्तर जावा आते रहते हैं। वे पण्य को साथ लेकर जहाजों द्वारा वहां आते हैं। ब्राह्मण और श्रमण भी इन देशों से वहां आया करते हैं, और वहां उनका समुचित सम्मान किया जाता है।" भारत के साथ मजपहित साम्राज्य का घनिष्ठ सम्बन्ध था। जम्बूद्वीप से भारत ही अभिन्नेत है, और कर्णाटक तथा गौड़ (बंगाल) का पृथक् रूप से उल्लेख यह सूचित करता है, कि इन प्रदेशों के व्यापारी विशेष रूप से जावा आया-जाया करते थे। नागरकृतागम के एक श्लोक में यह भी कहा गया है, कि जावा और जम्बूद्वीप संसार के दो सबसे सुन्दर देश हैं। इन दोनों देशों में घनिष्ठ सम्बन्ध की सत्ता इस बात से भी न्रमाणित होती है, कि काञ्ची (कांजीवरम) के भिक्ष बुद्धादित्य तथा ब्राह्मण मुतली सह्दय न जावा के राजा की न्रशंसा में कविताएँ लिखी थीं।

राजसनगर के शासनकाल में मजपहित राज्य का जो असाधारण उत्कर्ष हुआ, उसका प्रवान श्रेय गजः मद को दिया जाना चाहिए। यह उसी की योग्यता का परिणाम या, कि जावा एक सुन्यवस्थित और सुशासित राज्य बन गया, और वह एक विशाल साम्राज्य के निर्माण में समय हुआ। १३६४ ई० में जब उसकी मृत्यु हुई, तो उसके स्थान

पर किसी अन्य व्यक्ति को प्रधानमंत्री के पद पर नियुक्त नहीं किया गया। शासन कार्यं के संचालन के लिए अब एक परिषद् नियुक्त की गई, जिसके सदस्य राजा, उसके माता-पिता, चाचा-चाची, दो बहनें और उनके पित थे। इन्हें 'भटारसप्तप्रभू' कहा जाता था। पर यह व्यवस्था देर तक नहीं चल सकी। १३७१ ई० में गजः एंगोम् को प्रधानमंत्री के पद पर नियुक्त किया और वह मृत्यु (१३६५) तक इस पद पर रहा।

१३८६ में राजसनगर की मृत्यु हुई, और उसके पश्घात् मलपहित साम्राज्य का पतन प्रारम्भ हो गया।

## (६) मजपहित साम्राज्य का पतन

विषमवर्धन---राजसनगर की मृत्यु 'के पश्चात् मजपहित साम्राज्य के पतन की जो प्रक्रिया प्रारम्भ हुई, उसका कारण वह गृहकलह था, जिसके लिए राजसनगर स्वयं उत्तरदायी था। राजसनगर की पटरानी का नाम परमेश्वरी था, जिसकी एकमान्न सन्तान कुसुमवधंनी नामक एक कन्या थी। इस पटरानी परमेश्वरी की छोटी बहुन ईश्वरी थी, जिसकी दो सन्तानें थीं, एक लड़की नागरवधंनी और एक लड़का विक्रमवधंन। इस विकमवर्षन का विवाह राजसनगर की पूत्री कुसुमवर्धनी के साथ हुआ था, जिसके कारण राजसिंहासन का यही उत्तराधिकारी था। पर राजसनगर की एक अन्य रानी से उसे एक पुत्र की भी प्राप्ति हो गई थी, जिसे वह बहुत प्यार करता था। उसका विवाह उसने नागरवर्धनी के साथ करा दिया था, और उसे पूर्वी जावा का शासक नियुक्त कर दिया था। राजा का पूत्र होने के कारण वह वहाँ स्वतन्त्र रूप से आचरण करने लगा था, और अपने पिता के जीवनकाल में ही उसने अपनी शक्ति को बहुत बढ़ा लिया था। राजसनगर का यह पुत्र वीरभूमि के कुमार के नाम से प्रसिद्ध है। १३८६ में राजसनगर की मृत्यू हो जाने पर जब विक्रमवर्धन मजपहित के राजसिंहासन पर बारूढ़ हुआ, तो वीरमुमि उसका प्रतिद्वन्द्वी बन गया, और उन दोनों में गृह-युद्ध प्रारम्भ हो गया। इस युद्ध का अन्त १४०६ ई० में हुआ, जब वीरमुमि की हार हो गई, और उसके सिर को काटकर मजपहित के राजदबार में उपस्थित कर दिया गया।

यद्यपि वीरभूमि की मृत्यु के पश्चात् जावा के राज्य में राजनीतिक एकता स्थापित हो गई थी, पर सुदीघं गृह-युद्ध के कारण मजपहित में अब इतनी मिनत नहीं रह गई थी कि साम्राज्य के अन्तर्गत अन्य प्रदेशों व द्वीपों पर अपना आधिपत्य रख सके। चीनी ग्रन्थों से सूचित होता है, कि पन्द्रहवीं सदी के पूर्वाधं में बोनियो, सुमाता आदि से मजपहित के प्रमुत्व का अन्त हो गया था और इन द्वीपों के राज्यों ने चीन को अपना अधिपति एवं संरक्षक मानना प्रारम्भ कर दिया था। जब कि १३७० में यह दशा थी, कि जांवा के भय के कारण पू-नी (पिश्चमी बोनियो) के राजा को अपना द्रतमण्डल तक चीन भेजने का साहस नहीं हुआ था, १४०५ में वहां का राजा सपरिवार चीन गया था और वहां के सम्माट् के प्रति उसने सम्मान निवेदन किया था। इसी प्रकार सान फो-त्सी (श्रीविजय) सद्ध अन्य राज्य भी अब मजपहित की उपेक्षा कर चीन के साथ अपने सम्बन्ध स्थापित करने और उसे अपना संरक्षक मानने को तत्पर हो गए थे, जावा ने न केवल इसे सहन ही

किया, अपित स्वयं भी वह चीन के प्रति सम्मान प्रदर्शित करने लगा। १४१४, १४१८ मोर १४३२ में जावा से अनेक दूतमण्डल भेंट-उपहार के साथ चीन भेजे गए। इसका एक महत्त्वपूर्ण कारण यह था कि पन्द्रहवीं सदी के प्रारम्भ-काल में मलाया प्रायद्वीप में इस्लाम का जोर बहुत बढ़ गया या, और वहाँ से कतिपय स्थानीय राज्यों के शासक मुसलमान बन गए थे। मजपहित की धाक्ति के क्षीण होने पर इन मुसलिम शांसकों (जो सुलतान कहाते थे) ने भी सिर उठाना मुरू किया, और जावा के लिए वे एक नई विपत्ति बन गए । मलाया क्षेत्र के मुसलिम सुलतानों में मलक्का का सुलतान सबसे शक्ति-माली था, और चीन का संरक्षण प्राप्त कर वह अपने राज्य के विस्तार में तरपर था। मलक्का से अपने राज्य की रक्षा करने के लिए ही जावा के राजा विकमवर्धन ने यह आवश्यक समझा या, कि वह भी चीनी सम्राट् की सेवा में भेंट-उपहार भेजकर उसकी सद्भावना तथा संरक्षण प्राप्त कर ले।

विकसवर्धन के उत्तराधिकारी--१४२६ ईं० में राजा विक्रमवर्धन की मृत्यु हुई। उसकी तीन सन्तानें थीं, एक पुत्री और दो पुत्र। पटरानी की सन्तान पुत्री थी, जिसका नाम सुहिता था। अब वह मजपहित के राजिसहासन पर आरूढ़ हुई, और १४४६ तक उसने जावा का शासन किया। सुहिता के कोई सन्तान नहीं थी, अतः उसकी मृत्यु के बाद उसका छोटा भाई भ्रेतुमपल श्रीकृतविजय की उपाधि के साथ मजपहित का राजा बना। उसका शासन-काल केवल चार वर्ष (१४४७-५१) का या। श्रीकृतविजय के बाद जो राजा मजपहित के राजसिंहासन पर आरूढ़ हुए, वे राजसवर्धन (१४५१-५६), भ्राह्मङ्-पूर्वविशेष (१४५६-६६) और सिहविकमवर्धन (१४६६-७८) थे। इनके शासनकाल की कोई विशेष घटनाएँ ज्ञात नहीं हैं। पर इनका बहुत कम-कम समय तक शासन करना यह पूचित करता है, कि इनके समय में जावा में शान्ति और सुव्यवस्था का अभाव था। सिंहविकमवर्धन मजपहित के उस राजवंग का अन्तिम राजा या, जिसकी स्थापना कृतराजस द्वारा की गई थी। इस राजवंश के शासन का अन्त दाहा (कडिरी) के राजा भट्टारप्रमु गिरीन्द्रवर्धन रणविजय द्वारा किया गया। दाहा या कडिरी के राज्य तथा राजवंश का उल्लेख पहले किया जा चुका है। उसी की शक्ति का अन्त कर सिंहसारि राज्य की स्थापना हुई थी, जो जावा में मजपहित का पूर्ववर्ती राज्य था। कडिरी के इस वंग के व्यक्ति स्थानीय शासकों या सामन्त राजाओं की स्थिति के बाद में भी विद्यमान रहे, और ऐसे ही एक सामन्त राजा गिरीन्द्रवर्धन रणविजय ने मजपहित के राजवंश का अन्त कर अपने को जावा का राजा बना लिया। एक अभिलेख में उसे बिल्वतिक्त (मजपहित), दाहा, जांग्गल और किंडरी का राजा कहा गया है, और इस बात का उल्लेख है कि चतुर्वेदपारंगत ब्रह्मराज गंगाधर ने उसके पिता का द्वादंगवापिक श्राद कराया था। उसके अभिलेखों से यह भी सूचित होता है, कि उस द्वारा राम और ऋषि भारद्वाज की मूर्तियों की स्थापना, और राम, विष्णु, यम तथा दुर्गा की पूजा की व्यवस्था कराई गई थी । गिरीन्द्रवर्धन रणविजय के जो अभिलेख प्राप्त हुए हैं, उनसे इस वात में कोई सन्देह नहीं रह जाता कि पन्द्रहवीं सदी के अन्त तक भी जावा में हिन्दू राजाओं का शासन या और वहाँ की जनता भी प्रधानतया हिन्दू धर्म की ही थी। पर इस काल में

दिक्षण-पूर्वी एशिया के विविध प्रदेशों तथा द्वीपों में इस्लाम का प्रसार बड़ी तेजी के साथ हो रहा था, और जावा के विविध सामन्त राजकुलों के अनेक व्यक्तियों ने भी इस धर्म को अपनाना प्रारम्भ कर दिया था। यह स्वाभाविक था, िक नये मुसलमान बने राजकुलों के व्यक्ति मजपहित व दाहा आदि के हिन्दू राजकुलों के प्रति विरोधभाव रखें और उनसे संघर्ष कर अपने उत्कर्ष के लिए प्रयत्न करें। सोलहवीं सदी के शुरू में जावा की राजनीतिक दशा पर पोर्तुगीज रे द-ब्रितो के इस कथन (१५१४) से अच्छा प्रकाश पड़ता है—"जावा एक बड़ा द्वीप है। वहां दो काफिर राजा हैं, एक जावा का और दूसरा सुण्डा का। समुद्रतट मुसलमानों के अधीन है, जो बड़े बलशाली हैं। वड़े अभीर और व्यापारी अपने को इन स्थानों का सुलतान कहते हैं। वे बहुत धनी हैं, और उनके पास बहुत से जहाज हैं।" समुद्रतट के इन मुसलमानों द्वारा जावा में इस्लाम का जो प्रसार हो रहा था और जिसके कारण वहां के राजकुलों के व्यक्ति भी मुसलमान बनने लग गए थे, उसी का यह परिणाम हवा कि सोलहवीं सदी के मध्य तक जावा मुख्यतया मुसलमानों के

हाथों में चला गया, यद्यपि बाद में भी कुछ हिन्दू राज्य वहां क्षेष रह गए थे। इनमें एक बलम्बङ्न का राज्य था, जहां १६०० ई० में भी हिन्दू राजा का शासन था। पर ऐसे एक दो अपवादों को छोड़कर जावा में सर्वंत मुसलमान सुलतान राज्य करने लगे थे, और उनके शासन में वहां से न केवल हिन्दू संस्कृति का अन्त हुआ, अपितु वहां के बहुत-से पुराने मन्दिरों को भी नष्ट कर दिया गया। इस प्रकार जावा से भारतीयों या हिन्दुओं के उस सांस्कृतिक साम्राज्य का अन्त हुआ, जो १५०० वर्ष के लगभग तक वहां कायम

# (७) इन्डोनीसिया के अन्य हिन्दू राज्य

रहा था।

सुमाता के शैलेन्द्र राजा और जावा के मजपहित राजा मलामीसिया तथा इन्डोनीसिया के विविध प्रदेशों तथा द्वीपों पर अपना लाधिपत्य स्थापित करने में समयं हुए थे, यह ऊपर निखा जा चुका है। पर इस क्षेत्र में अन्य भी अनेक हिन्दू राज्य विद्यमान थे, जिन्हें यद्यपि शैलेन्द्र तथा मजपहित सम्राट् अपनी अधीनता में ले आने में समयं हुए थे, पर जो अवसर पाते ही फिर स्वतन्त्र रूप से शासन करने लगते थे। ऐसा एक राज्य सुण्डा का था, जिसकी स्थित पश्चिमी जावा में थी। इस राज्य के अनेक अभिलेख मिले हैं, जिनसे वहाँ के हिन्दू राजाओं का वृत्तान्त ज्ञात होता है। ऐसा ही एक राज्य मलयू (जाम्बी) था, जो सुमाता के पूर्वी तट पर स्थित था। शैलेन्द्र राजाओं की शनित के क्षीण होने पर इस राज्य ने अच्छी उन्नित कर ली थी, यद्यपि बाद में वह मजपहित सम्राटों के आधिपत्य में आ गया था। शैलेन्द्र साम्राज्य के पतन के समय सुमाता में अन्य भी अनेक हिन्दू राज्य स्थापित हो गए थे, जिन्होंने बाद में मजपहित सम्राटों की अधीनता स्वीकार कर ली थी। चौदहवीं सदी में सुमाता में भी इस्लाम का प्रवेश शुरू हुआ, और धीरे-घीरे न केवल वहाँ की राजसत्ता ही मुसलमानों के हाथों में चली गई, अपितु वहाँ के निवासियों ने भी इस्लाम को अपना लिया।

जावा के समीप पूर्व की ओर स्थित बाली द्वीप में भी एक समृद्ध हिन्दू राज्य की

# ६६ दक्षिण-पूर्वी और दक्षिणी एशिया में भारतीय संस्कृति

सत्ता थी। वाली में सबसे पुराना ताम्रपत्न ५६६ ई० का मिला है, और ६१५ ई० के वहां से प्राप्त हुए अभिलेख से सूचित होता है, कि उस समय वहाँ उग्रसेन नाम के राजा का शासन था। उग्रसेन (६१५-३३) के बाद वहाँ कमशः राजा तबनेन्द्रवमंदेव और चन्द्राभयसिहवमंदेव ने भासन किया। १७५ में वहां का भासन राजा जनसाध्वमंदेव के हाथों में था, और ६६३ में रानी श्रीविजय देवी के। वाली के इस हिन्दू राज्य को पहले जावा के राजा धर्मवंश ने जीता, और फिर राजा कृतनगर ने । कृतनगर के बाद आधी सदी के लगभग तक बाली स्वतन्त्र रहा, पर बाद में मजपहित राजाओं ने उस पर अपना आधिपत्य स्थापित कर लिया। जब जावा का मजपहित राजा मुसलमानों के सम्मुख नहीं टिक सका, और अपने धर्म पर दुढ़ रहने का कोई अन्य उपाय वहाँ के हिन्दुओं को नहीं सुझा, तो वे जावा को छोड़कर बाली चले गए। इस प्रकार बाली हिन्दू भरणार्थियों का कैम्प वन गया, और जावा की प्राचीन हिन्दू संस्कृति वाली में केन्द्रीभूत हो गई। वाली मुसलमानों के हाथ में नहीं आ सका, वहां के निवासी अब भी हिन्दू हैं और वहां सुवर्णद्वीप (मलायीसिया और इन्डोनीसिया) की प्राचीन भारतीय व हिन्दू संस्कृति की धारा इस समय तक भी प्रवाहित हो रही है। दाली के बहुत-से लोग अपने को वोङ्-मजपहित (मजपहित जन) कह कर गर्व अनुभव करते हैं। मजपहित के एक राजकुमार ने बाली के उस हिन्दू राजवंश का सूत्रपात किया था, जो उन्नीसवीं सदी के प्रथम चरण तक वहाँ शासन करता रहा। १८३६ में वहाँ के राजा ने डच आधिपत्य को स्वीकार कर लिया था, और हालैण्ड के वशवर्ती रूप में बाली के हिन्दू राज्य की स्थिति १६११ ई० तक कायम रही, जब कि उसकी पृथक् सत्ता का अन्त कर उसे उच साम्राज्य के अन्तगंत कर लिया गया। दक्षिण-पूर्वी एशिया के अन्य सब हिन्दू राज्यों का अन्त भी इस्लाम के प्रसार के कारण हुआ। उन सबका वृत्तान्त इस ग्रन्थ में लिख सकना कठिन है।

#### पाँचवां अध्याय

# इन्डोनिसिया के क्षेत्र में भारतीय सम्यता ग्रौर संस्कृति

# (१) साहित्य

दक्षिण-पूर्वी एशिया के विविध द्वीपों तथा प्रदेशों में जो अनेक भारतीय राज्य प्राचीन समय में विद्यमान थे, उनका संक्षिप्त परिचय पिछले अध्यायों में दिया गया है। इन भारतीय राज्यों के धर्म, सामाजिक जीवन, शासन पद्धति, कला, आर्थिक दशा आदि के सम्बन्ध में जानकारी प्राप्त करने के प्रधान साधन निम्नलिखित हैं — (१) जावा का प्राचीन साहित्य, (२) विविध अभिलेख, जो प्रस्तरखण्डों एवं ताम्रात्रों आदि पर उरकीर्ण हैं, (३) पुराने मन्दिर, चैत्य, स्तूप आदि और उनके भग्नावशेष, और (४) विदेशी विवरण व ग्रन्य, जिनमें सबसे महत्त्व के चीन के इतिहास-विषयक ग्रन्थ तथा अरव यात्रियों एवं न्यापारियों के यात्रा विवरण हैं। अभिलेखों और चीनी एवं अरव ग्रन्थों का उल्लेख हम यथास्थान करते रहे हैं, और प्रसंगवश इस अध्याय में भी उन्हें उल्लिखित करेंगे। पर जावा के प्राचीन साहित्य पर पृथक् रूप से प्रकाश डालना सावश्यक है, क्योंकि दक्षिण-पूर्वी एशिया में भारतीय संस्कृति के विशिष्ट रूप को जानने का वही मुख्य साधन है। जावा के समान सुमात्रा, मलाया, वीनियो आदि के भारतीय राज्यों में भी अवश्य ही साहित्य का विकास हुआ होगा, पर वह अब उपलब्ध नहीं है। दक्षिण-पूर्वी एशिया के विविध द्वीपों में भारतीयों ने जब अपने उपनिवेश स्थापित किए, तो वे भारत के साहित्य को भी अपने साथ ले गए और वहां उसका पठन-पाठन होता रहा। इन प्रदेशों में संस्कृत का कितना अधिक प्रचार था, यह वहाँ उपलब्ध हुए संस्कृत अभिलेखों में स्पष्ट है।

पर इन द्वीपों व प्रदेशों की अपनी स्थानीय भाषाएँ भी थीं । यह सम्भव नहीं था, कि इनके सब निवासी, जिनमें भारतीय उपनिवेशकों के अतिरिक्त वहां के पुराने निवासी भी थे, केवल संस्कृत का ही प्रयोग करने लगते। अतः यह स्वाभाविक था, कि समयान्तर में स्थानीय भाषाओं में भी साहित्य का सृजन होने लगे, और लोग संस्कृत साहित्य के साथ-साथ उसके अध्ययन-अध्यापन में भी प्रवृत्त हों। जावा की भाषा में सबसे पहले 'अमरमाला' नामक पुस्तक की रचना हुई थी। यह एक कोशप्रन्य है, जिसे संस्कृत के अमरकोश की शैली में लिखा गया है। अमरमाला की जब रचना हुई, तभी जावी भाषा में रामायण भी लिखी गई। जावी की यह रामायण बात्मीकि कृत संस्कृत रामायण का अनुवाद नहीं है, और कितनी ही बातों में उससे भिन्न भी है। इसकी कथा के अनुसार अग्निपरीक्षा के बाद राम ने सीता को ग्रहण कर लिया था, और सीता

के अन्तिम वर्ष वाल्मीकि ऋषि के आश्रम में ज्यतीत नहीं हुए थे। जावी भाषा में साहित्य का विशेष रूप से निर्माण उस युग में हुआ, जब कि वर्मवंग और एलँग के नेतृत्व में पूर्वी जादा ने महत्त्व प्राप्त कर लिया था। घर्मवंग के शासन काल (दसवीं सदी का अन्त तथा ग्यारहवीं सदी का प्रारम्भ) में महाभारत का जावी भाषा में अनुवाद किया गया। आदि पर्वं, विराट् पर्व और भीष्म पर्व का अनुवाद घर्मवंग की संरक्षकता में हुआ था, और सन्य पर्वों को वाद में अनूदित किया गया था। महाभारत की कथा को लेकर जावी भाषा में अनेक स्वतन्त्र साहित्यिक रचनाएँ भी की गई। इनमें अर्जुन विवाह नामक काव्य एलँग (१०१६-१०४२ ईस्वी) की संरक्षकता में म्यू कथ्य नामक कवि द्वारा लिखा गया था। एलँग के युद्धों से प्रभावित होकर ही शायद कवि कथ्य ने अर्जुन-विवाह की रचना की थी, क्योंकि इस काव्य में निवात कवच के विद्ध लड़ाई में अर्जुन द्वारा देवताओं की सहायता का वर्णन है। एलँग के समय में ही कृष्णायन और सुमनसान्तक काव्यों की रचना हुई थी। कृष्णायन का रचियता कि त्रिगुण था, और इस काव्य में कृष्ण द्वारा रुविमणी के हरण और जरासन्य से युद्ध का वर्णन है। सुमन-सान्तक काव्य का आधार रघुवंग के राजा दश्वरथ की माता और राजा अज की रानी इन्दुमती की वह कथा है, जिसमें एक सुमन (फूल) द्वारा उसकी मृत्यु का वर्णन है।

कडिरी के राजा जयभय (११३५-११५०) के समय में जावी साहित्य की बहुत अधिक उन्नित हुई। इस काल का सबसे प्रसिद्ध ग्रन्थ भारत-युद्ध है, जिसमें महाभारत के युद्ध का सजीव रूप से वर्णन है। यह एक स्वतन्त्र ग्रन्य है, जिसकी रचना महाभारत के उद्योग, भीष्म, द्रोण, कर्ण और शत्य पर्वों के आधार पर की गई थी। भाषा और शैली की दृष्टि से इसे अत्यन्त उत्कृष्ट माना जाता है। राजा जयभय के आदेश से कवि म्यू सदः ने इसकी रचना प्रारम्भ की थी, पर किसी बात पर राजा का कीपभाजन हो जाने के कारण वह इसे पूरा नहीं कर सका । वाद में कवि म्यू पनुलु: ने इसे पूरा किया। म्यू पुनुलु: द्वारा हरिवंश नाम से एक अन्य काव्य की भी रचना की गई थी, जिसमें कृष्ण द्वारा रुक्मिणी के हरण तथा पाण्डवों और जरासन्व के युद्ध का वर्णन है। कडिरी के अन्य राजाओं में कामेश्वर के शासनकाल में स्मरदहन नामक काव्य का निर्माण हुआ, जिसमें शिव द्वारा स्मर (कामदेव) के दहन का वर्णन है। इस काव्य का रचियता वर्म नामक किन था। स्मरदहन काव्य राजा कामेश्वर के समय में लिखा गया था, यह तो सुनिश्चित है। पर कामेश्वर प्रयम जयभय का पूर्ववर्ती राजा था, और कामेश्वर हितीय जयभय के दो पीढ़ी बाद बारहवीं सदी के अन्तिम चर्ण में हुआ था। इस प्रश्न पर विद्वानों में मतभेद है, कि स्मरदहन की रचना कामेश्वर प्रयम के काल में हुई थी या कामेश्वर द्वितीय के समय में। कामेश्वर के काल में ही भीमकाव्य नामक काव्य-ग्रन्थ की रचना हुई थी, जिसमें कि पृथिवी के पुत्र भीम या नरक द्वारा इन्द्र के परास्त किए जाने और अन्त में इन्द्र के हाथों से उस (भोम) की मृत्यु का वर्णन है।

जावा के इतिहास में चौदहवीं सदी का बहुत महत्त्व है। इस काल में मजपहित के राज्य का उत्कर्ष हुआ और उसके राजा एक विशाख साम्राज्य की स्थापना में समर्थ हुए। राजसनगर मजपहित का एक शक्तिशाली सम्राष्ट्र था (१३५०-६६)। उसी के समय में १३६५ ईस्वी में नागरकृतागम नामक प्रसिद्ध ग्रन्थ की रचना हुई, जिसके लेखक का नाम प्रपंच था। जावी साहित्य में इस ग्रन्थ का विशिष्ट स्थान है। इससे पूर्व जो अनेक काव्य एवं ग्रन्य जावी भाषा में लिखे गये थे, उनके कथानक रामायण, महाभारत और पुराण आदि भारतीय ग्रन्थों से लिये गए थे। पर प्रपंच ने नागरकृतागम की रचना करते हुए मजयहित के प्रसिद्ध राजा राजसनगर के जीवन-वृत्त को आधार बनाया था। इसीलिए जावा के राजाओं, राजदरबार, राजधानी तथा साम्राज्य के सम्बन्ध में इस ग्रन्य से उपयोगी जान गारी प्राप्त होती है। प्रपंच ने अपने समकालीन लेखकों में म्यू तन्वलर का भी उल्लेख किया है, जिसने अर्जुनसहस्रवाह और सुतसोम नामक काव्यों की रचना की थी। जावी भाषा के कतिपय काव्य ऐसे भी हैं, जिनका रचनाकाल निर्धारित नहीं किया जा सका है। ऐसे काव्यों में इन्द्रविजय, पार्थयज्ञ, हरिविजय, कालयवनान्तक, रामविजय, रत्नविजय, पार्थविज $\overline{\mathbf{q}}$ और विघ्नोत्सव उल्लेखनीय हैं। इन सब के कथानक प्राचीन भारतीय साहित्य से ही लिये गए हैं, जो दक्षिण पूर्वी एशिया की सांस्कृतिक परम्परा के मूलस्रोत थे। महा-भारत और रामायण को आधार बनाकर जावा में बहुत-से ग्रन्थ लिखे गए थे। दुस्वी सदी के अन्त में राजा धर्मवंश के शासन काल में महाभारत के कुछ पर्वों का जाबी भाषा में अनुवाद हुआ था, यह ऊपर लिखा जा चुका है। बाद में जहाँ घेषू पूर्वी की अनुवाद हुआ, वहाँ महाभारत की कथा पर आधारित नए ग्रन्थों की भी रचना शुरू हुई। यह प्रक्रिया चिरकाल तक जारी रही, और बाद के समय में इस प्रकार के जो ग्रन्थ लिख गये, उनमें कौरवाश्रम विशेष महत्त्व का है, क्योंकि इसकी कथा मूं महा-भारत की कथा से अनेक भिन्नताएँ पायी जाती हैं। सारसमुच्चयू हुनामः कर इस्ति प्रकार का एक अन्य ग्रन्थ भी जावी भाषा में लिखा गया। यद्यापः इस्ति प्रधानत्त्रा महाभारत के अनुशासन-पर्व से नीतिविषयक श्लोकों का सुकुलन (उनके जावी अनुवाद के साथ ) किया गया है, पर साथ ही रामायण और पंचतृत्व से, भी बहुत-सी उक्तियाँ ली गई हैं। नवरुचि नामक ग्रन्थ में भीम के वीर कृत्यों का वर्णन मिलुता है, जो कि महाभारत पर आधारित है। नीई नमी नहीं है। भार ।

भारत के समान जावा में भी पौराणिक साहित्य विद्यमान है। तिजावी भाषा के पुराण प्रत्यों में ब्रह्माण्ड पुराण सर्वप्रधान है। यह भारत के ब्रह्माण्ड पुराण से अधिक भिन्न नहीं है। एक अन्य पुराण-ग्रन्थ अगस्त्यपर्व है, जिसमें पुताणों की गैली हो से सुष्टि की उत्पत्ति का निरूपण किया गया है। नीतिशास्त्रः विषयक अनेक प्रत्या भी जावी भाषा में मिलते हैं। ऐसा एक प्रत्य नीतिसार या नीतिशास्त्र है, जिसे मज़पहित्त राज्य के अन्तिम वर्षों में लिखा गया था। जिस प्रकार के नीतिविषयक मलोक प्रात्क्यत संस्कृत के चाणक्यशतक, पंचतन्त्र आदि प्रत्यों में पाये जाते हैं। वैसे ही जावी के इस् नीतिसार में भी विद्यमान हैं, और सम्भवतः वेत् भारतीय प्रत्यों से ही जिये गए हैं। कामन्दकनीतिसार नामक राजनीति का संस्कृत ग्रन्थ वाली से उपलब्ध हुआ है अर्ड सामन्दकनीतिसार नामक राजनीति का संस्कृत ग्रन्थ वाली से उपलब्ध हुआ है अर्ड सामन्दक का एक नीतिग्रन्थ जावी भाषा में भी है, जिसमें रामायण और महाभारत के उदाहरणों द्वारा राजा के कर्तव्यों तथा राजकीय नीति का प्रतिपादन

## १०० दक्षिण पूर्वी और दक्षिणी एशिया में भारतीय संस्कृति

किया गया है। एक अन्य नीतिग्रन्थ 'इन्द्रलोक' है, जिसमें भगवान् इन्द्रलोक के राज-नीति विषयक वे मतव्य संकलित हैं, जिनका प्रतिपादन उसने अपने शिष्य कुमारयज्ञ के लिए किया था। इसी प्रकार का एक अन्य ग्रन्थ नीतित्रय है, जिसमें शत्रु के प्रति नीति का निरूपण है।

जावी भाषा के साहित्य में इतिहासविषयक अनेक ग्रन्थ भी विद्यमान हैं। नागर-कृतागम का उल्लेख ऊपर किया जा चुका है। इसी वर्ग का एक अन्य महत्त्वपूर्ण ग्रन्थ 'पररतोन' है, जिसकी रचना सतरहवीं सदी के प्रारम्भ काल में हुई थी। इसमें राजा अंग्रोक-राजस (तेरहवीं सदी का प्रथम चरण) से जावा का इतिहास शुरू किया गया है, और उसके बाद का प्रायः तीन सदियों का इतिहास इसमें विद्यमान है। सिहसारि और मजपहित राज्यों के काल का पूरा विवरण इसमें जा जाता है। 'उसनजव' नाम के एक अन्य ग्रन्थ में बाली के साथ सम्बन्घ रखने वाली अनुश्रुति संकलित है। ऐति-हासिक इतिवृत्त के ग्रन्थों का एक अन्य वर्ग भी जावी भाषा में है, जिसे 'पमञ्चंग' कहते हैं। इस वर्ग के ग्रन्थ गद्य और पद्य दोनों में हैं, और उनमें अनेकविध स्थानीय कथाएँ, किम्बदन्तियाँ तथा अनुश्रुतियाँ संकलित हैं। इतिहास विषयक ग्रन्थों का एक वर्ग 'पंजी' कहाता है, जो पद्म में हैं और जिनमें पुरानी साहसिक कथाएँ विणत हैं। पंचतन्त्र और हितोपदेश में जैसी वहानियाँ हैं, वैसी ही जावी भाषा में भी पायी जाती हैं, जिन्हें 'तन्त्री' कहते हैं। यद्यपि प्रधानतया ये पंचतन्त्र तथा हितोपदेश पर आधारित हैं, पर कतिपय कहानियाँ सर्वया नई भी हैं। इसी ढंग का कथासाहित्य वाली, सियाम और लाओस की स्वानीय भाषाओं में भी पाया जाता है। पंचतनत्र में कहानियों को विष्णुशर्मा के मुख से कहाया गया है, जिसे राजकुल के अपने शिष्य को कथाओं द्वारा नीति की शिक्षा देता हुआ प्रदिशत किया गया है। पर तन्त्री कथाएँ एक ऐसी रानी के मूख से कहलवायी गई हैं, जिनका पति प्रतिदिन एक नई स्त्री से विवाह किया करता था। तन्त्री कहानियों को कहने वाली राती ऐसी रानियों में अन्तिम थी, वयोंकि उसकी कयाओं की परम्परा का अन्त ही नहीं होता था। जावा में घामिक साहित्य की भी कोई कमी नहीं है। भारत से गये उपनिवेशक वैदिक और पौराणिक साहित्य की भी अपने साथ वहाँ ले गये थे। उसका पठन-पाठन वहाँ जारी रहा, और उसके आधार पर जावी भाषा में अनेक ग्रन्यों की रचना की गई। साथ ही, अनेक ग्रन्यों का मूल संस्कृत से अनुवाद भी किया गया। उपनिषदों और दर्शनों की परम्परा के अनुसार भी वहाँ जावी ग्रन्थों की रचना हुई। इन सबका यहाँ परिचय दे सकना सम्भव नहीं है। भारत के समान जावा का प्राचीन साहित्य भी अत्यन्त समृद्ध था। यद्यपि अब जावा से हिन्दू और बौद्ध धर्मों का अन्त ही चुका है, पर इन धर्मों के अनेक महत्त्वपूर्ण ग्रन्थ अब भी जावी साहित्य में विद्यमान हैं। भारतीय संस्कृति की जो परम्परा जांवा तथा दक्षिण-पूर्वी एशिया के अन्य देशों में विकसित हुई थी, इस्लाम भी उसे पूर्णतया नष्ट नहीं कर सका है। उसकी छाप अब भी वहाँ की संस्कृति, भाषा व कला पर देखी जा सकती है।

## (२) घामिक दशा

यदि धर्म की दृष्टि से देखा जाए, तो जावा, सुमात्रा, वाली, मलाया आदि दक्षिण पूर्वी एशिया के प्रदेशों की प्राचीन समय में ठीक वही दशा थी, जो भारत की थी। भारत के जिन उपनिवेशकों ने इन प्रदेशों में जाकर अपने राज्य स्थापित किये, वे अपने धर्म को भी साथ ले गये, और वहां के पुराने निवासियों को भी उन्होंने अपने धर्म का अनुयायी बना लिया। अत्यन्त प्राचीन समय में भारत के धर्म में याज्ञिक कर्मकाण्ड को प्रधान स्थान प्राप्त था, और दक्षिण-पूर्वी एशिया के भारतीय उपनिवेशों में भी यज्ञ-प्रधान धर्म का प्रचार था। बोनियो से राजा मूलवर्मा के यूपों (यज्ञस्तम्भों) पर उत्कीणं जो अभिलेख प्राप्त हुए हैं, उनमें बहुसुवर्णं क सदृश यज्ञों के अनुष्ठान तथा वाह्मणों को दी गई दानदक्षिणा का वर्णन है।

पौराणिक धर्म-जैसे भारत में यज्ञप्रधान वैदिक धर्म का स्थान उस पौराणिक धर्म ने ले लिया था, जिसमें ब्रह्मा, विष्णु, महेश आदि देवताओं की पूजा की जाती थी और उनकी मूर्तियों को मन्दिरों में प्रतिष्ठापित किया जाता था, वैसे ही दक्षिण-पूर्वी एशिया के विविध राज्यों में भी हुआ। आठवीं सदी के प्रारम्भ तक इन राज्यों में पौराणिक हिन्दू धर्म भली भाति प्रचारित हो चुका था, और पुराने याज्ञिक कर्मकाण्ड का स्थान मूर्तिपूजा ने ले लिया था । विविध देवी-देवताओं की मूर्तियाँ बना कर उन्हें मन्दिरों में प्रतिष्ठापित करना और उनकी पूजा करना अब वहाँ के धर्म का प्रधान अंग वन गया था। देवी देवताओं में प्रधान स्थान महेश का था। उसके दो रूप थे, शिव और महा-काल । शिव उसका कल्याणकारी रूप था, और महाकाल रौद्र रूप । शिव या महादेव की शक्ति देवी, पार्वती, उमा या महादेवी थी, और महाकाल या मैरव की महाकाली या मैरवी। देवी का एक रूप दुर्गा का भी था, जिस रूप में उसने महिपासुर का मर्दन किया था। शिव के पुत्र गणेश और कार्तिकेय थे। इन सबकी मूर्तियाँ जावा में अच्छी वडी संख्या में उपलब्ध हुई हैं, जिससे वहाँ शैव धर्म का प्रचलन प्रमाणित होता है। लिंग (शिवलिंग) के रूप में भी वहां भगवान् शिव की पूजा की जाती थी। बहुत से शिवालग भी वहाँ मिले हैं। कुछ विद्वानों का यह मत है, कि दक्षिण-पूर्वी एशिया के मुल निवासियों में लिंग की पूजा प्रचलित थी, और भारतीय उपनिवेशकों ने इसे उन्हीं से ग्रहण किया था। पर सिन्धु घाटी की सम्यता में भी लिंग-पूजा का संकेत मिलता है, और पौराणिक घर्म में इसका प्रवेश उस समय से पहले ही हो गया था, जबिक भारतीय उपनिवेशकों ने जावा आदि में अपने राज्य स्थापित किये थे। अतः शैव धर्म के प्रवेश के साथ-साथ ही वहाँ लिगपूजा का भी सूत्रपात हो गया होगा। जावा में भी गणेश की मूर्ति को गजमुखी बनाया जाता था, और उनकी पूजा विघ्न-विनाशक देवता के रूप में की जाती थी। महिषासूरमदिनी देवी की जो मूर्तियाँ जावा में मिली हैं, उनमें उनके ६, ८, १० या १२ हाथ बनाये गये हैं। महाकाली की मूर्ति को शव के ऊपर बैठे हए बनाया गया है। उसके एक हाथ में त्रिशूल होता है, और दूसरे में खप्पर। जावा में कतिपय ऐसी शिव-मूर्तियाँ भी मिली हैं, जो अर्घनारी श्वर के रूप में हैं। इनमें

## १०२ दक्षिण-पूर्वी और दक्षिणी एशिया में भारतीय संस्कृति

दौया भाग शिव का है, और बाँया पार्वती या उमा का।

शिव के अतिरिक्त विष्णु और ब्रह्मा की पूजा भी दक्षिण-पूर्वी एशिया के देशों में प्रचलित थी, यद्यपि इन देवताओं ने वह स्थान प्राप्त नहीं किया था, जो कि शिव का था। विष्णु की मूर्तियाँ चतुर्मुंज रूप से बनायी गई हैं, और उनके चार हाथों में शंख, चक्र, गदा और पद्म धारण कराये गये हैं। विष्णु की ऐसी मूर्तियां भी वहाँ मिली हैं, जिनमें उन्हें शेपनाग पर लेटे हुए दिखाया गया है। विष्णु की शक्ति श्री या लक्ष्मी थी। लक्ष्मी की भी चार मुजाएँ बनायी गई हैं, और उनमें उन्हें चमर, माला आदि लिये हुए प्रदिश्ति किया गया है। विष्णु के वाहन गरुड़ और कार्तिकेय (स्कन्द) के वाहन मयूर की मूर्तियां भी जावा में मिली हैं। इन द्वीपों के निवासी मारत की उन पौराणिक मान्यताओं में भी आस्था रखते थे, जिनमें कृष्ण, राम, मत्स्य, वराह और नरिसह को अवतारों के रूप में प्रस्तुत किया गया है। इनकी मूर्तियाँ मी वहाँ से उपलब्ध हुई हैं। एक मूर्ति में जावा के प्रतापी राजा एलँग को वराहावतार के रूप में प्रस्तुत किया गया है। मारत के इतिहास में म्लेच्छों से उद्विज्यमान पृथिवी का गुप्तवंशी राजा चन्द्रगुप्त ने उसी प्रकार से उद्वार किया था, जैसे कि प्रलयगत पृथिवी का वराहावतार ग्रहण कर भगवान ने किया था। जो कार्य भारत में चन्द्रगुप्त ने किया, वही जावा में एलँग द्वारा किया गया था। इसीलिये उसे भी वराहावतार के रूप में प्रस्तुत किया गया है।

दक्षिण-पूर्वी एशिया में ब्रह्मा की बहुत कम मूर्तियाँ मिली हैं। प्राचीन काल में भारत में भी प्रधानतया शिव और विष्णु की ही पूजा की जाती थी। वही दशा जावा आदि में भी थी। वहाँ ब्रह्मा की जो मूर्तियाँ मिली हैं, उनमें उन्हें 'चतुरानन' रूप से प्रस्तुत किया गया है, और उन्हें हंस पर आरूढ़ तथा माला, चमर, कमल और कमण्डल लिये हुए दिलाया गया है। ब्रह्मा की शक्ति सरस्वती मानी जाती थी। उनका वाहन हंस या। हंस पर आरूढ़ देवी सरस्वती की भी कुछ मूर्तियाँ दक्षिण-पूर्वी एशिया के प्रदेशों से प्राप्त हुई हैं। ब्रह्मा, विष्णु और महेश की त्रिमूर्ति की भी वहाँ पूजा की जाती थी। इनमें बीच में शिव का मुख बनाया गया है, और उसके दोनों ओर ब्रह्मा तथा विष्णु का । पौराणिक हिन्दू घर्म के यम, वरुण, अग्नि, इन्द्र, कुवेर और सूर्य आदि अन्य देवताओं की पूजा भी दक्षिण-पूर्वी एशिया में प्रचलित थी, और इनकी मूर्तियां भी बहाँ मिली हैं। सात अध्वों द्वारा खींचे जाते हुए रथ पर आरूढ़ सूर्य तथा पुष्पवाण लिये हुए कामदेव की अनेक कलात्मक मूर्तियाँ भी जावा आदि में बनायी गई थीं। वहाँ एक अन्य प्रकार की मूर्तियाँ भी प्राप्त हुई हैं, जिन्हें भटार गुरु की मूर्तियाँ कहा जाता है। ये खड़े रूप में हैं, इनका पेट वहुत बड़ा हुआ है, दाढ़ी तथा मूंछें नोकीली हैं, और हाथों में त्रिशूल, कुम्भ, चमर तथा माला है। कुछ विद्वानों के मत में ये महायोगी शिव की मूर्तियाँ है, और कुछ इन्हें कुम्भोद्भव अगस्त्य की मूर्तियाँ मानते हैं। जावा के अनेक अभिनेखों से भी वहाँ अगस्त्य की पूजा का संकेत मिलता है। पौराणिक मान्यताओं के अनुसार अगस्त्य ने समुद्र को सुखा कर मनुष्यों के लिये आगे बढ़ने का मार्ग प्रशस्त कर दिया था। इस दशा में समुद्रपार के प्रदेशों में अपने उपनिवेश स्थापित करने वाले भारतीय यदि अगस्त्य की पूजा करते हों, तो यह स्वाभाविक ही था। इस क्षेत्र की

मूर्तियाँ प्रधानतया पत्थर की हैं, पर ऐसी मूर्तियाँ भी अच्छी वड़ी संस्था में हैं, जिनके निर्माण के लिये पीतल, काँस्य सदृश घातुओं का प्रयोग किया गया है। भारत के पौराणिक हिन्दूधर्म में शायद ही कोई ऐसा देवी-देवता हो, जिसकी मूर्ति दक्षिण पूर्वी एशिया के जावा आदि द्वीपों में न पाई गई हो। इसमें सन्देह नहीं, ि प्राचीन समय में इन द्वीपों में पौराणिक धर्म का पूर्ण रूप से प्रचार रह चुका है। वहाँ ऐसा साहित्य भी विकसित हुआ, जो भारत के घामिक साहित्य पर आघारित था। जावा के इस पुराने साहित्य में विविध देवी-देवताओं की वैसी ही कथाएँ पायी जाती हैं, जैसी कि भारत की पुराणों में हैं।

बौद्ध धर्म--पाँचवीं सदी के प्रारम्भ में चीनी यात्री फाइयान भारत से वापस जाते हुए जब जावा गया था, तो कहाँ पौराणिक धर्म का प्रचार था। गूणवर्मा द्वारा वहाँ किस प्रकार बौद्ध धर्म के प्रचार का सूत्र गत िया गया, यह ५हले लिखा जा चका है। यद्यपि गुणवर्मा के प्रभाव से जावा की राजमाता तथा राजा ने बौद्ध धर्म को स्वी-कार कर लिया था, पर अभी वह जावा का प्रवान धर्म नहीं बना था। पौराणिक हिन्दू धर्म वहाँ फलता फूलता रहा, यद्यपि उसके साय-साथ बौद्ध धर्म का भी वहाँ प्रचार होता रहा। शुरू में जावा तथा उसके समीपवर्ती द्वीपों में बौढ़ों के हीनयान सम्प्रदाय के सर्वास्तिवादी निकाय का प्रचार हुआ था। पर आठवीं सदी में वहाँ महायान सम्प्रदाय का प्रवेश हुआ, और उसने शीघ्र ही वहाँ से हीनयान का अन्त कर दिया। अब इन द्वीपों में पौराणिक हिन्दू धर्म और महायानी बौद्ध धर्म साय-साय कायम रहे, कीर उनमें विरोध या विद्वेष के कोई संकेत वहां नहीं मिलते। शैलेन्द्र राजा वौद्ध धर्म के अनुयायी थे। लिगोर (मलाया) के एक अभिलेख के अनुसार श्रीविजय के राजा के बादेश से राजस्थिवर (राजगृरु) जयन्त के तीन बौद्ध चैत्यों का निर्माण कराया था। शैलेन्द्र राजा श्रीवालपुत्रदेव ने नालन्दा (भारत) में भी एक विहार वनवाया था, जिसका उल्लेख पहले किया जा चुका है। आठवीं सदी में जावा पर भी गैलेन्द्र राजाओं का प्रमुत्त्व स्थापित हो गया था। क्योंकि ये राजा बौद्ध थे, अतः इनके शासन काल में जावा में भी इस घर्म का उत्कर्ष हुआ, और प्रतापी शैलेन्द्र सम्राटों के संरक्षण में इस धर्म ने वहाँ प्रमुख स्थान प्राप्त कर लिया । आठवीं और नौवी सदियों में जावा में अनेक विशाल बौद्ध मन्दिरों व चैत्यों का निर्माण हुआ, जिनमें बरोबदूर का चैत्य सबसे अधिक महत्त्व का है। उसके अतिरिक्त चण्डी कालसन, चण्डी सरी और चण्डी सेव आदि के मन्दिर भी इसी काल में बने । इसी अध्याय के अगले प्रकरण में इनका परिचय दिया जायेगा। भौलेन्द्र राजाओं की राजधानी श्रीविजय (समात्रा में) थी। यह नगरी बौद्ध धर्म का महत्त्वपूर्ण केन्द्र थी, और चीन के बौद्ध भारत आते हुए और भारत के बौद्ध चीन जाते हुए प्रायः वहाँ ठुहरा करते थे। सातवीं सदी के उत्तरार्घ में यि-त्सिंग ने वहाँ अनेक वर्ष बिताये थे, और वहाँ रहकर संस्कृत भाषा व वौद्ध प्रन्यों का अध्ययन किया था। इसी समय के लगभग कांची के निवासी और नालन्दा के आचार्य धर्मपाल ने दक्षिण-पूर्वी एशिया के इस क्षेत्र की यात्रा की थी। ग्यारहवीं सदी भें मगव का प्रसिद्ध वौद्ध आचार्य दीपंकर श्रीज्ञान अतीश भी वहाँ गया था। श्रीविजय

और जावा आदि वौद्ध ग्रन्थों के अध्ययन अध्यापन के लिये बहुत महत्त्व प्राप्त कर गये थे। यह इस बात से सूचित होता है, कि वहाँ से अनेक प्रामाणिक बौद्ध ग्रन्थ उपलब्ध हुए हैं, यद्यपि अब वहाँ बौद्ध धर्म का पूर्ण रूप से लोप हो चुका है।

दक्षिण-पूर्वी एशिया में बौद्ध धर्म के महायान सम्प्रदाय का ही मुख्य रूप से प्रचार हुआ था। इस सम्प्रदाय में वहूत-से देवी देवताओं की पूजा की जाती थी, और इस प्रयोजन से उनकी मूर्तियाँ भी प्रतिष्ठापित की जाती थीं। ये देवी देवता प्राय: उसी प्रकार के थे, जैसे कि पौराणिक हिन्दू घर्म में थे। महायान में आदि-बुद्ध के अतिरिक्त पाँच घ्यानी बुढों की पूजा की जाती थी, जिनके नाम वैरोचन, अक्षोम्य, रत्नसम्भव, अमिताभ और अमोघसिद्धि थे। बृद्ध पद को प्राप्त करने के लिये यत्न तथा साधना में तत्पर व्यक्तियों को इस सम्प्रदाय में वीचिसत्व कहा जाता था। अवलोकितेश्वर, मञ्जूश्री, वज्रपाणि, मैत्रेय, आकाशगर्म आदि मुख्य वोधिसत्त्व थे, जिनकी देवताओं के समान पूजा की जाती थी। बोचिसत्व-रूपी देवताओं के समान अनेक देवियों ने भी महायान मत में स्थान प्राप्त कर लिया था, जिनमें तारा, प्रज्ञापारमिता और श्रीमहादेवी प्रचान थीं। जावा, सुमात्रा आदि में इसी महायान सम्प्रदाय का प्रचार हुआ था, अतः वहां इन देवी-देवताओं की भी अनेक मूर्तियां उपलब्ध हुई हैं। विशेषतया, मैत्रेय तथा मञ्जुश्री बोधिसत्त्व और तारा देवी की मूर्तियाँ वहाँ अधिक संख्या में निली हैं। आठवीं सदी से भारत के महायान में एक अन्य सम्प्रदाय का विकास शुरू हो गया था, जिसे वज्रयान कहते हैं। इसमें गृह्य सिद्धियों पर विश्वास किया जाता था, और पूजा के लिये तान्त्रिक साधनों का उपयोग होता था। भारत के साथ-साथ जावा आदि के महायान में भी बज्जयानी सिद्धान्तों का प्रवेश हुआ, और समयान्तर में वहां बौद्ध धर्म का प्रधान रूप वही यह गया, जिसका प्रतिपादन बज्जयान द्वारा किया जाता था। इस सम्प्रदाय में तान्त्रिक साधना के लिये पञ्चम कारों (मद्य, मांस, मीन, मुद्रा और मैथुन) का प्रयोग आवश्यक था, और साथ ही मन्त्रणिकत का प्रयोग कर अनेकविध तान्त्रिक अनुष्ठान भी किए जाते थे। सिंहसारि का राजा कृतनगर किस प्रकार पञ्चमकारों के सेवन तथा तान्त्रिक अनुष्ठानों में तत्पर रहता था, यह पिछले अध्याय में लिखा जा चुका है।

पौराणिक और बौद्ध घर्मों में समन्वय दक्षिण-पूर्वी एशिया के पुराने घर्म की एक महत्त्वपूर्ण विशेषता यह थी, कि घीरे-घीरे वहाँ बौद्ध तथा पौराणिक हिन्दू घर्मों में समन्वय हो गया था, और उनके देवी-देवताओं में अभेद माना जाने लगा था। जिस प्रकार पौराणिक घर्म में विष्णु और शिव में अभेद मानकर हरिहर की संयुक्त मूर्ति बनने लगी थी, वैसे ही जावा में बुद्ध और शिव में अभेद मानकर उनकी भी संयुक्त सूर्तिया बनायी गई थीं। जावा आदि में राजा को देवी माना जाता था, और वहाँ यह प्रया थी कि राजा की मृत्यु के पश्चात् उसकी स्मृति में शिव या बुद्ध सदृश देवताओं की जो मूर्तियाँ प्रतिष्ठापित की जाएँ, उन पर राजा की मुखाकृति की छाप हो। सिहसारि के राजा विष्णुवर्वन की १२६० ईस्त्री में जब मृत्यु हुई, तो वलेरी में शिव के रूप में उसकी मूर्ति प्रतिष्ठापित की गई, और जजघू में बुद्ध के रूप में। राजा कृतनगर की

मृत्यु (१२६२) होने पर उसकी अन्त्येष्टि किया शिव-वृद्ध देवालय में हुई थी, जहाँ संयुक्त शिव-वृद्ध के रूप में उसकी एक सुन्दर मूर्ति भी स्थापित की गई थी। उसकी एक मूर्ति मैरव के रूप में भी बनायी गई थी, जो आजकल लीडन (हालण्ड) में हैं। सुरवया में घ्यानी वृद्ध अक्षोम्य की एक मूर्ति है, जिसे कृतनगर की मुखाकृति के अनुरूप बताया गया है। इसी प्रकार के अन्य भी अनेक उदाहरण जावा के इतिहास से दिए जा सकते हैं। इसमें सन्देह नहीं, कि दक्षिण-पूर्वी एशिया में बौद्ध तथा पौराणिक हिन्दू घर्मी में समन्वय स्थापित हो गया था, और उनमें विरोध का कोई कारण नहीं रहा था। इन दोनों घर्मों में समन्वय हो जाने के परिणामस्वरूप वहीं के घर्म ने एक ऐसा रूप प्राप्त कर लिया था, जिसे शिव-वृद्ध सम्प्रदाय या शिवमार्ग और वृद्धमार्ग दोनों कहा जाता था। इसीलिये पररतोन में राजा कृतनगर को शिव-वृद्ध कहा गया है, और नागरकृतागम में उसके देहाबसान को इस रूप में प्रगट किया गया है, कि उसने 'शिववृद्धलोक' की प्राप्ति कर ली थी।

पौराणिक और बौद्ध धर्मों में अभेद एवं समन्वय्न हो जाने पर भी दक्षिण-पूर्वी एशिया के इन द्वीपों में पूजा तथा कर्मकाण्ड आदि की प्रायः वही विधि प्रचलित रही, जो भारत के सनातनी हिन्दुओं में थी। मलाया, सुमात्रा, जावा आदि से अब भारतीय धर्मी का लोप हो चुका है, और वहाँ के लोगों ने इस्लाम को अपना लिया है। पर जावा क़े पूर्व में बाली नाम का एक छोटा-सा द्वीप है, जिसमें धर्म की वही परम्परा इस समय भी विद्यमान है, जो इस्लाम के प्रचार से पहले जावा आदि सर्वत्र थी । पिछले अध्याय में हम यह लिख चुके हैं, कि इस्लाम से अपने धर्म की रक्षा करने के लिए जावा के बहुत-से लोग वाली जाकर बस गए थे। इस दशा में वाली में धर्म का जी रूप वर्तमान समय में है, उससे यह भलीभाँति जाना जा सकता है, कि इस्लाम के प्रचार से पूर्व जावा आदि में भी धर्म का क्या रूप था। बाली के धर्म में सूर्य के रूप में शिव की पूजा का प्रमुख स्थान है। इसे सूर्य-सेवन कहते हैं, और यह पूजा पदण्ड (पंडित) द्वारा करायी जाती है। गृह्यसूत्रों में जिन विविध संस्कारों (जातकमं, मुण्डन, नामकरण, विवाह आदि) का विधान किया गया है, बाली में उनका निष्ठापूर्वक अनुष्ठान किया जाता है, और वहाँ अनेक सामूहिक धार्मिक उत्सव भी मनाये जाते हैं, लक्ष्मी और सरस्वती की पूजा के लिये विशिष्ट समयों पर तथा पूर्णिमा के दिन आयोजन किया जाता है। पितरों के श्राद्ध का बाली के घम में महत्त्वपूर्ण स्थान है। पूजा और श्राद्ध आदि वेदशास्त्रों के मन्त्रों द्वारा किये जाते हैं, और महाकाल, दुर्गा आदि की पूजा के लिये पशुवलि भी वहाँ दी जाती है। पूजा की सामग्री में घृत, मघु, कुशा तथा तिलों को प्रयुक्त किया जाता है, और पूजा कराने वाले पदण्ड को दक्षिणा देने की भी वहाँ प्रथा है। पदण्ड प्रायः बाह्मण वर्ण का होता है, और संस्कृत तथा कवि (जावा तथा वाली की पुरानी स्यानीय भाषा) भाषाओं और धार्मिक ग्रन्थों का ज्ञान गृह से प्राप्त करके ही वह इस पद का अधिकारी बनता है। बाली में गंगा, यमुना, सरयू, सिन्धु, कावेरी और नमंदा नाम की निदया विद्यमान हैं, पर भारत की इन नाम की निदयों के समान वहां की इन निदयों के जल को पवित्र नहीं माना जाता । पर क्योंकि भारत की परम्परा के अनुसार धार्मिक

पूजापाठ के लिये पिवत्र निदयों के जल का उपयोग आवश्यक है, अतः वाली की गंगा आदि निदयों के जल को मन्त्रपूत कर धार्मिक कृत्यों में उसका उपयोग किया जाता है। वाली में अब तक भी संस्कृत भाषा तथा वेद, सूत्रग्रन्थ, रामायण, महाभारत आदि प्राचीन भारतीय ग्रन्थों का पठन-पाठन जारी है। इस्लाम के प्रवेश से पूर्व जावा, सुमात्रा, मलाया, वोनियो आदि अन्यत्र धर्म की क्या दशा थी, इसका अनुमान वाली के धर्म से किया जा सकता है।

## (३) पुरातन ग्रवशेष तथा कला

मलायीसिया और इन्डोनीसिया के क्षेत्र में जावा ही एक ऐसा द्वीप है, जहाँ प्राचीन मन्दिर और चैत्य इस समय भी विद्यमान हैं। शैलेन्द्र साम्राज्य की राजधानी श्रीविजय सुमात्रा में थी, और मलाया प्रायद्वीप में भी अनेक समृद्ध भारतीय राज्य प्राचीन समय में विद्यमान थे। इनमें भी बहुत से विशाल मन्दिरों और चैत्यों का निर्माण किया गया होगा, यह भरोसे के साथ कहा जा सकता है। पर वहाँ के पुराने पौराणिक व वौद्ध धर्मस्थान अब नब्द हो चुके हैं, और उनके खण्डहर ही कहीं-कहीं दिखायी देते हैं। पर जावा के प्राचीन मन्दिर व चैत्य पर्याप्त रूप से सुरक्षित दशा में हैं, यद्यपिवहाँ के निवासी भी अब इस्लाम की अपना चुके हैं। सबसे पूर्व हम इनका परिचय देंगे।

दिएंग के मन्दिर-मध्य जावा में समुद्रतल से ६५०० फीट केंचा दिएंग का पथार है, जो चारों ओर पहाड़ों से घिरा हुआ है । यह समतल पथार ८००० फीट लम्बा और २५०० फीट चौड़ा है। इस स्थान पर जावा के सबसे पुराने मन्दिर विद्यमान हैं, जिनका निर्माण सातवीं या आठवीं सदी में हुआ था । दिएंग के ये मन्दिर पाण्डवीं के मन्दिर के नाम से विख्यात हैं, और इनकी कुल संख्या आठ है। इनमें या इनके समीप जो मूर्तियाँ प्राप्त हेई हैं, वे भिव, दुर्गा, गणेश, ब्रह्मा, विष्णु आदि पौराणिक देवी-देवताओं की हैं। कतिपय मूर्तियों में उनके वाहन भी बनाये गए हैं। दिएंग के इन मन्दिरों की वर्णन करते हुए एक यूरोपियन लेखक ने लिखा था, कि इस विलक्षण तथा शान्त मैदान में भीम का मन्दिर वायीं ओर खड़ा है और अर्जुन का मन्दिर दायीं ओर। पहाड़ों और आकाश की पृष्ठभूमि में उनके गहरे मटमैले रंग का पृथिवी के हरे और आकाश के नीले रंग के साय अद्मृत मेल है। स्वच्छ आकाश के कारण कभी तो वे इतने समीप मालूम होते हैं मानों उन्हें छुआ जा सके, पर अगले क्षण वे बहुत दूर हो जाते हैं, इतनी दूर कि वहाँ पहुंचा ही नहीं जा सकता।""मैदान के चारों और, पहाड़ की ढलान तथा चोटी तक घर पुराने व्वंसावशेष विद्यमान हैं। यहाँ कुछ पाषाण-स्तम्भ गड़े हुए हैं, लोकप्रचलित कथानक के अनुसार वहाँ अर्जुन अपने हाथियों को बाँघा करता था। उसकी गीवें रात को यहाँ पर एक गृहा में विश्राम किया करती थीं। यहाँ कहीं राख की तह पड़ी हुई मिलती है जिससे आग लगाना सूचित होता है। इस राख में कभी-कभी सोने की अँगूठियाँ, कंकण और अन्य आभूपण मिल जाते हैं। पुराने समय की पुष्करिणियाँ, दीवारें, सीढ़ियां और मकानों की नीवें इन मन्दिरों के चारों ओर विद्यमान हैं। इस विवरण से यह स्पष्ट है, कि किसी प्राचीन समय में दिएंग पौराणिक घर्म का एक अत्यन्त महत्त्वपूर्ण केन्द्र रहा

होगा। यह स्थान जावा के किसी भी राज्य की कभी राजधानी नहीं रहा। यह एक तीर्थस्थान था, जहाँ बहुत-से मन्दिर विद्यमान थे।

दिएंग के मन्दिर गुप्तकाल की भौली के हैं। वे परिमाण में विशाल न होकर छोटे आकार के और घन आकृति के हैं। गर्मगृह में केवल एक-एक प्रवेशद्वार है, और मन्दिर के ऊपर की छत चौरस है, जो ऊपर की ओर छोटी होती जाती है। मन्दिरों के अलंकरण अत्यन्त सुन्दर और कलात्मक हैं।

चण्डी कालसन--शैलेन्द्र राजा बौद्ध धर्म के अनुयायी थे। अपने साम्राज्य का विस्तार करते हुए जब उन्होंने जावा को भी अपने अधीन कर लिया, तो वहाँ भी बौद्ध धर्म का प्रचार होने लगा और शैलेन्द्र राजाओं द्वारा वहाँ बहुत-से चैत्यों तथा स्तुपों का निर्माण कराया गया । ऐसा सबसे पुराना चैत्य या मन्दिर चण्डी कालसन का है, जिसके ७७८ ईस्वी के अभिलेख से यह सूचित होता है कि उसे एक शैलेन्द्र राजा ने देवी तारा के लिए बनवाया था। अभिलेख में कालस गांव के बौद्ध सघ की दान में दिये जाने का उल्लेख है। इसीलिये तारा के लिये निर्मित चैत्य या मन्दिर का नाम चण्डी कालसन पड़ा। जावा में मन्दिरों के लिये चण्डी शब्द प्रयुक्त किया जाता था। चिरकाल तक उपेक्षित रहने और विधिमयों के प्रकोप के कारण इस मन्दिर का बहत-सा भाग अब नष्ट हो गया है। पर जो शेष बचा है, वह आठवीं सदी की वास्तु-कला तथा घामिक दशा का परिज्ञान कराने के लिये पर्याप्त है। मन्दिर एक चौकोर चवूतरे पर खड़ा है, जो बारह फीट तक बाहर की ओर निकला हुआ है। मन्दिर का मुख्य भाग भी चौकोर है। उसके प्रधान द्वार के ऊपर विशाल कीर्तिमुख बना है, जिस के मूल से पाँच कमल लटक रहे हैं। द्वार पर बहुत-सी सुन्दर मूर्तियाँ अंकित हैं। द्वार के दोनों ओर दीवारों के ऊपरी भाग पर सुन्दर रूपावलियाँ हैं। जहाँ से छत प्रारम्भ होती है, वहाँ बुद्ध की मृतियाँ पंक्ति में बनी हुई हैं। इनमें चार ध्यानी बुद्धों (अक्षोम्य, रत्नसम्भव, अमिताभ और अमोध सिद्धि ) की मूर्तियाँ हैं। मन्दिर के भीतरी भाग की पीछे की दीवार में आसनपीठ बने हैं, जिनमें कभी मूर्तियाँ प्रतिष्ठापित रही होंगी, पर अब उन का पता नहीं है। पिछली दीवार के साथ मूर्ति के लिए जिस सिहासन का निर्माण कराया गया था, वह अब भी विद्यमान है। पर उस पर तारा देवी की जो मति प्रतिष्ठापित की गई थी, वह अब नहीं है।

चण्डी सरी — चण्डी कालसन से आधा मील उत्तर में चण्डी सरी का मन्दिर है, जो अब अत्यन्त ध्वस्त दशा में है। इसके प्रस्तर खण्डों तया मलवे को लोग सदियों से नये मकान बनाने के लिए प्रयुक्त करते रहे हैं। मूल दशा में यह एक दोमिं जिली इमारत थी, जिसकी लम्बाई ५७ फीट और चौड़ाई ३३ फीट थी। नीचे की मिं जिल में मन्दिर था, और ऊपर की मिं जिल को निवास के लिये विहार के रूप में प्रयुक्त किया जाता था। दोनों मिं जिलों पर तीन तीन सिहासन थे, जिन पर बौद्ध मूर्तियों प्रतिष्ठापित की गई थीं। मन्दिर को सब ओर से विविध कलात्मक मूर्तियों द्वारा विभूषित किया गया था। जो मूर्तियां अब शेष बच रही हैं, वे अत्यन्त सुन्दर हैं।

चण्डी सेवू-वण्डी सरी के पूर्व में चण्डी सेवू के मन्दिर हैं। यहाँ ७५२ ईस्वी

का एक अभिलेख मिला है, जिससे इस मन्दिर का शैलेन्द्रों के प्रारम्भिक काल में निर्मित होना सूचित होता है। यहाँ कोई एक मन्दिर न होकर बहुत-से मन्दिर हैं, जौ एक लम्बे-चौड़े दायरे में बने हैं। ६०० फीट लम्बे और ५४० फीट चौड़े एक सुविस्तृत आँगन के चारों ओर दो पंक्तियों में मन्दिर बनाये गए हैं, जिनकी संख्या १६८ है। आँगत के मध्य में मुख्य मन्दिर हैं, जो दो अन्य पंक्तियों में बने ७२ मन्दिरों से घिरा हुआ है। इस प्रकार यहाँ कुल मिलाकर २४० मन्दिर थे, जिनसे बीच का मुख्य मन्दिर घिरा हुआ था। इनके अतिरिक्त दस अन्य मन्दिरों के भी चिह्न यहाँ विद्यमान हैं, जो मन्दिरों की भीतरी और बाहरी पंक्तियों के बीच में हैं। यदि इन्हें भी सम्मिलित कर लिया जाए, तो चण्डी सेवू में मुख्य मन्दिर के अतिरिक्त २५० अन्य मन्दिर थे। मुख्य मन्दिर चालीस वर्ग गज के एक ऊँचे चवूतरे पर खड़ा है, इसके चारों बोर चार द्वार हैं। मन्दिर की दीवारों को अलंकृत करने के लिए पत्र-पृष्पों, पशु-पक्षियों तथा अन्य आकृतियों का प्रयोग किया गया है। बीच का मन्दिर बहुत ऊंचा है, और उसके दोनों क्षोर के मन्दिरों की ऊँचाई निरन्तर कम होती गई है। इस कारण इस मन्दिर समूह ने एक अत्यन्त भव्य तथा आकर्षक रूप प्राप्त कर लिया है। ये सब मन्दिर किसी एक ही व्यक्ति द्वारा वनवाये हुए नहीं हैं। एक मन्दिर पर लिखा है—"महाप्रत्तय सन रङ् गुङ्तिङ्'' जिसका अर्थ है रङ् गुङ्तिङ्का दान । इसी प्रकार के लेख अन्य मन्दिरों पर भी पाये गए हैं, जिनसे उनका विभिन्न व्यक्तियों द्वारा बनाया जाना सूचित होता है। एक सदी से कुछ पहले एक दर्शक ने चण्डी सेवू के विषय में लिखा था, कि इसकी कला बहुत ही सुरुचिपूर्ण कोमल एवं परिमाजित है। उस समय जो मन्दिर-मूर्तियाँ व अलंकरण वहाँ विद्यमान थे, वे अब प्रायः घ्वस्त व लुप्त हो चुके हैं। पर जो अब भी शेप बचे हैं, वे चण्डी सेवू के महत्त्व की प्रमाणित करने के लिए पर्याप्त हैं।

चण्डी कालसन, चण्डी सरी और चण्डी सेवू के ये मन्दिर मध्य जावा की प्रम्वनन घाटी में हैं।

चण्डो मेन्द्रत और चण्डो पवान-प्रम्बनन की घाटी के दक्षिण पूर्व और दिएंग पथार के उत्तर-पश्चिम में केंद्र का मैदान है, जहाँ बहुत-से पुराने मन्दिरों के घ्वंसाव-शेष विद्यमान हैं। ये भी आठवीं सदी के लगभग के हैं, और ये वीद्ध और पौराणिक दोनों घर्मों के साथ सम्बन्ध रखते हैं। यद्यपि बहुत से मन्दिर ध्वस्त दशा में हैं, पर वहाँ चंडी मेन्द्रत तथा चंडी पवान के मन्दिर इस समय भी पर्याप्त रूप से अच्छी दशा में हैं। चंडी मेन्द्रत का मन्दिर ६० फीट लम्बे, ७८ फीट चौड़े और ६६ फीट छंचे चबूतरे पर बना है। वह चौकोर है, और १५ वर्गगज उसका क्षेत्र है। मन्दिर की दीवारों पर सुन्दर मूर्ति-पंक्तियां हैं, जिनमें मध्य की मूर्तिपंक्ति के उत्तर-पूर्व में पद्मासना अष्टमुजा देवी की मृति है। इस देवी के दोनों और प्रभामण्डित दो मनुष्य मूर्तियां हैं, जिनके एक हाय में कमल और दूसरे में चक है। देवी के दायें वाले हाथों में शंख, वज्ज, बिल्व तथा माला है, और वार्ये वाले हाथ में परशु, अंकुश, पुस्तक और कोई गोल वस्तु है। इस मूर्तिपंक्ति के सामने की ओर पद्मसर से तीन पद्मासन उठते हुए दिखाये गए है, जिनमें बीच वाला अन्य दो से ऊंचा है। इस ऊँचे पद्मासन पर एक देवी आसीन हैं, जिसके दो

हाथ घ्यानमुद्रा में गोद में पड़े हैं और शेप दो में से एक में माला और दूसरे में पुस्तक है। पार्श्वर्ती दो पद्मासनों पर दो अन्य मूर्तियां हैं। मेन्द्रत के इस मन्दिर में बुद्ध और वोधिसत्त्वों की भी बहुत-सी मूर्तियां हैं। इनमें एक पत्थर से बनी दस फीट ऊँची बुद्ध-मूर्ति है, जिसके पादपीठ में एक चक्र के दोनों ओर दो मृग बने हैं। इस मूर्ति में बुद्ध को घर्म-चक्तप्रवर्तन करते हुए दिखाया गया है। बुद्ध की मूर्तियां साधारण चीवर में विना किसी सजावट के हैं, पर अबलोकितेश्वर और मञ्जुश्री की मूर्तियों को बस्त्राभूपणों से अलंकृत रूप से बनाया गया है। चंडी मेन्द्रत की ये तीन मूर्तियां दक्षिण-पूर्वी एशिया की मूर्तिकला की सर्वश्रेष्ठ उदाहरण हैं। भारत में भी बुद्ध की इतनी सुन्दर मूर्तियां गुप्त युग में ही बनी थीं। मेन्द्रत मन्दिर के चारों ओर एक विशाल आंगन है, जो ३६० फीट लम्बा और १६५ फीट चौड़ा है। किसी समय इस में भी उसी प्रकार से अनेक मन्दिर रहे होंगे, जैसे कि चंडी सेवू में हैं।

चंडी मेन्द्रत से १२५७ गज दूर चंडी पवान का मन्दिर है। यह एक छोटी, पर अत्यन्त सुन्दर इमारत है। यह भी पहले अनेक रूपाविलयों तथा मूर्तिपंक्तियों से विभू-षित था। पर अब इसका बहुत-सा भाग व्यस्त हो चुका है। इसके समीप अन्य भी अनेक मन्दिरों के भग्नावशेष विद्यमान हैं।

बरोबदूर-भेन्द्रत और पावन के मन्दिरों को मिलाने वाली रेखा को यदि सीघे १६१३ गर्ज और आगे बढ़ाया जाए, तो बरोबदूर का महाचैत्य आ जाता है। यह एक पहाड़ी की चोटी पर बना है, और इससे केंद्र के हरे-भरे मैदान तथा उसके चारों सीर के पहाड़ों का अत्यन्त सुन्दर दृश्य दिखायी देता है। संसार के किसी भी भाग में कला को अपनी अभिन्यनित के लिये इतना सुन्दर प्राकृतिक स्थान नहीं मिला। प्राकृतिक सौन्दर्य की दृष्टि से यह स्थान जितना मनोरम है, वास्तुकला ने उससे भी बढ़कर अपना चमत्कार यहाँ प्रदिशत किया है। यह महाचैत्य नौ चवूतरों या चक्करों से मिल कर बना है, जिनमें से प्रत्येक ऊपर का चक्कर अपने से नीचे वाले चक्कर की तुलना में थोड़ा भीतर की ओर सिमटा हुआ है। सबसे उपरले चक्कर के ऊपर घण्टाकार चैत्य है। नी चनकरों या चवतरों में सबसे निचले छह सीधी रेखा के कोणों वाले हैं, वे गोलाकार न होकर समकोण चतुर्मुजों के रूप में हैं। ऊपर के तीन चक्कर गोलाकार हैं। सब से निचले चनकर की लम्बाई ४०० फीट है, और सबसे ऊपर वाले की ६० फीट। नीचे के पाँच चक्कर भीतर की ओर एक बाढ़ या दीवार से इस तरह घिरे हुए हैं, कि एक चक्कर और उससे ऊपर वाले चक्कर के बीच में एक गलियारा वन गया है। सब से ऊपर के तीन चक्कर स्तूपों से घिरे हुए हैं, और इन स्तूपों में छिद्रवाली छत के नीचे बुद्ध की एक-एक मूर्ति वनी हुई है।

महाचैत्य के विविध चक्करों या चबूतरों की दीवारों पर रूपाविलयाँ अंकित हैं, और उनके बीच-बीच में गवाक्ष बने हैं, जिनमें से प्रत्येक में घ्यानी बुद्धों की एक-एक मूर्ति प्रतिष्ठापित है। सारे महाचैत्य में ऐसी ४३२ मूर्तियां हैं। घ्यानी बुद्धों की मूर्तियों को गवाक्षों में स्थापित करते हुए यह घ्यान में रखा गया है, कि अक्षोम्य की मूर्तियाँ पूर्व की ओर के गवाक्षों में हों, रत्नसम्भव की दक्षिण की ओर के गवाक्षों में, अभिताभ

की पश्चिम की ओर के भवाक्षों में और अमोवसिद्धि की उत्तर वाले गवाक्षों में। पाँचटे चक्कर के गवाक्षों में सभी मूर्तियाँ वैरोचन की हैं। चक्करों की दीवारों पर जो रूपा-विलयों हैं, वे सब भिन्त-भिन्त प्रकार की हैं, पर मूर्तिकला की दृष्टि से सब उत्कृष्ट हैं। नीचे के पाँच चवकरों में भीतर की ओर बनायी गई बाढ़ के कारण जो गलियारे बन गए हैं, वे प्रायः साढ़े छ: फीट चौड़े और आठ फीट से साढ़े बारह फीट तक ऊँचे हैं। इनमें बनी रूपावलियों में बुद्ध की जीवनी को प्रस्तरों पर उत्कीर्ण किया गया है। इस प्रकार जो चित्र इस महाचैत्य में अंकित हैं, उन्हें यदि एक साथ लगा दिया जाए, तो उनकी लम्बाई साढ़े तीन मील तक हो जाएगी। इन चित्रों में नाग, किन्नर, यक्ष, राक्षस, काल मकर, कल्पवृक्ष, पारिजात, हंस तथा कितने ही अन्य पशुपक्षी अंकित हैं, जिन्हें बुद्ध के जीवन के साथ सम्बन्ध रखने वाले किसी कथानक के प्रसंग में प्रदर्शित कर दिया गया है। गलियारों के दोनों पाश्वों में ऊपर के चक्कर में जाने के लिए सीढ़ियाँ बनायी गई हैं, जिनके ऊपर मेहराब बने हैं। मेहराबों के बीच में कीर्तिमूख हैं, जिनसे फूल लटक रहे हैं। द्वारों के ऊपर मूर्ति-गवाक्षों की तरह मूर्तिशिखर बने हैं। द्वार अत्यन्त कलात्मक ढंग से अलंकृत हैं, और उन्हें इस प्रकार से बनाया है कि उनमें से किसी एक से भी सभी द्वारों तथा सीढ़ियों का सुन्दर दृश्य सम्मुख आ जाता है। वर्षा के पानी के निकलने के लिए प्रत्येक चक्कर में वीस-बीस प्रणालिकाएँ बनी हुई हैं। ऊपर के तीन गोलाकार चक्करों को रूपावलियों से विभूषित नहीं किया है। इन तीन चक्करों के व्यास कमशः १७१, १२६ और ६० फीट हैं, और इनके साथ-साथ जो स्तूप बनाये गए हैं, उनकी संख्या कमशः ३२, २४ और १६ है। इन स्तूपों की बनावट प्रायः एक-सदश है।

बरोबदूर के महाचैत्य के गिलयारों में सब मिलाकर १५०० चित्रफलक या रूपा-विलयाँ हैं। इन सब का सम्बन्ध बुद्ध के जीवनवृत्त या उनके पूर्व जन्मों के कथानकों से हैं। इनमें कहीं सर्वसाधारण के दैनिक जीवन के चित्र हैं, जैसे विविध प्राणियों के वध व बन्धन के दृश्य। कहीं नरक की भीपणता और स्वर्ग का आनन्द चित्रित किया गया है। कुछ चित्रों के नीचे छोटे-छोटे लेख भी हैं। सब से निचले गिलयारे की ऊपरी पंक्ति में बीद्ध ग्रन्थ जिततिवस्तर के अनुसार बुद्ध का जीवन अंकित है, और निचली पंक्ति में जातकों की कथाएँ। अन्य पंक्तियों के चित्रों का निर्माण भी किन्हीं बौद्ध ग्रन्थों के अनुसार ही किया गया है। बरोबदूर के इस महाचैत्य के काल के सम्बन्ध में विद्वानों को यह मत अभिप्रेत है, कि इसका निर्माण ७५० से ५५० ई० के बीच में हुआ था। इस समय में जावा पर प्रतापी शंलेन्द्र सम्राटों का शासन था, और उन्होंके संरक्षण में इस महाचैत्य का निर्माण हुआ था। इसमें संदेह नहीं कि दक्षिण-पूर्वी एशिया के प्राचीन अवशेषों में यहीं सब से महत्त्वपूर्ण एवं विशाल है, और इसे संसार के आश्चर्यों में गिना जाता है।

चण्डी तर जोंग्रङ्ग —प्रम्बनन की जिस घाटी में चण्डी कालसन, चण्डी सरी ओर चण्डी सेवू के बौद्ध मन्दिर हैं, उसी में चण्डी लर-जोंग्रंग के मन्दिर भी हैं जो पौराणिक देवी-देवताओं के हैं। यहाँ आठ मुख्य मन्दिर हैं। तीन-तीन मन्दिर दो पंक्तियों में बने हैं, और इन पंक्तियों के बीच में दो मन्दिर विद्यमान हैं। इन मुख्य मन्दिरों के चारों ओर एक दीवार वनी है। इसे छोटे-छोटे मन्दिरों की तीन पंक्तियों ने घेरा हुआ है। इस प्रकार लर-जोंग्रंग में जो बहुत-से मन्दिर वने हुए हैं, उनकी कुल संख्या १५६ है। आठ मुख्य मन्दिरों में जो तीन पश्चिम की ओर की पंक्ति में वने हैं, उनमें बीच का निदर सब से बड़ा और सब से प्रसिद्ध है। इसमें शिव की मूर्ति प्रतिष्ठापित है, इसका आधार भाग ६० फीट लम्बा और १० फीट ऊँचा है। इसके ऊपर एक चवूतरा बना है, जिसके ऊपर मन्दिर स्थित है। मन्दिर के चारों ओर सात फीट चौड़ा प्रदक्षिणपथ है। मन्दिर, चबूतरा और उसका जंगला बहुत-सी रूपाविलयों द्वारा अलकृत है, जिनमें रामायण की कथा को अंकित किया गया है। शिव मन्दिर की रूपावलियों में लंका पर अभियान तक के दृश्य पाये जाते हैं, और आगे की कथा ब्रह्मा के मन्दिर की रूपाविलयों में अंकित की गई है। मध्यवर्ती शिव मन्दिर के दोनों ओर ब्रह्मा और विष्णु के मन्दिर हैं। विष्णु के मन्दिर में कृष्णलीला-सम्बन्धी चित्र भी उत्कीर्ण हैं, लर-जोग्नग के ये मन्दिर कला, सीन्दर्य तथा विशालता की दुष्टि से वरोबदूर के प्रायः समकक्ष हैं। रामायण कादि के जो चित्र इनमें अंकित हैं, कला और सजीवता में वे वरीबदूर के चित्रों सं हीन न होकर उत्कृष्ट ही हैं। चण्डी लर-जोंग्रंग के इन मन्दिरो का निर्माण-काल नौवीं सदी में माना जाता है।

प्रम्बनन के क्षेत्र में ही चण्डी बनीन का मन्दिर भी है, जिसमें शिव, अगस्त्य और विष्णु की मूर्तियां विद्यमान हैं। सौन्दर्य और कला में ये मूर्तियां अनुपम हैं।

पूर्वी जावा के मन्दिर-जिन मन्दिरों का उल्लेख हमने ऊपर किया है, वे मध्य जावा के हैं। दसवीं सदी के द्वितीय चरण में पूर्वी जावा का उत्कर्प प्रारम्भ हो गया था, और इस समय से वहां की राजशक्ति वहीं केन्द्रित होन लग गई थी। इसलिए दसवीं सदी से पूर्वी जावा में भी अनेक मन्दिरों व चैत्यों का निर्माण प्रारम्भ हुआ, जिनमें से कुछ वर्तमान समय मं भी विद्यमान हैं। ये प्रायः तेरहवी सदी और उसके बाद के है, और इनमें से अनेक दिवंगत राजाओं की समाधि के रूप में बनाये गए थे। इन मान्दरों में चण्डी किदल, चण्डी जगी, चण्डी जवी और चण्डी सिहसारि उल्लेखनीय है। इनमे चण्डी जगो का विशेष महत्व है। उसका निर्माण सिहसारि के राजा विष्णुवर्घन की समाधि के रूप में किया गया था। विष्णुवर्धन की मृत्यु १२६८ ई० में हुई थी, अतः इस मन्दिर को तेरहवीं सदी के मध्य भाग का माना जा सकता है। इस मन्दिर में जो मूर्ति है, वह बुद्ध की है पर उसकी मुखाकृति विष्णुवर्धन के मुख की अनुकृति में बनायी गई है। यह मन्दिर तीन चबूतरों पर बना है, और उसमें ऊपर के चबूतरे नीचे वाले चबूतरे से छोट होते गए हैं। चण्डी किदल का निर्माण राजा अनुष्पति की समाधि के रूप में किया गया था। इस राजा की मृत्यु १२४८ ई० में हुई थी। इस युग में जावा में बौद्ध और पौराणिक धर्मों में समन्वय की प्रवृत्ति विकसित हो गई थी, और बुद्ध तथा शिव में अभेद प्रतिपादित किया जाने लगा था। इसीलिए पूर्वी जावा के इन मन्दिरों में भी बौद्ध और पौराणिक धर्मों में समन्वय के प्रमाण पाये जाते हैं। चण्डी जगो के बौद्ध मन्दिर में कृष्ण का चरित्र भी अंकित है, और चण्डी जावा के मन्दिर में शिव की मूर्ति

के ऊपर बुद्ध की भी मूर्ति है।

पूर्वी जावा के मन्दिरों में सब से प्रसिद्ध पनतरन में विद्यमान वे मन्दिर हैं, जिनका सम्बन्ध पौराणिक हिन्दू धर्म के साथ है। जिस क्षेत्र में ये मन्दिर स्थित हैं, उसकी लम्बाई ५८५ फीट और चौड़ाई १६५ फीट हैं। इस क्षेत्र के चारों ओर एक दीवार बनी हुई थी, जिसका मुख्य प्रविश्वद्वार पिष्वम दिशा में था। मुख्य मन्दिर का अब केवल चवूतरा ही बचा है, मन्दिर नष्ट हो चुका है। पर चवूतरे के सामने एक छोटा मन्दिर अब भी विद्यमान है, जो कला की दृष्टि से उत्कृष्ट है। मुख्य मन्दिर का जो निचला भाग शेष है, उस पर अनेक रूपाविलयां उत्कीणं हैं, जिनमें रामायण और कृष्णायन से सम्बद्ध चित्र अंकित हैं। पनतरन के मन्दिर न किसी एक समय में बने थे, और न उन्हें किसी पूर्वनिर्धारित योजना के अनुसार ही बनाया गया था। तेरहवीं से पन्द्रहवीं सिदयों तक उनका निर्माण होता रहा था।

कला की दृष्टि से पूर्वी जावा के मन्दिर मध्य जावा के मन्दिरों की तुलना में हीन हैं। वरोबदूर में एक बड़े मध्यवर्ती मन्दिर के दोनों ओर जो वहत-से मन्दिर बनाये गये थे, वे आकार में निरन्तर छोटे-छोटे होते गये हैं। इस कारण मन्दिरों की इस शृंखला में एक अनुपम सीन्दर्य आ गया है। यही बात चण्डी सेव् और चण्डी लर जींग्रंग के मन्दिरों के विषय में भी कही जा सकती है। पर इस प्रकार का सौन्दर्य पूर्वी जावा के मन्दिरों में नहीं पाया जाता। पूर्वी जावा के मन्दिरों में जो रूपावलियां व वित्रफलक उत्कीणं हैं, उनकी आकृतियां प्रायः वेडील और भद्दी हैं। उनमें सजीवता का भी अभाव है। ऐसा प्रतीत होता है, कि मध्य जावा के मन्दिरों और मूर्तियों का शिल्प प्रधानतया भारत की शिल्पकला के अनुरूप था। पर पूर्वी जावा में स्थानीय तत्व प्रवल होने लगे, जिनके कारण वहां के शिल्प पर भारतीय प्रभाव में कमी आती गई। पर पूर्वी जावा में भी देवमूर्तियां भारतीय कला के अनुरूप ही बनती रहीं। यही कारण है, कि वहां से प्राप्त अनेक देव मूर्तियां कला की दृष्टि से अत्यन्त उत्कृष्ट हैं, और उनमें अनुपम सौन्दर्य भी है। इनमें एक मूर्ति प्रज्ञाप।रिमता की है, जिसके मुखमण्डल पर अनौकिक सात्त्विक तेज **है** । पूर्वी जावा की परम्परा के अनुसार इसकी मुखाक्रति शायद रानी डेडेस के मुख की अनुकृति में बनायी गई थी। डेडेस ने सिंहसारि राज्य के संस्थापक अंग्रोक राजस से विवाह किया था और पूर्वी जावा के इस राज्य में उसका स्थान बड़े महत्व का था। राजा एलँग की मुखाकृति के अनुसार निर्मित विष्णु की मूर्ति और राजा कृतराजस की मुसाकृति के अनुसार बनायी गई हरिहर की मूर्ति पूर्वी जावा की मूर्तिकला के उत्कृष्ट उदाहरण हैं। विविध पौराणिक देवी-देवताओं और बुद्ध, घ्यानी बुद्धों तथा बोधिसत्वों की जो बहुत-सी मूर्तियां जावा से उपलब्घ हुई हैं, उनका यहां परिचय दे सकना सम्भव नहीं है। इतना संकेत कर देना ही पर्याप्त होगा, कि ये प्रायः भारतीय मूर्तिकला के अनुसार निर्मित्त हैं, और कला की दृष्टि से बहुत उत्कृष्ट हैं।

#### (४) शासन-पद्धति

जावा की शासन-संस्थाओं और राजनीतिकविषयक मान्यताओं पर भी भारत की पूरी-पूरी छाप थी। वहां तीन ऐसे ग्रन्थ उपलब्ध हुए हैं। जिनसे जावा की प्राचीन शासन-संस्थाओं के विषय में जानकारी प्राप्त की जा सकती है—(१) कामन्दक—इस ग्रन्थ में भगवान् कामन्दक द्वारा अपने शिष्य की राजा के कर्तव्यों के सम्बन्ध में प्रवचन किया गया है। रामायण और महाभारत के पात्रों को लेकर राजनीतिविषयक मन्तव्य निरूपित किए गये हैं, और युधिष्ठिर को एक आदर्श राजा के रूप में प्रस्तुत किया गया है। राजशास्त्र-विषयक भारतीय ग्रन्थों में भी आचार्य कामन्दक का नाम आता है, पर उसका नीतिग्रन्थ यहां उपलब्ध नहीं था। वह बाली द्वीप से प्राप्त हुआ है। यह ग्रन्थ संस्कृत में है, और कौटलीय अर्थशास्त्र के समान ही महत्त्वपूर्ण है। ऐसा प्रतीत होता है, कि दक्षिण-पूर्वी एशिया के भारतीय राज्यों में कामन्दक के नीतिशास्त्र का बहुत प्रचार था, और राज्य के शासन के लिए उसी का अनुसरण किया जाता था। (२) इन्द्रलोक—यह भी राजशास्त्रविषयक ग्रन्थ है, और इसमें भगवान् इन्द्रलोक ने अपने शिष्य कुमारयज्ञ को राजनीति का उपदेश दिया है। (३) नीतिप्रभ—इसमें शत्रुओं के प्रति राजा के उन कर्त्तंच्यों का विवरण है, जिनका प्रतिपादन विष्णु द्वारा व्यास के लिए किया गया था।

ऐसा प्रतीत होता है, कि प्राचीन समय में जावा तथा समीपवर्ती अन्य हीयों में भारत के अन्य राजशास्त्रप्रणेता आचार्यों के ग्रन्थों का भी अध्ययन-अध्यापन हुआ करता था, और वहां के राजा उनमें प्रतिपादित उपायों का अनुसरण भी किया करते थे। राजा एलँग के प्रसिद्ध अभिलेख में वैष्णुगुष्त उपायों के प्रयोग का उल्लेख है। (निजवलिगृहीतो वैष्णुगुष्तैक्पायैः, सपिद विजयनामा पाधिवो धामगच्छत्।) आचार्य विष्णुगुष्त चाणक्य द्वारा प्रतिपादित उपायों को जावा में भी प्रयुक्त किया जाता था। भारत के समान जावा में भी राम को आदर्श राजा के रूप में स्वीकार किया जाता था, और सम्पूर्ण प्रजा में सर्वश्रेष्ठ होने के कारण ही उसे राजा के पद का अधिकारी माना जाता था (श्रेष्ठः प्रजासु सकलासु कलाभिरामः, रामो यथा दशरथात्स्वगुणै-गरीयान्'।)।

भारत में पालवंश के राजा श्रीगोपाल के सम्बन्ध में यह अनुश्रुति है, कि जब मात्स्यन्याय के कारण प्रजा पीड़ित हो गई थी, तो उस द्वारा श्रीगोपाल को राजपद प्रदान किया गया था, ताकि अन्यवस्था दूर होकर शान्ति तथा न्यवस्था स्थापित हो। इसी प्रकार की अनुश्रित जावा में एलंग के सम्बन्ध में भी थी। उसके अभिलेख में लिखा है— ग्रागत्य प्रणतंजनंदिजवरस्साक्वासमभ्यायतः।

श्री लोकेश्वरमीरलङ्गनृपतिः पाहीत्युदन्तां क्षितौ ॥

एलँग भी जनता की रक्षा के लिए ही राजा बना था और वह भी जब द्विज वरों ने प्रणत होकर इसके लिए उससे प्रार्थना की थी।

प्राचीन भारत में केवल राजतन्त्र राज्यों की ही सत्ता नहीं थी। यहां ऐसे भी

राज्य थे, जिनमें गणतन्त्र पद्धति के अनुसार शासन होता था। पर दक्षिण-पूर्वी एशिया के सभी भारतीय राज्य राजतन्त्र थे, और उनके शासन में राजा का प्रमुख स्थान था। उस पर नियन्त्रण रखने के लिए किन्हीं ऐसी सभाओं की सत्ता नहीं थी, जिनमें जनता प्रतिनिधि सम्मिलित होते हों। मनु द्वारा राजा को देवी प्रतिपादित किया गया है। राजा को देवी मानने की यह परम्परा जावा में भी गई, और वहां इसने एक नया रूप प्राप्त किया। राजा की मृत्यु के पश्चात् उसके सम्मान में विष्णु बुद्ध आदि की जो मूर्तियां प्रतिष्ठापित की जाती थीं, उनकी मुखाकृति को राजा के मुख के अनुसार बनाया जाने लगा, और इस प्रकार दिवंगत राजा की देव रूप में पूजा की जाने लगी। एलँग की मुखाकृति को लेकर विष्णु की मूर्ति बनायी गई थी, और रानी डेडेस की मुखाकृति के अनुसार देवी प्रज्ञापारमिता की। इस प्रकार के अन्य अनेक उदाहरण पिछले प्रकरण में दिये जा चुके हैं। जावा में राजाओं के लिए प्राय: 'भटारप्रमुं' विकद का प्रयोग किया जाता था, जो उसके प्रति देवी भावना का संकेत करता है।

पर भारत के समान जावा के राजा भी पूर्णतया स्वेच्छाचारी व निरंकुण नहीं हो सकने थे, क्योंकि उनके लिए शास्त्रमर्यादा का पालन करना आवश्यक समझा जाता था, और राजकीय नीति के निर्धारण के लिए तर्क वितर्क में तत्पर मन्त्री लोग उन्हें सदा परामर्श देते रहते थे (मन्त्रालोचनतत्परैरह रहस्सम्भाषितो मन्त्रिभः)। राजा को 'धर्म' के अनुसार हो शासन करना है, यह विचार जावा में भी सुदृढ़ रूप से विद्यमान था। एलँग के अभिलेख में 'धर्म द्वारा भुवन की रक्षा' का स्पष्ट रूप से उल्लेख हैं (यस्मिन् जीवित राज्ञि रक्षित भुवनं धर्मण सिद्यन्ति ते)। सम्भवतः, भारत के समान जावा में भी पौर सभाओं की सत्ता थी। एलँग के अभिलेख में इसका भी संकेत विद्यमान है। वहां लिखा है—'साघूनाम्पिय पातु पौरसमितिर्घम्यां गितर्मन्त्रिणाम्।'पौर समिति पुरों की उसी प्रकार की संस्था होनी चाहिये, जैसी कि भारत में पौर सभाएँ थी।

जावा में राज्य का शासन प्रायः उसी ढंग का था, जैसा कि प्राचीन काल में भारतीय राज्यों का था। शासन के लिए राज्य को अनेक प्रदेशों या प्रान्तों में विभक्त किया जाता था, और उनके शासकों की नियुक्ति राजा द्वारा की जाती थी। शासन की सबसे छोटी इकाई ग्राम थी, जिसमें ग्रामसभा की भी सत्ता हुआ करती थी। राजा के अधीन जो विविध राजपदाधिकारी शासनकार्य के लिए नियुक्त किए जाते थे, अभिलेखों में बहुधा उनका उल्लेख हुआ है। इसमें सबसे मुख्य मन्त्री, सेनापित और सेनापित सर्वजल (जल सेनापित) थे। मन्त्री भी तीन प्रकार के थे, मन्त्रीहिनो, मन्त्री-सिरिकन और मन्त्री-हलु। इनके कार्यो में क्या भेद था, यह स्पष्ट नहीं है। मन्त्रियों के नीचे की स्थित के राजपदाधिकारी 'रक्यन्' होते थे, जिनका राज्य के शासन में महत्त्वपूर्ण स्थान था। 'धर्माधिकरण' संज्ञक राजपदाधिकारियों का उल्लेख भी जावा के अभिलेखों में आया है। कौटलीय अर्थशास्त्र के 'धर्मस्थ' के समान धर्माधिकरण का सम्बन्ध भी न्यायकार्य के साथ था। धर्माध्यक्ष संज्ञक जिन राजकर्मचारियों का उल्लेख अभिलेखों में किया गया है, उनका कार्य मन्दिरों, चैत्यों व अन्य धर्मस्थानों का प्रवन्ध करना था। पौराणिक और बौद्ध धर्मस्थानों के प्रवन्ध के लिए पृथक्-पृथक् धर्माध्यक्षों करना था। पौराणिक और बौद्ध धर्मस्थानों के प्रवन्ध के लिए पृथक्-पृथक् धर्माध्यक्षों

की नियुक्ति की जाती थी।

#### (५) सामाजिक जीवन

भारत के सामाजिक जीवन में वर्णाश्रम घर्म का प्रमुख स्थान है। हिन्दू समाज का संगठन चातुर्वण्यं पर आघारित है। बाह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्ध—इन चार वर्णों में समाज का विभाजन कर यह व्यवस्था की गई है, कि प्रत्येक मनुष्य अपने वर्ण के धर्म का पालन करे। दक्षिण-पूर्वी एशिया के विविध भारतीय राज्यों का सामाजिक जीवन भी चातुर्वण्यं पर आघारित था। जावा के पुराने साहित्य में स्थान-स्थान पर बाह्मण आदि चार वर्णों का उल्लेख मिलता है। जिस प्रकार भारत में बाह्मणों का कार्य यज्ञादि धार्मिक कृत्य कराना था, वैसे ही जावा में भी था। वहाँ के कितने ही अभिलेखों में बाह्मणों द्वारा यज्ञ कराने और उन्हें दान-दक्षिणा दिये जाने का वर्णन मिलता है।

वाली द्वीप में अब तक भी हिन्दू घर्म की सत्ता है, और वहां के हिन्दू समाज का संगठन प्राय: उसी प्रकार का है, जैसा कि पहले जावा, सुमात्रा, बोनियो, मलाया आदि सर्वेत्र था। बाली के वर्तमान समाज संगठन से दक्षिण पूर्वी एशिया के सभी देशों के पुराने समाज का भलीभांति अनुमान किया जा सकता है। वहाँ के समाज में अब भी चार वर्ण हैं, जिन्हें बाह्मण, क्षत्रिय, वेस्य (वैषय) और शूद्र कहा जाता है। ब्राह्मण, क्षत्रिय और वैश्य को वहाँ 'द्विजाति' वहते हैं, और शूद्र की 'एकजाति'। अनुलोम विवाह वहाँ अनुमत है, जिसके अनुसार उच्च वर्ण का पुरुप अपने से हीन वर्ण की स्त्री से विवाह कर सकता है। पर प्रतिलोग विवाह को वहत बुरा मःना जाता है, जिसके कारण कोई पुरुष अपने से उच्चतर वर्ण की स्त्री से विवाह नहीं कर सकता। संकर विवाहों की सन्तान का वही वर्ण होता है, जो पिता का हो। बाह्मणों के वहाँ दो वर्ग हैं, शैव व'हाण और वौद्ध बाह्मण। दक्षिण-पूर्वी एशिया में पौराणिक और बौद्ध धर्मी में जो समन्वय हो गया था, उसके कारण बौद्ध धर्म भी पौराणिक देवी-देवताओं के उपासकों के घर्म में विलीन हो गया, और वौद्ध स्थविरों व पुरोहितों को भी ब्राह्मण माना जाने लगा। वाली में क्षत्रियों को 'देव' भी कहा जाता है, और वैश्यों को 'आयं' भी । वहाँ शुद्रों को अछूत नहीं समझा जाता । वे प्रायः खेती तथा विविध शिल्पो द्वारा अपना निर्वाह करते हैं।

वाली में आधुनिक समय तक भी सती की प्रथा रही है, यद्यपि केवल राजघरानों तथा कितय अन्य सम्भान्त कुलों में ही इस प्रया का अनुसरण किया जाता था। दास प्रया भी वहाँ विद्यमान थी। यद्यपि कुछ दास जन्म के कारण भी होते थे, पर बहुसंख्यक दास ऐसे होते थे जिन्होंने कि कर्ज अदा न कर सकने या निर्घनता के कारण कुछ समय के लिए दासवृत्ति स्वीकार कर ली होती थी। युद्ध में वन्दी हुए व्यक्ति भी दास बना लिये जाते थे। वाली की यह दास प्रथा ठीक वैसी ही है, जैसी कि कौटलीय अर्थशास्त्र के 'दासकल्यः' प्रकरण में विणत है। दक्षिण-पूर्वी एशिया के भारतीय राज्यों में स्त्रियों की स्थिति हीन नहीं मानी जाती थी। जावा के अनेक अभिनेखों में उन स्त्रियों का उल्लेख मिलता है, जो वहाँ के राजसिंहासन पर आल्ड हुई थीं, और या जो महामन्त्री सदृश उच्च पदों पर नियुक्त थीं। 'पूर्वी जावा के प्रतापी राजा श्री ईशानतुंगदेव के बाद

उसकी पुत्री ईशानतुंगविजया राजिसहासन पर आरुढ़ हुई थी। इसी प्रकार राजा मकुटबंगवर्धन के वाद उसकी पुत्री गुणिप्रया धर्मपत्नी ने राज्याधिकार प्राप्त किया था। सजपिहत के राजा जयनगर के पश्चात् गायत्री राजपत्नी को राजिसहासन प्रदान किया गया पा, यद्यपि वह भिक्षुणी वन चुकी थी। उसके शासनकाल में उसकी पुत्री ित्रसुवनोत्तुंग देवी जयविष्णुवर्धनी शासन का संचालन करती रही। इसी प्रकार के कितने ही अन्य उदाहरण दिये जा सकते हैं। जाना के अभिलेखों में कितनी ही स्त्रियों को महामन्त्री के पद पर नियुक्त बताया गया है। परदा की प्रया इन देशों में प्रचलित नहीं थी। बाली की स्त्रियों बाज कल भी परवा नहीं करती हैं। जाना के पुराने साहित्य में अनेक स्थलों पर स्वयंवर का उल्लेख मिलता है, जिससे विवाह के मामले में स्थियों की स्वतन्त्रता सूचित होती है। स्त्रियों की स्थित के सम्बन्ध में एलँग के अभिलेख की यह बात महत्त्व की है, कि उसकी राजसभा में मन्त्रियों तथा वीरों के साथ जलनाओं (स्त्रियों) की उपस्थिति भी लिखी गई है—(भास्विद्मर्लननान्वितो निवशते वीरै: परीतो मशम)।

जावा में उपलब्ध मूर्तियों, रूपाविलयों तथा चित्रफलकों से वहाँ के पुराने निवासियों की वेश मूपा का परिचय प्राप्त किया जा सकता है। भारत के समान जावा में
भी अधोवस्त्र और उत्तरीय प्रधान परिधान थे। पुरुष और स्त्री—दोनों ही आभूषण
पहना करते थे, और अपने शरीर को अलंकरणों से विभूषित करने पर बहुत घ्यान देते
थे। उनके भोजन में चावल का प्रधान स्थान या, ताम्बूल का सेवन भी वहां किया जाता
था और विविध प्रकार की मदिराएँ भी प्रयोग में लायी जाती थीं। द्यूतकीड़ा, शतरंज
तथा कुक्कुटों की लड़ाई आमोद-प्रमोद के साधन थे। संगीत और नाटकों द्वारा भी वहां
के लोग मनोरञ्जन में तत्पर रहते थे। जावा की रूपाविलयों में वीणा, मृदंग, बांसुरी
और सितार बजाती हुई तथा नृत्य करती हुई स्त्रियों के चित्र भी विद्यमान हैं। छायानाटकों का वहां बहुत चलन था। इन्हें वयांग कहते थे। दक्षिण-पूर्वी एशिया के जावा,
बाली तथा मलाया आदि में अब तक भी इनका बहुत चलन है। नाटकों के वहां अन्य
भी अनेक प्रकार थे, और कठपुतली के खेलों का भी वहाँ रिवाज था। मृतक की
अन्त्येष्टि किया के लिए शव को जलाया जाता था, यद्यिप विशेष दशाओं में जलप्रवाह
की पद्यति भी प्रयुक्त की जाती थी। अन्त्येष्टि किया पदंड (पण्डित) कराया करते थे।
अस्थियों को जल में प्रवाहित करने की भी वहां प्रथा थी।

दक्षिण पूर्वी एशिया के प्राचीन राज्यों की स्थिति हीं पों में थी। अतः स्वामाविक रूप से उनका आर्थिक जीवन सामुद्रिक व्यापार तथा नौकानयन पर आघारित था। इस क्षेत्र के प्रधान वन्दरगाह श्रीविजय और कटाह (केडा) थे, जहां दूर-दूर के व्यापारी अपना पण्य लेकर आया करते थे। यहां से अन्य देशों में जाने वाले पण्य में मसालों, सोना, चांदी, मोती, कपूर, चन्दन, इलायची, हाथी दांत, अगुरु और मूगा प्रधान थे। जावा कृषिप्रधान देश था, और वहां का चावल अन्य देशों में भी विकने के लिए जाया करता था। मुद्रापद्धति भी वहां विकसित, दशा में थी। जावा से वहुत-से सिक्के मिले हैं, जो चांदी और तांवे के हैं। ये वहां के पुराने सिक्के हैं।

#### छठा अध्याय

# कम्बोडिया के क्षेत्र में भारतीय उपनिवेशों की स्थापना

#### (१) फूनान का राज्य

दक्षिणी और दक्षिण-पूर्वी एशिया के वरमा, मलायीसिया, सियाम और इन्डो-नीसिया के देशों में भारतीयों ने जो उपनिवेश प्राचीन समय में स्थापित किये थे और जिनमें एक हजार से भी अधिक वर्षों तक भारतीय संस्कृति फलती-फूलती रही, उनका इतिवत्त हमने पिछले अध्यायों में दिया है। इसी प्रकार के उपनिवेश उस क्षेत्र में भी भारतीयों द्वारा स्यापित किये गए थे, जिसे बीसवीं सदी के द्वितीय महायुद्ध तक इन्डो-चायना (हिन्दचीन) कहा जाता था, और जहां वर्तमान समय में कम्बोडिया, लाओस, दक्षिणी विएत-नाम और उत्तरी विएत-नाम के राज्य हैं। इन्डोनीसिया के क्षेत्र में केवल जावा ही एक ऐसा द्वीप है, जहां प्राचीन भारतीय राजाओं के बहत-से उत्कीर्ण लेख उपलब्ध हैं, और साथ ही अनेक ऐसे विहार, चैत्य तथा मन्दिर आदि भी विद्यमान हैं जिनसे वहां भारतीय संस्कृति के अस्तित्व का एक स्पष्ट चित्र हमारे सामने आ जाता है। सुमात्रा, बोनियो, मलाया आदि में भी भारतीयों ने बहत-से विहारों आदि का निर्माण कराया था, और वहां के भारतीय राजाओं ने अनेक अभिलेख भी वहां जन्कीर्ण कराये थे। इनमें से कुछ इस समय प्राप्य भी हैं। पर वहाँ के विहार तथा मन्दिर अब प्रायः खण्डहरों के रूप में ही हैं, जिनके कारण इन प्रदेशों के भारतीय राज्यों के विषय में अधिक जानकारी प्राप्त नहीं की जा सकी है। पर इन्डोचायना का क्षेत्र (कम्बोडिया और विएत-नाम) प्राचीन भारतीय अवशेषों की दृष्टि से समृद्ध है। वहां के भारतीय राजाओं के बहुत से शिलालेख भी उपलब्ध हुए हैं, और प्राचीन काल के अनेक मन्दिर तथा विहार भी वहां पर्याप्त रूप से सुरक्षित दशा में विद्यमान हैं। अतः पूरातत्त्व-विषयक सामग्री के आधार पर भी इस क्षेत्र के भारतीय राज्यों के सम्बन्ध में समुचित परिचय प्राप्त किया जा सकता है। इन राज्यों की स्थिति चीन के पड़ौस में थी, और अनेक प्रतापी चीनी सम्राट् इनसे अपना प्रमुख्य स्वीकृत कराने में भी समर्थ हुए थे। अतः चीन के प्राचीन इतिहास सम्बन्धी ग्रन्थों में भी इन राज्यों के विषय में अनेक महत्त्वपूर्ण सूचनाएँ पायी जाती हैं।

फूनान राज्य की स्थापना — कम्बोडिया के क्षेत्र में भारतीयों ने जो अनेक उप-निवेश स्थापित किए थे, फूनान उनमें एक था। ईसा की तीसरी सदी के मध्य में कांग ताई नामक चीनी लेखक ने इस राज्य के सम्बन्ध में गह विवरण दिया था — "शुरू में फूनान में एक स्त्री का राज्य था, जिसका नाम लीऊ यथा। हो-फू में एक पुरुष रहता या, जिसे हुएन-चेन कहते थे। वह ब्राह्मण (पौराणिक हिन्दू) देवता का श्रद्धालु भक्त या, और देवता उसकी भक्ति से प्रसन्न था। हुएन-चेन ने एक स्वप्न देखा, जिसमें देवता ने उसे एक देवी घनुष देकर यह आदेश दिया, कि वह किसी व्यापारी जहाज प्रस्वार होकर समुद्र यात्रा के लिए प्रस्थान कर दे। प्रातःकाल जव वह मन्दिर में पूजा के लिए गया, तो वहां उसे एक घनुष पड़ा मिला। उसे लेकर वह एक व्यापारी जहाज पर सवार हो गया। देवता ने वायु का छख इस प्रकार परिवर्तित कर दिया, कि वह जहाज फूवान के समुद्रतट पर जा लगा। जव लीऊ य ने एक जहाज को अपने समुद्रतट पर देखा, तो उसे लूटने के लिए वह एक नौका लेकर चल पड़ी। यह देखकर हुएन चेन ने देवी घनुष से ऐसा बाण छोड़ा, जो लीऊ य की नौका के आर-पार हो गया। इससे रानी भयभीत हो गई, और उसने हुएन-चेन के सम्मुख आतम-समर्पण कर दिया। अब वहीं फूनान का राजा बन गया।" चीनी विवरण के अनुसार लीऊ य ने हुएन-चेन से विवाह कर लिया था, और फूनान पर उन दोनों का संयुक्त शासन स्थापित हो गया था।

यह तो स्पष्ट है, कि हुएन-चेन पोराणिक हिन्दू धर्म का अनुयायी था और भारत से उसका सम्बन्ध था। पर चीनी विवरणों में जिसे हो फू कहा गया है, वह भारत में कहीं था या मलाया संदश उन प्रदेशों में कहीं उसकी स्थिति थी, जहां भारतीय लोग पहले ही अपनी वस्तियां वसा चुके थे, यह स्पष्ट नहीं है। हो-फू किस भारतीय शब्द का रूपान्तर है, यह भी पहचाना नहीं जा सका है। पर हएन-चेन की कीण्डिन्य का चीनी रूपान्तर माना गया है, और प्राय: सभी विद्वान् इसे स्वीकार करते हैं। चीनी विवरणों के अनुसार फूनान के निवासी अर्व-जंगली दशा में थे। वे नंगे रहा करते थे, और अपने शरीरों को नानाविध चित्र गुंदवा कर विभूषित किया करते थे। यह भरोसे के साथ कहा जा सकता है, कि कौण्डिन्य (हुएन-चेन) बारा फूनान में सम्यता का प्रवेश हुआ। सम्भवतः, वह पहला व्यक्ति था जो वहत से भारतीय उपनिवेशकों के साथ फूनान गया था और जिसने वहां के पुराने अंसम्य निवासियों को परास्त कर उस देश में अपनी वस्तियां वसा ली थीं। क्यों कि भारतीय उपनिवेशकों के साथ स्त्रियां नहीं थीं, अत: उन्होंने फूनान की स्त्रियों से विवाह-सम्बन्ध स्थापित किए। फूनान के इस भारतीय उपनिवेश के निवासी जातीय दृष्टि से संकर थे। पर भारतीय सम्यता तथा संस्कृति को वहाँ की स्त्रियों ने अपना लिया था, जिसके कारण वहाँ की जनता भारतीय रंग में रंग गई थी। हुएन-चेन के विषय में अन्य कोई जानकारी चीनी विवरणों से प्राप्त नहीं होती । पर चीनी ग्रन्थों के आघार पर यह कहा जा सकता है, कि उसका काल ईस्वी सन् की पहली सदी में था।

फूनान राज्य की प्रगति — हुएनचेन के पुत्र के विषय में चीनी विवरणों में यह लिखा है, कि उसके राज्य में सात ऐसे नगर थे जिनका शासन स्थानीय व्यक्तियों के हाथों में या, पर जो फूनान के राजा की अघीनता स्वीकार करते थे। यह स्वाभाविक या, कि अवसर पाने पर थे शासक स्वतन्त्र होने का प्रयत्न करें। पर हुएन-चेन का एक वृंशज हुएन-पान-हुवांग था, जो इन स्थानीय शासकों को पूर्णतया अपना वशवर्ती वनाने में समर्थ हुआ। उसने इनके स्थान पर अपने पुत्रों और पौत्रों की नियुक्ति की,

और सारे राज्य पर सुव्यवस्थित रूप से शासन किया। हुएन-पान हुवांग वी मृत्यू ६० साल की आयु में हुई, और उसके पश्चात् उसका द्वितीय पुत्र पान-पान कूनान का राजा वना । उसका सेनापित फान-चे-मान था, जो अत्यन्त योग्य तथा कुशल शासक था। पान-पान के समय में वही राज्य का कर्ता-घर्ता रहा, और तीन साल के स्वल्प शासन के पश्चात् जब पान-पान का देहाबसान हो गया, तो जनता द्वारा फान-चे-मान का राजा के पद के लिए वरण किया गया (२०० ईस्वी के लगभग)। सम्भवतः, कोई ऐसा राजकुमार नहीं था, जो अपने अधिकार से पान-पान के बाद फुनान का राजा बन सकता। अतः भारत की पुरानी परम्परा के अनुसार जनता द्वारा वरण किये जाने पर फान-चे-मान ने राजिसहासन प्राप्त किया, और अपनी योग्यता तथा वीरता से इस नए राजा ने फूनान के छोटे-से राज्य को एक विशाल साम्राज्य के रूप में परिणत कर दिया। एक शक्तिशाली जलसेना को संगठित कर उसने समुद्र के मार्ग से विजय-यात्रा प्रारम्भ की, और दस राज्यों को जीत लिया, और १२०० मील के लगभग तक अपने साम्राज्य का विस्तार किया। सम्भवतः सियाम और मलाया प्रायद्वीप उसके साम्राज्य के अन्तर्गत थे, और लाओस का कुछ प्रदेश भी उसके आधीन था। मलाया से आगे बढ़ कर वह किन-किन (सुवर्णद्वीप या सुवर्णभूमि) पर भी आक्रमण की तैयारी कर रहा था। पर वह बीमार पड़ गया और उसकी मृत्यु हो गई। जब वह रोगशय्या पर था, उसने अपने ज्येष्ठ पुत्र फान-किन-चॅग को सेनापति बनाकर विजय-यात्रा को जारी रखने का प्रयत्न किया। पर उसके भानजे फान-चन ने अपने मामा की बीमारी से लाभ उठाकर फान-किन-चेंग का वध करा दिया, और अपने की फूनान का राजा घोषित कर दिया (२२५ ईस्वी)।

फान-चन का शासनकाल इस दृष्टि से बड़े महत्त्व का है, कि उस समय फून'न का चीन और भारत से राजनियक सम्बन्ध स्थापित था, और फान-चन द्वारा इन दोनों देशों के राजाओं की सेवा में अपने राजदूत भेजे गए थे। फूनान की ओर से जो दूतमण्डल २४३ ईस्वी में चीन गया था, वह अपने साथ अनेक बहुमूल्य उपहार भी ले गया था, जिनमें कुछ गायक भी थे। चीनी विवरणों के अनुसार किआ-सिंग-ली नाम का एक भारतीय ज्यापारी फान-चन के समय में ज्यापार के सिलसिले में फूनान गया था। उससे फान-चन को भारत की अपार चन सम्पत्ति, रहन-सहन, खान-पान, ज्यवहार और रीतिरिवाज आदि के सम्बन्ध में बहुत-सी नई बातें ज्ञात हुई। उसने यह भी बताया, कि भारत फूनान से ६००० मील की दूरी पर है, और वहाँ जाने-आने में तीन या चार साल लग जाएंगे। भारत के विषय में जानकारी प्राप्त कर फान-चन ने अपने अन्यतम सम्बन्धी सू-वू को राजदूत बनाकर भारत भेजा। उसने तेज-केउ-ली (तक्कोला) के जन्दरगह से जहाज द्वारा भारत के लिए प्रस्थान किया, और लम्बी समुद्रयात्रा के बाद नहें एक बड़ी नदी (गंगा) के मुहाने पर पहुंच गया। वहाँ से नदी के साथ-साथ ऊपर की ओर १४०० मील की यात्रा के अनन्तर वह भारत के राजा की राजधानी में जा पहुंचा। भारत के राजा ने उसका उत्साहपूर्व क स्वागत किया, और भारत-भ्रमण की सब सुविधाएं उसे प्रदान कर दी। जब फूनान का राजदूत सू-वू अपने देश की वापस

#### १२० दक्षिण-पूर्वी और दक्षिणी एशिया में भारतीय संस्कृति

लोटने लगा, तो भारत के राजा ने अपने दो दूत उसके साथ कर दिए, और फूनान के राजा को उपहार के रूप में युइशि देश के चार घोड़े भी भेज दिए। सू-वू चार साल बाद फूनान लोटा, पर इस बीच में वहाँ अनेक परिवर्तन हो चुके थे। फान-चन की हत्या कर दी गई थी, और फान-चे-मान के छोटे लड़के फान-चांग ने राजगद्दी को अधिगत कर लिया था। पर फान-चांग भी देर तक फूनान पर शासन नहीं कर सका। उसके सेनापित फान-सिउन ने उसकी हत्या करा दी, और स्वयं राजा का पद प्राप्त कर लिया। भारत के जिस राज्य की राजधानी में सू-वू गया था, चीनी ग्रन्थों में उसके राजा को मेळ-लुएन कहा गया है। सिल्वां लेवी ने इसे मुक्ण्ड से मिलाया है। पुराणों और जैन साहित्य में मुक्ण्ड शासकों का उल्लेख मिलता है, जो सम्भवतः उन युइशि- शकों से सम्बद्ध थे, जिन्होंने कि उत्तर-पश्चिम की ओर से आकर भारत में अपना राज्य स्थापित किया था। भारत के राजा द्वारा युइशि देश के चार घोड़ों को फूनान के राजा की सेवा में भेजा जाना भी यही सूचित करता है, कि भारत का यह राजा शक-मुक्ण्ड ही था।

फान-चन द्वारा चीन और भारत के राजाओं की सेवा में भेजे गये दूतों के बदले में जो राजदूत उन देशों ने भेजे थे, वे जब फूनान पहुंचे तो वहां के राजिसहासन पर फान-सिउन विराजमान था। चीन के राजदूतों के नाम कांग ताई तथा चू थिंग थे, और भारत का एक राजदूत चेन-सोंग था। फूनान के राजदरबार में चीनी राजदूतों की भारत के राजदूतों से मेंट हुई, और उन्हें भारत के सम्बन्ध में जानकारी प्राप्त करने का अवसर मिला। फूनान के राजदरबार में रहते हुए कांग-ताई ने भारत और फूनान के विषय में जो जानकारी प्राप्त की थी, उसे उसने एक पुस्तक के रूप में लेखबद्ध कर दिया था। कांग-हाई की यह पुस्तक उतनी ही महत्त्व की थी, जितनी कि मैगस्थनीज का भारत विवरण (इण्डिका) था! खेद है, कि मैंगस्थनीज की इण्डिका के समान कांग-ताई की पुस्तक के भी बुख अंग ही इस समय उपलब्ध हैं, जिन्हें कि बाद के लेखकों ने अपने ग्रन्थों में प्रयुक्त कर लिया था।

फान-सिउन ने सुदीर्घ काल तक फूनान का शासन किया, और अनेक दूतमण्डल चीन भेजे। चीनी विवरणों में २६८, २८५, २८६ और २८७ ईस्वी में फान-सिउन द्वारा भेजे गए दूतमण्डलों वा उल्लेख विद्यमान है। फान-सिउन के उत्तराधिकारियों के विषय में चीनी विवरणों से कोई जानकारी प्राप्त नहीं होती। उनके अनुसार चल तन नामक राजा ने ३५७ ईस्वी में एक दूतमण्डल चीन भेजा था, और उसके साथ कुछ पालतू हाथी भी चीनी सम्राट् को उपहार के रूप में भेजे गए थे। चीनी विवरणों में चन तन को हिन्दू लिखा गया है, और यह कहा गया है कि उसने अपने को फूनान का राजा घोषित कर दिया था। इससे यह संकेत मिलता है, कि फान-सिउन के बाद फूनान में अन्यवस्था उत्पन्त हो गई थी, जिसका अन्त चन तन हारा किया गया था। चन तन को चन्दन या चन्द्र के साथ मिलाया गया है। चीनी विवरणों में फूनान के राजाओं के जो नाम दिये गए हैं, उनमें फान या फन शब्द आता है। बिद्वानों ने इसे वर्मा का चीनी रूपान्तर प्रतिपादित किया है।

कौण्डिन्य (द्वितीय)—चीनी विवरणों के अनुसार पाँचवीं सदी के प्रारम्भ में फूनान के राजसिंहासन पर किआओ-चेन (कौण्डिन्य) विराजमान था। वह भारत का रहने वाला ब्राह्मण था। एक दिन उसे फूनान जाकर वहाँ की राजगई। संभालने का दैवी आदेश सुनायी दिया, जिसे सुनकर वह समुद्रमार्ग से पूर्व की ओर चल पड़ा और फूनान जा पहुँचा। वहाँ के लोगों ने उसका उत्साहपूर्वक स्वागत किया, और उसे अपने देश का राजा वरण कर लिया। उस द्वारा फूनान में भारत के रीतिरिवाज, चरित्र, व्यवहार तथा कानून प्रचारित किये गए । ऐसा प्रतीत होता है, कि पाँचवीं सदी के प्रारम्भ में भारतीय उपनिवेशकों का एक नया दल फूनान पहुँचा था, जिसके कारण वहाँ भारतीय संस्कृति पहले से भी अधिक सुदृढ़ रूप में स्थापित हो गई थी। चीनी विवरणों में इस दूसरे भारतीय दल के नेता या नए उपनिवेशक को भी कीण्डिन्य नाम दिया गया है।

कौण्डिन्य के पश्चात् उसके जिन वंशजों ने फूनान में राज्य किया, उनमें एक ची-य-प-मो (जयवर्मा) था, जिसके विषय में चीनी विवरणों में अधिक विस्तार से लिखा गया है। कीण्डिन्य कुल के इस राजा ने व्यापार के लिए कुछ व्यापारियों की कैन्टन भेजा। जब वे वापसं आ रहे थे, तो नागसेन नाम का एक भारतीय भिक्षु भी उनके साथ हो लिया। पर समुद्र में तूकान आ जाने के कारण उनके जहाज को चम्पा रक जाना पड़ा। चम्पा भी भारतीयों का एक उपनिवेश था, जिसकी स्थिति विएत-नाम के क्षेत्र में थी। चम्पा के लोगों ने जहाज के सब मान को लूट लिया, वयोंकि इस समय में वहां का शासन वयू-चेऊ-लो नामक व्यक्ति के हाथों में था, जो वस्तुत: फूनान का निवासी था। अपने राजा के विरुद्ध विद्रोह कर वह चम्पा चला गया था, औरएक पड्यंत्र द्वारा उसने वहां के राजसिंहासन को अधिगत कर लिया था। वह फूनान के राजा जयवर्मा के प्रति शत्रुता अनुभव करता था, और सम्भवतः इसी कारण उसने वहाँ के व्यापारी जहाज को लुटवा दिया था। नागसेन से चम्पा का वृत्तान्त सुनकर जयवर्मा ने ४६४ ईस्वी में एक दूतमण्डल चीन के सम्राट् के पास भेजा। इसके साथ एक पत्र भी जयवर्मा द्वारा भेजा गया था, जिसमें चीन के सम्राट्से चम्पा के विरुद्ध सहायता की प्रार्थना की गई थी। फूनान के दूतमण्डल का नेता नागसेन की बन।या गया था, जो पहले चीन रह चुका था। नागसेन ने चीन के सम्राट् से मेंट करते हुए फूनान राज्य का विश्वद रूप से परिचय दिया, और यह बताया कि वहाँ के निवासी महेश्वर (शिव) की पूजा करते हैं। उसने सम्राट् की सेवा में एक कविता भी प्रस्तुत की, जी महेश्वर, बुद्ध तथा सम्राट् की प्रशंसा में लिखी गई थी। चीन के सम्राट् ने चम्पा के राजा की निन्दा तो की, पर उसके विरुद्ध सैन्यशनित का प्रयोग करना उचित नहीं समझा । बाद में भी खनेक दूतमण्डल जयवर्मा द्वारा चीन भेजे गए । इसमें सन्देह नहीं, कि उसके समय में फूनान और चीन में धनिष्ठ सम्बन्ध की सत्ता थी। यद्यपि इस समय फूनान में प्रधानतया शैव धर्म का प्रचार था, पर बौद्ध धर्म का भी वहां प्रवेश हो चुका था। चीनी विवंरणों के अनुसार फूनान के दो बौद्ध भिक्षु जयवर्मा के समय में चीन गए थे, और वहाँ रहकर उन्होंने बौद्ध ग्रन्थों के अनुवाद के सम्बन्ध में महत्त्व-

पूर्ण कार्य किया था। इनमें एक भिक्षु संघपाल या संघवर्मा था, जो सोलह साल (५०६-५२२ ईस्वी) चीन रहा था। वह अनेक भाषाओं का ज्ञाता था, और सम्राट् वू के आदेश पर उसने अनुवाद कार्य के लिए जिस संस्थान को स्थापित किया था, उसे फूनान के नाम पर 'फूनान-कुआन' कहा जाता था। फूनान से जो दूसरा भिक्षु इस समय चीन गया था, उसका नाम मन्द्र या मन्द्रसेन था। अनुवाद कार्य में वह भी संघपाल का पहियोगी था।

जयवर्मा की पटरानी कुलप्रभावती थी, जिसका पुत्र गुणवर्मा था। जयवर्मा के बाद उसी को फूनान का राजा बनना चाहिए था। पर जयवर्मा की एक रखेल से एक अन्य पुत्र भी था, जो आयु में गुणवर्मा से बड़ा था। उसका नाम रुद्रवर्मा था। ५१४ ईस्वी में जयवर्मा की मृत्यु हो जाने पर रुद्रवर्मा ने अपने छोटे भाई गुणवर्मा का वध कर राजसिंहासन पर स्वयं अधिकार कर लिया। दक्षिणी कम्बोडिया के त्रेअङ् प्रान्त में संस्कृत का एक अभिलेख मिला है, जिसमें जयवर्मा की रानी कुलप्रभावती द्वारा एक आराम, तड़ाग और आलय बनवाने का उल्लेख है। रुद्रवर्मा का भी एक संस्कृत अभिलेख प्राप्त हुआ है। इनसे फूनान के इन राजाओं की सत्ता में सन्देह की कोई गुंजाइश नहीं रह जाती। राजा रुद्रवर्मा ने भी अनेक दूतमण्डल चीन भेजे थे, जो ५१७, ५१६, ५२०, ५२०, ५२५ और ५३६ ईस्वी में चीन गए थे। ५१७ में भेजे गये दूतमण्डल का नेता तग-पाओ-लाओ (धर्मपाल?) नामक एक भारतीय था। ५१६ में गये दूतमण्डल के साथ चन्दन की बनी एक बुद्ध-मूर्ति तथा बहुत-से मिणमाणिक्य उपहार रूप में भेजे गए थे।

उद्रवर्मा के बाद जिन राजाओं ने फूनान में राज्य किया, उनके नामों तक का उल्लेख चीनी ग्रन्थों में नहीं मिलता । सम्भवतः, फूनान के इतिहास में यह अव्यवस्था और अशान्ति का काल था, जिसके कारण कोई दूतमण्डल फूनान से चीन नहीं गया । चीनी वृत्तान्तों से यह अवश्य सूचित होता है, कि चेन-ला के राजा चित्रसेन ने फूनान पर आक्रमण कर उसे जीत लिया था । चित्रसेन का पुत्र ईश्वरसेन था, जिसने ६१६-६१६ में अपना दूतमण्डल चीन भेजा था । अतः चित्रसेन का समय छठी सदी के अन्तिम भाग में होना चाहिए । चेन-ला कम्बुज का चीनी नाम था । फूनान के समान कम्बुज भी एक भारतीय उपनिवेश था, जिसके राजाओं की स्थिति फूनान के सामन्तों के सदृश थी । ऐसा प्रतीत होता है, कि रुद्रवर्मा के बाद के अव्यवस्था के काल में चेन-ला (कम्बुज) फूनान की अधीनता से मुनत हो गया था, और उसके राजा चित्रसेन ने उस पर विजय भी प्राप्त कर ली थी । पर फूनान की पृथक् रूप से सत्ता का अन्तिम रूप से अन्त सातवीं सदी के उत्तरार्घ में हुआ । उस समय तक कम्बुज राज्य की शक्ति बहुत बढ़ गई थी, और उसके प्रतापी राजा अपने साम्राज्य के निर्माण के लिए प्रयत्न करने लग गए थे।

# (२) फूनान में भारतीय संस्कृति

चीन के प्राचीन ग्रन्थों में फूनान की सम्यता और संस्कृति के सम्बन्ध में अनेक

१२३

विवरण विद्यमान हैं। चिन राजवंश (६५-४१६ ईस्वी) के इतिहास में फूनान के विषय में लिखा है, कि यह राज्य चम्पा से ६०० मील पिष्वम में है। वहाँ बहुत-से ऐसे नगर हैं, जिनका निर्माण दुर्ग के रूप में किया गया है। प्रासावों तथा भवनों का भी वहाँ प्राचुर्य है। लोगों का रंग काला है, और वे सुन्दर नहीं हैं। वे नंगे पैर रहते हैं, और वस्त्र भी नहीं पहनते। उनकी प्रकृति बहुत सरल होती है, और चोरी या हकती वहां बिल्कुल नहीं होती। खेती उनका प्रधान पेशा है। मोजन के लिए वे चाँदी की यालियां प्रयोग में लाते हैं। पुस्तकें वहां बढ़ी संख्या में हैं, और अनेक पुस्तकालय भी वहां विद्यमान हैं। लिखने के लिए वे जिस लिपि का प्रयोग करते हैं, वह भारतीय लिपि पर आधारित है। वाद के एक चीनी इतिहास में यह लिखा है, कि फूनान के लोग मकान बनाने के लिए लकड़ी का प्रयोग करते हैं, और वहां के राजप्रासाद में अनेक मंजिलें हैं। उनकी नौकाएं ८० से ६० फीट तक लम्बी तथा ६ या ७ फीट चौड़ी होती हैं। नौकाओं का अगला भाग मछली के सिर की आकृति का और पिछला भाग मछली की पूंछ के ढंग का बनाया जाता है। जब राजा कहीं बाहर जाता है, तो हाथी पर सवारी करता है। जल-खाने फूनान में नहीं होते। अपराध के निर्णय के लिए दैबी परीक्षा का उपाय प्रयुक्त किया जाता है। अभियुक्त यदि वस्तुत: अपराधी हो तो वह

पानी में डूब जाएगा, यदि वह निरंपराघ हो तो पानी में नहीं डूबेगा । ईख, अनार और सन्तरे फूनान में बहुतायत से होते हैं । वहाँ के लोग अच्छे स्वभाव के हैं, और वे यूद्ध

को पसन्द नहीं करते।

लिआंग वंश (५०२-५५६) के इतिहास में फूनान के लोगों के विषय में लिखा गया है, कि वे देवताओं की कांस्य की मूर्तियाँ बनाते हैं। कुछ मूर्तियों के दो सिर और वार हाथ होते हैं, और कुछ के चार सिर और आठ हाथ। मरने पर शोक मनाने के लिए वे वाल और दाढ़ी-मूंछ मुंडा देते हैं। शवों का अन्त्येष्टि संस्कार चार प्रकार से किया जाता है, जलाकर, नदी में बहाकर, गाड़ कर या गिढ़ों के लिए खुला छोड़कर। वीन के प्राचीन प्रत्यों से फूनान के जीवन का जो चित्र हमारे सम्मुख उपस्थित होता है, तह प्रायः उसी ढंग का है, जैसा कि प्राचीन भारत में था। चतुर्मुजी तथा अष्टमुजी मूर्तियों की पूजा, देवी परीक्षाओं द्वारा अपराध का निर्णय करना, भारतीय लिप में पुस्तकों का लिखा जाना आदि ऐसी बातें हैं, जो फूनान पर भारतीय संस्कृति के प्रभाव का संकेत करती हैं। फूनान में तीन संस्कृत अभिलेख भी उपलब्ध हुए हैं, जिनसे वहाँ भारतीय भाषा, यम तथा संस्कृति के प्रचार में कोई भी सन्देह नहीं रह जाता। एक अभिलेख में राजकुमार गुणवर्मा द्वारा चक्रतीर्थस्वामी विष्णु के मन्दिर को दिये गये दान का उल्लेख है। अनेक पुराणों में चक्रतीर्थ शब्द विद्यमान है, और चक्रतीर्थस्वामी विष्णु का ही एक नाम है। इस अभिलेख का एक श्लोक यह है—

तद्भनतोऽधिवसेत् विशेदिप च वा नुष्टान्तरात्मा जनो मुनतो दुष्कृतकृर्भणस्म परमं गच्छेत् पदं वैष्णवम् ।।

विष्णु का जो भक्त उसके मन्दिर में निवास करता है या उसमें प्रवेश भी कर लेता है, उसकी अन्तरात्मा सन्तुष्ट हो जाती है। दुष्कर्मी से वह मुक्त हो जाता है, और

परमवैष्णव पद को प्राप्त कर लेता है। विष्णु के प्रति भिवत का इस श्लोक में िकतना महत्त्व निरूपित किया गया है। चीनी विवरणों से तो यही ज्ञात होता है, कि फूनान में प्रधानतया शैव धर्म का प्रचार था, और उसके साथ-साथ बौढ धर्म की भी वहां सत्ता थी। पर वैष्णव धर्म भी वहां प्रचित्त था, यह इस अभिलेख से स्पष्ट है। गुण-वर्मा द्वारा विष्णु के जिस मिन्दर को दिये गये दान का इस अभिलेख में उल्लेख किया है, उसकी मूर्ति ऐसे ब्राह्मणों द्वारा प्रतिष्ठापित की गई थी जो वेदों, उपवेदों और वेदांगों में पारंगत थे। फूनान के दूसरे संस्कृत अभिलेख में भी विष्णु की स्तुति की गई है। तीसरे संस्कृत अभिलेख में राजा जयवर्मा और उसके पुत्र रुद्रवर्मा का उल्लेख है, लीर उनकी प्रशस्ति में ये श्लोक कहे गये हैं—

एकस्यम् अखिलान् नराधिपगुणान् उद्यच्चते वेक्षितुं धात्रा निर्मित एक एव स भुविश्री रुद्रवर्माः । सदं सच्चरितं कृतं नृपतिना तेनातिधर्मायिना लोकानुग्रहसाधनं प्रति न च क्षत्रव्रतं खण्डितम् ॥

भगवान् ने श्री रुद्रवर्मी को ऐसे वनाया था, जिससे कि राजा के योग्य सव गुण उसमें एक स्थान पर एकत्र हो गये थे। घर्म के साधन की अभिलापा से उसने सव सत्कृत्य किये थे, पर साथ ही उसने क्षत्रिय के उन कर्तव्यों का भी परित्याग नहीं कर दिया था जिन द्वारा जनता का हित-कल्याण होता है। रुद्रवर्मी की प्रशस्ति में कहे गये ये क्लोक ठीक भारतीय शैली में हैं। इसी अभिलेख में यह भी कहा गया है, कि राजा जयवर्मी ने एक ब्राह्मण (द्विज) नायक के पुत्र को लपने राज्य में 'घनानां अध्यक्ष' (कींपाध्यक्ष) के पद पर नियुक्त किया था। संस्कृत के एक अभिलेख में जयवर्मा की रानी कुलप्रभावती के सम्बन्ध में यह लिखा है, कि शुक्र के लिए शची का, अग्नि के लिए स्वाहा का, हर के लिए रुद्राणी का और श्रीपति के लिए श्री का जो स्थान है वहीं जयवर्मी के लिए कुलप्रभावती का था। ये अभिलेख यह प्रतिपादित करने के लिए पर्याप्त हैं, कि फूनान में संस्कृत भाषा और पौराणिक हिन्दू धर्म के साय-साथ पौराणिक अनुश्रुति तथा प्राचीन भारतीय मान्यताओं की भी सत्ता थी, और दक्षिण-पूर्वी एशिया के इस देश का सांस्कृतिक जीवन प्राय: उसी प्रकार का था, जैसा कि इस काल में भारत में था।

पर इस प्रसंग में यह व्यान रखना चाहिये, कि फूनान के सब निवासी भारतीय ही नहीं थे। वहां ऐसे लोग भी अच्छी बड़ी संख्या में निवास करते थे, जो पहले जंगली या अर्घसम्य दशा में थे और भारतीय उपनिवेशकों के सम्पर्क में आ कर जिन्होंने सम्यता के मार्ग पर अग्रसर होना प्रारम्भ किया था। इनके पुराने संस्कार, मान्यताएँ व रीति-रिवाज पूरी तरह से नष्ट नहीं हुए थे। भारतीय उपनिवेशक दो बार फूनान गये, पंहली सदी में और फिर पांचवीं सदी के प्रारम्भ में। उपनिवेशकों के दोनों दलों के नेताओं को चीनी ग्रन्थों में 'कौण्डिन्य' नाम से कहा गया है। दक्षिण-पूर्वी एशिया के अन्य देशों में भी भारतीय उपनिवेशकों हारा जो राज्य स्थापित किए गये, उनके राजकुल का सम्बन्ध भी कौण्डिन्य या कुण्डग के साथ जोड़ा गया है। सम्भवतः, कौण्डिन्य रो भारत

के किसी विधिष्ट कुल का बोध होता है, जिसके साहसी व प्रतापी व्यक्तियों द्वारा दक्षिण-पूर्वी एशिया के क्षेत्र में भारतीय उपनिवेशों की स्थापना की प्रक्रिया का प्रारम्भ किया गया था।

# (३) कम्बुज राज्य की स्थापना और संस्कृति

स्थापना-वर्तमान समय के कम्बोडिया के क्षेत्र में फुनान के उत्तर में कम्बुज राज्य की स्थिति थी, जो पहले फूनान के अधीन था। सातवीं सदी में यह राज्य न केवल फूनान की अधीनता से मुक्त हो गया, अपितु इसके प्रतापी राजाओं ने फूनान को भी जीत लिया। सातवीं सदी में कम्बुज का जो उत्कर्ष प्रारम्म हुआ था, वह प्राय: सात सी साल तक कायम रहा । इस राज्य की स्थापना के विषय में यह कथा है, कि प्राचीन काल में कम्बु स्वायम्भव नाम का राजा आर्य देश पर शासन करता था। वह शिव का उपासक था, और मेरा नामक अप्सरा से उसका विवाह हुआ था। मेरा की मृत्यु हो जाने पर उसे वैराग्य हो गया, और आर्यदेश से प्रवास कर वह एक ऐसे देश में चला गया जो बियावान भ्रीर उजाड़ या । वह चाहता था कि नहाँ अपने प्राणों का त्याग कर दे। इस उजाड़ प्रदेश से उसे एक गुफा मिली, जो ऐसे वड़े-बड़े और मयंकर सर्पो से परिपूर्ण थीं, जिनके कई-कई सिर ये। इन्हें देखकर कम्बु ने अपनी तलवार निकाल ली और सांपों को मारने के लिए ज्यों ही वह आगे बढ़ा, सर्पराज ने मनुष्य की वाणी में उसका नाम-धाम पूछा । कम्बु का परिचय प्राप्त कर सर्पराज ने कहा—मैं तुम्हें तो नहीं जानता, पर तुम शिव के भक्त हो, और शिव मेरे राजा हैं। अब तुम शोक का परित्याग कर इसी देश में हमारे साथ निवास करो। सर्पराज की यह बात कम्बु ने स्वीकार कर ली, और वह वहीं रहने लग गया। सर्प (नाग) जब चाहें, मनुष्यों का रूप घारण कर लेते थे । वस्तुतः, वे नाग जाति के मनुष्य ही थे । कुछ वर्ष पश्चात् कम्बु ने नागराज की कन्या के साथ विवाह कर लिया। नागराज को मन्त्र सिद्ध था। उसने अपनी मन्त्रशक्ति से उस उजाड़ प्रदेश को एक हरे-भरे सुन्दर देश के रूप में परिवर्तित कर दिया। अब कम्बुवहाँ का राजा वन गया, और उसी के नाम से वह देश कम्बुज कहाने लगा।

एक अन्य प्राचीन कथा के अनुसार इन्द्रप्रस्य का राजा आदित्यवंश अपने पुत्र से रुष्ट हो गया, और उसने उसे राज्य से निर्वासित कर दिया। इन्द्रप्रस्थ से निर्वासित होकर वह कोकलोक नामक राज्य में चला गया और वहाँ के राजा को परास्त कर उस देश का स्वामी बन गया। एक बार की बात है, कि समुद्र तट पर घूमते हुए उसे वहीं रात वितानी पड़ गई। रात के समय वहाँ उसे एक अत्यन्त सुन्दर नागकन्या दिखायी दी, जिसके रूप पर वह मुग्ध हो गया। उसने उसके साथ विवाह करने का निश्चय किया, जिसे जानकर नागराज ने समुद्र के जल का पान कर अपने भावी दामाद के राज्यक्षेत्र को और अधिक विस्तृत कर दिया। यही प्रदेश आगे चल कर कम्बुज नाम से प्रसिद्ध हुआ। इन दोनों कथाओं में यह बात एकसमान है, कि कम्बुज देश के मूल निवासी नाग लोग थे, और भारत से गये हुए जिस व्यक्ति ढारा वहाँ भारतीय

उपनिवेश का सूत्रपात किया गया था, उसने नागराज की कन्यां के साथ विवाह कर लिया था। यह इस बात का संकेत है, कि कम्बुज देश में आर्यों और नागों का सिम्मिश्रण हो गया था, और वहां के निवासियों में इन दोनों जातियों के तस्व विद्यमान थे।

कम्बुज की स्वतन्त्रता—पहले कम्बुज फूनान के अभीन था। यद्यपि वहाँ के अपने राजा थे, पर वे फूनान के प्रमुत्त्व की स्वीकार करते थे। जिस राजा ने कम्बुज की फूनान के प्रमुत्त्व से मुक्त कर स्वतन्त्र किया, उसका नाम श्रुतवर्मा था। श्रुतवर्मा का पुत्र श्रेष्ठवर्मा था, जिसके नाम पर स्वतन्त्र कम्बुज की राजधानी का नाम श्रेष्ठपुर रखा गया था। यह नगरी लालोस में बस्सक के समीप स्थित थी। प्राचीन कम्बुज राज्य की स्थित वर्तमान कम्बोडिया के उत्तर-पूर्वी प्रदेश में थी, और वर्तमान लालोस का भी कुछ प्रदेश उसके अन्तर्गत था। श्रेष्ठपुर इसी प्रदेश में था। वत फू प्वंत इसके पड़ीस में ही है। प्राचीन समय में उसे लिंग पवंत कहा जाता था, और उसकी चोटी पर मद्रेश्वर शिव का मन्दिर विद्यमान था। कम्बोडिया में संस्कृत के अनेक ऐसे अमिलेख मिले हैं, जिनमें श्रुतवर्मा और श्रेष्ठवर्मा का उल्लेख है। ता प्रोम में राजा जयवर्मा का एक अमिलेख उपलब्ध हुआ है, जो दूद ई० का है। इसमें श्रुतवर्मा को कम्बुज के राजवंश का मूल (वसुधाधरवंशयोनिः) कहा गया है, और उसके पुत्र श्रेष्ठवर्मा तथा कम्बुज की राजधानी श्रेष्ठपुर का भी उल्लेख है। वक्सेई चमकोन के श्रमलेख (१४७ ईस्वी) में यह कहा गया है, कि श्रुतवर्मा ने कम्बुज को वन्धन से मुक्त किया था और वह वहां के राजवंश का मूल था (श्रीकम्बुभूधरमृतः श्रुतवर्ममूला मोलादपास्तबलिवन्ध-कृताभिमाना)।

कम्बुज के राजाओं में श्रुतवर्मा और श्रेष्ठवर्मा के बाद भववर्मा का नाम आता है। इसमें सन्देह नहीं, कि भववर्मा के साथ कम्बुज के राजाओं की एक नई वंशाविल का प्रारम्भ हुआ था, पर उसका श्रुतवर्मा और ज्येष्ठवर्मा से क्या सम्बन्ध था, यह स्पष्ट नहीं है। सम्भवतः उसका कम्बुज तथा फूनान दोनों राज्यों के राजवंशों के साथ सम्बन्ध या । जिन अनेक अभिलेखों में भवंबर्मा का वृत्तान्त विद्यमान है, उनके आधार पर विद्वानों ने इस राजा के विषय में बहुत कहापोह किया है। यह तो सुनिष्टिचत है, कि वह न श्रुतवर्मा का पुत्र या और न श्रेष्ठवर्मा का, न्योंकि अभिलेखों में उसके पिता का नाम श्रीवीरवर्मा दिया गया है। यह भी स्पष्ट है, कि वीरवर्मा स्वयं राजा नहीं था, नयोंकि अभिलेखों में वीरवर्मा के साथ राजा शब्द का प्रयोग नहीं हुआ है। इस देशा में एक मत यह प्रतिपादित किया गया है, कि भववर्मा श्रेष्ठवर्मा का दामाद या ! ताप्रोक के अभिलेख के सातर्वे श्लोक में श्रेष्टवर्मा का उल्लेख है, और नौवें श्लोक में भववर्मा का। बीच के आठवें श्लोक में एक स्त्री का उल्लेख है, जिसे 'कम्बुज-राजनक्ष्मी' कहा गया है। यह स्त्री श्रीष्ठवर्मा की पुत्री थी, या उसके साथ उसका कोई अन्य सम्बन्ध था, अभिलेख से यह स्पष्ट नहीं होता। पर अभिलेख में इस स्त्री को श्रंष्ठवर्मा के मातृकुल में उत्पन्न (तदीये मातुकुलाम्बराशी) कहा जाना यह सूचित करता है, कि श्रीष्ठवर्मा से उसका निकट सम्बन्व था। सम्भवतः, श्रेष्ठवर्गा के पश्चात् कम्बुज के राजसिंहासन

पर इस 'कम्बुजराजलक्ष्मी' का ही अधिकार था, और इससे विवाह कर लेने के कारण ही श्रीवीरवर्मा का पुत्र भववर्मा वहां की राजगद्दी पर आसीन हो सका था। इसमें संदेह नहीं, कि भववर्मा उस वंश में उत्पन्न नहीं हुआ था, जिसके कि श्रुतवर्मा और श्रेष्ठवर्मा थे। ता प्रोम के अभिलेख में श्रेष्ठवर्मा को सूर्यवंशी कहा गया है, और भववर्मा को सोम (चन्द्र) वंशी। वकसेई चमकोन के अभिलेख से यह सूचित होता है, कि वाद में इन दोनों वंशों का एकीकरण हो गया था। सम्भवतः, 'कम्बुजराजलक्ष्मी' और भववर्मा के विवाह द्वारा ही श्रेष्ठवर्मा और भववर्मा के विवाह द्वारा ही श्रेष्ठवर्मा और भववर्मा के विवाह द्वारा ही श्रेष्ठवर्मा और भववर्मा के वंशों का एकीकरण हुआ था।

भद्रवर्मा के विषय में एक मत यह है, कि भववर्मा का सम्बन्ध फूनान के राजकुल के साथ था। फूनान के राजा रुद्रवर्मा का उल्लेख इसी अध्याय में ऊपर किया जा चुका है। कम्बोडिया के एक अभिलेख (अङ्-चुमनिक) के अनुसार भववर्मा रुद्रवर्मा के बाद राजा बना था। इस अभिलेख में वैद्यों के एक परिवार का उल्लेख है, और वैद्यों के नामों के साथ-साय उन राजाओं के नाम भी दिये गये हैं, जिनके कि ये राजवैद्य थे। ब्रह्मः त भीर ब्रह्मसिंह रुद्रवर्मा के वैदा थे, उनका (ये दोनों सगे भाई थे) वड़ा भानजा घमंदेव भववमी का राजवैद्य रहा था, और छोटा भानजा सिहदेव महेन्द्रवमी का। धर्मदेव का पुत्र सिह्वीर राजा ईशानवर्मा का मन्त्री था, और सिह्वीर का पुत्र सिहदत्त जयवर्मा का राजवैद्य था। अङ्-चुमनिक के इस अभिलेख में पाँच राजाओं के नाम दिये गए हैं, जो एक दूसरे के बाद हुए थे। इन राजाओं का कम इस प्रकार है - रुद्रवर्मा, भववर्मा, महेन्द्रवर्मा, ईशानवर्मा और जयवर्मा। महेन्द्रवर्मा आदि भववर्मा के उत्तराधिकारी थे, यह अन्य अभिलेखों से भी स्पष्ट है। पर अङ्-चुमनिक के अभिलेख से यह संकेत मिलता है, कि भथवर्मा रुद्रवर्मा के बाद हुआ था। हमें जात है, कि रुद्रवर्मा भी फूनान का राजा या, और भववर्मा के राज्य में भी फूनान सम्मिलित था। इन सब बातों को दृष्टि में रसकर एक मत यह प्रतिपादित किया गया है, कि रुद्रवर्मा की मृत्यु के पश्चात् फूनान में अञ्यवस्था उत्पन्न हो गई थी, जिसका कारण राजसिंहासन की प्राप्ति के लिए संघर्ष था। भववर्मा का सम्बन्ध फूनान के राजवंश से था, और अपने प्रतिद्वन्द्वियों को परास्त कर वही रुद्रवर्मा का उत्तराधिकारी बनाथा। अभिलेखों में अनेक प्रकार से यह प्रगट किया गया है, कि भववर्मा ने अपनी शक्ति का उपयोग कर राजसिंहासन प्राप्त किया था (स्वशक्तया कान्तराज्यस्य राज्ञः श्रीभववर्मणः), और उसे शत्रुओं के संघ का मर्दन करना पड़ा था (श्रीभवनर्मणः क्षितिपतेश्शक्तित्रय-यलाधिनो, वीर्योद्दामसपत्नसंघ-समर-स्पद्धिभानिक्छर:)। भववर्मा के विषय में जिन दो मतों का ऊपर उल्लेख किया गया है, वे पूर्णतया अनुमान पर आधारित हैं। उन्हें सुनिध्वित तथ्य नहीं कहा जा सकता। पर इसमें सन्देह नहीं, कि भववर्मा के बाद जो राजा चिरकाल तक कम्बुज का शासन करते रहे, वे अपना मूल अ तवर्मा से मानते थे। इसीलिए दसवीं सदी और बाद के अमिलेखों में श्रुतवर्मा को ही कम्बुज के राजवंश की 'योनि' (मूल) कहा गया है।

भववर्मा श्रेष्ठवर्मा के पश्चात् मववर्मा कम्बुज देश का राजा बना। उसका काल छठी सदी के मध्य माग में माना जाता है। अपनी राजधानी का नाम उसने अपने नाम से मबपूर राजा था। वह एक महान् विजेता था, और उस द्वारा कम्बुज राज्य का

बहुत विस्तार हुआ। फूनान को जीत कर अपने राज्य में सम्मिलित करने की प्रिक्रया का प्रारम्म उसी द्वारा किया गया था, यद्यिष यह कार्य उसके माई वित्रसेन (महेन्द्रवर्मा) द्वारा पूर्ण हुआ था। छह ऐसे अभिलेख प्राप्त हुए हैं, जिनमें मवनमी का नाम आया है। इन्हें श्रेष्ठित्रमा के उत्तराधिकारी इसी भववर्मा का समझा जाता है। इन अभिलेखों में मववर्मा या उसके किसी राजपदाधिकारी द्वारा किये गए दान-पुण्य का उल्लेख है, और प्रसंगवश उनमें राजा के वंश तथा वीरकृत्यों का भी संकेत कर दिया गया है। एक अभिलेख के अनुसार भववर्मा ने शिव (श्यम्बक) के लिंग की स्थापना कर शिवमिंदर के लिए ऐसा घन दान में दिया था, जो उसने घनुष के बल पर प्राप्त किया था (शरा-सनोद्योगिजतार्यदानैः)। एक अन्य अभिलेख में राजा भववर्मा को सोमवंश का बताकर उसे शत्रु ख्वी अन्धकार को दूर करने वाला सूर्य कहा गया है। इसी प्रकार एक अभिलेख में उसे शत्रु खीं की नारियों के मुखकमलों को अश्रुवाष्य से आप्लावित कर देने वाला बताया गया है। अभिलेखों के ये श्लोक निम्नलिखित हैं—

स राजा भववम्मेंति भवत्यधिकशासनः सोमवंश्योऽप्यरिष्वान्त प्रथ्वंत्रन दिवाकरः॥ सोमान्वयनस्सोमो यः कलाकान्तिसम्पदा रिपुनारीमुक्ताब्जेषु कृतवाष्पपरिप्लवः॥

इसमें सन्देह नहीं, कि कम्बुज देश के उत्कर्ष के लिए भववर्मा का कर्तृत्व बहुत महत्त्व का था। फूनान की अधीनता से यह देश श्रुतवर्मा के समय में ही मुक्त हो गया था। पर भववर्मा केवल कम्बुज के राज्य में ही सन्तुष्ट नहीं रहा। उसने फूनान पर भी आक्रमण किया, और उसे अपने अधीन कर लिया। चीनी ग्रन्थों में फूनान की विजय का श्रेय चित्रसेन को दिया गया है, जो भववर्मा का माई था और उसके बाद कम्बुज का राजा बना था। सम्भवतः, भववर्मा फूनान के केवल उत्तरी प्रदेशों को ही अपनी अधीनता में ला सका था। उसके शेप कार्य को चित्रसेन ने सम्पन्न किया।

चित्रसेन (महेन्द्रवर्मा) — ऐसा प्रतीत होता है, कि मववर्मा के बाद उसका पुत्र कम्बुज का राजा वना था। हन-चे के एक अभिलेख से इसी बात का संकेत मिलता है। पर या तो इस राजा की शीझ मृत्यु हो गई, और या इसके चांचा चित्रसेन द्वारा इसकी हत्या करा दी गई। एक चीनी ग्रन्थ में, चित्रसेन के राज्याभिषेक के कुछ समय बाद ही जिसकी रचना हुई थी, यह लिखा है, कि ''जब कोई राजा राजसिंहासन पर आरूढ़ होता है, तो उसके भाइयों की नांक और उंगलियाँ काट ली जाती हैं, और उन्हें पृथक्-पृथक् स्थानों पर कैंद कर दिया जाता है।'' राज्यलक्ष्मी की प्राप्त के लिए माई मतीजों के प्रति किये जाने वाले व्यवहार को दृष्टि में रखकर ही चीनी ग्रन्थ में यह बात कही गई थी।

चित्रसेन महेन्द्रवर्मा के नाम से कम्बुज के राजिसहासन पर आरूढ़ हुआ था। इस राजा के दो अभिलेख उपलब्ध हुए हैं। उनमें से एक की तीन प्रतियाँ मिली हैं, और दूसरे की छह। एक अभिलेख में इसने अपने की भववमां का छोटा भाई कहते हुए शक्ति में उससे 'अन्यून' कहा है। (जक्ष्यर्यान्यून: किनिष्ठोऽपि भ्राता श्री भववमंगः): चीनी विवरणों के अनुसार फूनान की विजय इसी राजा द्वारा की गई थी। यह कहना अधिक उपयुक्त होगा, कि फूनान की विजय का कार्य महेन्द्रवर्मा द्वारा पूरा किया गया था। चम्पा के एक अभिलेख से ज्ञात होता है, कि इस राजा ने अपने राजदूत चम्पा के राजदरवार में भी भेजे थे। सातवीं सदी के प्रारम्भ काल में कम्बुज के दूतमण्डल चीन भी गए थे, जिन्हें या तो महेन्द्रवर्मा ने वहां भेजा था, और या उसके उत्तराधिकारी ईशानवर्मा ने।

महेन्द्रवर्मा शैव धर्म का अनुयायी था। शिलाखण्ड पर उत्कीणं एक अभिलेख में उस द्वारा एक शिवलिंग की स्थापना का उल्लेख है। एक अन्य अभिलेख में पत्थर की बनी एक ऐसी मूर्ति का उल्लेख है, जिसे महेन्द्रवर्मा ने विविध देशों की विजय के पश्चात् प्रतिष्ठापित कराया था। इसी राजा के शासनकाल के एक अभिलेख में शंभुपद (शिव्पद) की स्थापना का वर्णन है। वहां लिखा है—''ध्रुवपुण्यकीर्ति के पौत्र, ध्रुव के पुत्र, द्विजोत्तम विद्यावित् ने इस शंभुपद के पुण्य कार्य को सम्पन्न किया। उसी ने पर्वत की उपत्यका में भगवान् के अभिषेक के लिये सरोवर बनवाया। शकाव्द ५२६ में भगवान् का यह पद इंट की दीवारों से घेरा गया, और ५४६ में सरोवर को जल से भरा गया।'' विष्णु पद तो भारत में मिलता है, पर शिवपद कम्बुज देश में ही था।

ईशानवर्मा -- महेन्द्रवर्मा के पश्चात् उसका पुत्र ईशानवर्मा कम्बुज देश का स्वामी बना । उसके राजगद्दी पर आरूढ़ होने का काल सातवीं सदी के प्रारम्भ में ६१७ ई० के आस-पास रखा जा सकता है। यद्यपि महेन्द्रवर्मा फूनान की विजय को पूरा कर चुका था, पर अभी वहाँ पूर्णरूप से शान्ति स्थापित नहीं हुई थी। कम्बुज के प्रमुत्त्व के विरुद्ध वहाँ संघर्षं चलता रहता था। सम्भवतः, फूनान का परास्त राजा अपने देश के दक्षिणी कोने में स्थित किसी दुर्ग को केन्द्र बना कर कम्बुज के प्रमुख के विरुद्ध संघर्ष में तत्पर था। ईशानवर्मा ने ६२७ ई० में उसे परास्त किया, और फनान पर अपना अवाधित शासन स्थापित कर लिया। उसका राज्य बहुत विस्तृत था। सम्पूर्ण कम्बोडिया ती उसके अधीन या ही, पर पड़ौस के कतिपय अन्य राज्यों को भी वह अपनी अधीनता में ले आया था। उसके उटकीणें लेख मेकांग नदी के मुहाने के प्रदेश में और सियाम की पूर्वी सीमा के प्रदेश में भी मिले हैं, जिससे उसके राज्य के विस्तार का अनुमान किया जा सकता है । चीनी यात्री ह्युएन्त्सांग के अनुसार ईशानवर्मा का राज्य पश्चिम में द्वारवती (मध्य सियाम) तथा पूर्व में महाचम्पा (विएतनाम) तक विस्तृत था। इस राजा ने भवपुर के स्थान पर ईशानपुर को अपनी राजधानी बनाया, जिसका नाम उसके अपने . नाम पर रखा गया था। सम्बोर प्रई कुक नामक स्थान पर इस नगरी की स्थिति थी। वहाँ ईशानवर्मा के अनेक अमिलेख भी उपलब्ध हुए हैं। चम्पा के राज्य से ईशानवर्मा का वनिष्ठ सम्बन्ध था। उसकी पुत्री श्रीशविणी का विवाह चम्पा के राजा जगद्धर्म के साथ हुआ था। इस काल में चम्पा के राजकुल में अव्यवस्था मची हुई थी, जिसका कारण राजप्रासाद तथा अन्त:पुर के पड्यन्त्र थे। श्रीशर्वाणी का पुत्र प्रकाशधर्मा जब चम्पा के राजिसहासन पर आरूढ़ हुआ, तो उसने षड्यन्त्रों का अन्त कर शासन में सुव्यवस्था स्यापित की । ईशानवर्मा की एक अन्य कन्या भी थी, जिसका विवाह दक्षिण (सम्भवत:,

दक्षिणी मारत) के म्राह्मण दुर्गस्वामी के साथ हुआ था। इससे यह सूचित होता है, कि इस काल में भारत के साथ भी कम्बुज देश का सम्बन्ध विद्यमान था। चीन के सस्माट् की मैचा में भी अनेक दूतमण्डल ईशानवर्मा द्वारा भेजे गये थे। चीन के प्राचीन प्रन्यों में इनका उल्लेख किया गया है। ये दूतमण्डल ६१६ म्रीर ६१७ ई० में चीन भेजे परे थे।

रायधर्मी प्रयस—अङ् चुमनिक के अभिलेख में ईशानवर्मा के बाद जयवर्मा का नाम दिया गया है। पर कम्बोडिया के एक अन्य अभिलेख से सुनित होता है, कि ६३६ ईस्वी में कम्बुज में मवल्मी का शासन था। इस अभिलेख में मवल्मी द्वारा देवी चतुर्मुज की मूर्ति की प्रतिष्ठा तथा उसके लिए दी गई दान-दक्षिणा का उल्लेख है। इससे सुनित होता है, कि ईशानवर्मा और जयवर्मा के बीच में भवल्मी नाम के एक अन्य राजा ने कम्बुज देश का शासन किया था। श्रेष्ठवर्मा के उत्तराधिकारी भवल्मी से पृथक् करने के लिए इसे मवल्मी द्वितीय कहा जाता है। पर इस राजा के शासन की कोई महत्त्व-पूर्ण घटना ज्ञात नहीं है। भवल्मी द्वितीय के बाद जयवर्मी प्रथम कम्बुज के राजिसहासन पर आख्द हुआ। उसका शासनकाल ६५७ से ६७४ ईस्त्री तक था। उसके जो अनेक शिलालेख उपलब्ध हुए हैं, उनके प्राप्तिस्थानों को हिष्ट में रख कर यह माना जाता है कि उसके समय में कम्बुज राज्य में हास की प्रक्रिया प्रारम्म नहीं हुई थी, और महेन्द्रवर्मा द्वारा जिस सुविस्तृत राज्य की स्थापना की गई थी, वह अक्षुण रूप से विद्यमान था। जयवर्मा प्रथम के अभिलेख में उसे एक सुयोग्य तथा प्रतापी राजा के रूप में प्रस्तुत किया गया है।

### (४) कम्बुज इतिहास का अन्धकार युग

स्थल कम्बुज जियनों के पश्चात् कम्बुज के अपकर्य का प्रारम्भ हो गया था। चीनी प्रत्यों से जात होता है, कि इस समय कम्बुज दो राज्यों में विभक्त हो गया था, जिन्हें चीनी विवरणों में 'स्थल कम्बुज' और 'जल कम्बुज' कहा गया है। स्वल कम्बुज में कम्बोडिया के पर्वतप्रधान उत्तरी प्रदेश अन्तर्गत थे, और लाओस, तोन्किन तथा युन्नान के भी कुछ भाग इसमें सम्मिलित थे। यह एक अच्छा शक्तिशाली राज्य था, और चीन के साथ इसका राजनियक सम्बन्ध कायम था। ७१७ ईस्वी में इस द्वारा एक दूतमण्डल चीन भेजा गया था। पर चीन और स्थल कम्बुज का मैत्री सम्बन्ध तब कायम नहीं रह पाया, जब कि अनाम (चम्पा के उत्तर में) के राजा ने चीन के विरुद्ध विद्रोह कर दिया और स्थल कम्बुज की सेना ने उसकी सहायता की। कम्बुज की सैनिक सहायता प्राप्त कर अनाम का राजा स्वतन्त्रता प्राप्त करने में भी समर्थ हो गया था। पर इस समय अन्य प्रदेशों में भी चीन के प्रमुच्च के विरुद्ध विद्रोह प्रारम्म हो गये थे। दक्षिणी चीन के युन्नान प्रान्त के जो प्रदेश चीनी सम्नाट् के अधीन थे, उन्होंने भी विद्रोह का झण्डा खड़ा कर दिया था। इस दशा में चीन ने स्थल कम्बुज के साथ मैत्री को पुनः स्थापित करने में ही अपना हित समझा और कम्बुज की सहायता से चीन का सम्राट् नान-चाओ (युन्नान) के विद्रोह को दबा सकने में समर्थ हो गया

(७५३ ई०)। स्थल कम्बुज का राजकुमार नान-चाओं के विरुद्ध अभियान में अपने देश की सेना के साथ सम्मिलित था। ७७१ ईस्वी में स्थल कम्बुज के राजा ने स्वयं चीन की यात्रा की, जिसके कारण इन दोनों देशों का मैत्री सम्बन्ध और अधित हुढ़ हो गया।

जल कम्बुज - चीनी ग्रन्थों में जिसे 'जल कम्बुज' कहा गया है, उसके इतिहास के सम्बन्ध में कोई सूचना चीनी विवरणों से उपलब्ध नहीं हुई है। पर अभिलेखों से ज्ञात होता है, कि वहाँ अनेक राज्य कायम हो गये थे। अभिलेखों में इस क्षेत्र के तीन राज्यों के नाम आये हैं, अनिन्दितपुर, शम्मुपुर और ज्याधपुर । शम्मुपुर की स्थिति मेकांग नदी के तट पर थी, और उसे आजकल के सम्भोर के साथ मिलाया गया है। पर अनिन्दितपुर और व्याघपुर की स्थिति के सम्बन्ध में कोई संकेत नहीं मिले हैं। यह कह सकना भी कठिन है, कि ये तीनों राज्य एक समय में साथ-साथ विद्यमान थे, या एक के बाद एक करके हुए थे। अधिक सम्भव यही है, कि ये एक समय में साथ-साथ ही कायम थे, क्योंकि राजेन्द्रवर्मा के प्रे-रूप और मवीन के अभिलेखों में अनिन्दितपुर के राजा पुष्कराक्ष द्वारा शम्मुपुर के राज्य की प्राप्त करने का उल्लेख किया गया है। शम्भुपुर की यह प्राप्ति सम्भवतः विवाह सम्बन्ध द्वारा की गई थी। यह प्रतीत होता है, कि जन कम्बुज (दक्षिणी कम्बोडिया) अनेक छोटे-छोटे राज्यों में विभक्त था, और उसकी राजनीतिक एकता कायम नहीं रह सकी थी। इस काल के अभिलेखों में इन राज्यों के कतिपय राजाओं के नाम भी विद्यमान हैं, पर उन द्वारा इन राज्यों के कमिक इतिहास को नहीं जाना जा सकता । नीवीं सदी में यशोवर्मा नाम का कम्बुज देश का एक प्रतापी राजा हुआ था, जिसके सम्बन्घ में हुम आगे चलकर लिखेंगे। उसके अनेक अभिलेख प्राप्त हुए हैं, जिनमें पूर्ववर्ती राजाओं के सम्बन्ध में भी कुछ परिचय दिया गया है। इनमें जिन राजाओं के नाम दिये गये हैं, उनमें शम्मुपुर के नृपतीन्द्रवर्मा और पुष्कराक्ष, अनिन्दितपुर के वालादित्य और शम्भुवर्मा तथा नृपादित्य उल्लेखनीय हैं। अभिलेखों में इस काल के कुछ अन्य राजाओं के नाम भी विद्यमान हैं, पर वे कहाँ के राजा थे यह सुचित नहीं किया गया है।

शैलेन्द्र साम्राज्य और कम्बुज देश—इसमें सन्देह नहीं, कि आठवीं सदी में कम्बुज देश की राजनीतिक एकता काम्म नहीं रही थी, और वह अनेक राज्यों में विभक्त हो गया था। इसका स्वाभाविक परिणाम यह हुआ कि उसकी राजशक्ति निर्वेल पड़ गई और उसके लिए अपनी स्वतन्त्र स्थिति को अक्षुण्ण बनाये रखना सम्भव नहीं रहा। यही समय था, जबिक श्रीविजय के शैलेन्द्र सम्राट् साम्राज्य विस्तार के लिए तत्पर थे, और उन्होंने जावा, मलाया प्रायद्वीप तथा वर्तमान इन्डोनीसिया के बहुत से द्वीपों पर अपना प्रमुत्व स्थापित कर लिया था। कम्बुज की राजनीतिक परिस्थिति से शैलेन्द्रों ने लाभ उठाया, और उसे भी अपना वशवर्ती बनाने में सफलता प्राप्त की। अरब व्यापारी सुलेमान ने ५५१ ई० में जावक (श्रीविजय का शैलेन्द्र साम्राज्य) के राज्यविस्तार का उल्लेख करते हुए लिखा था, कि कम्बुज के राजा को जावक के आक्रमण का तब तक पता नहीं चला, जब तक कि वह नदी के मार्ग से उसकी राजधानी तक

नहीं पहुँच गया । शैलेन्द्र साम्राज्य के उत्ान का वृत्तान्त लिखते हुए इस ग्रन्थ में पहले श्रीविजय द्वारा कम्बुज के पराभूत किये जाने पर प्रकाश डाला जा चुका है। श्रीविजय की अधीनता से कम्बुज कब स्वतन्त्र हुआ, इस सम्बन्ध में अगले अध्याय में लिखा जायगा। यहाँ इतना सूचित कर देना ही पर्याप्त है, कि कम्बुज की स्वतन्त्रता का प्रधान श्रेय जयवर्मा द्वितीय को प्राप्त है, जो नौवीं सदी के प्रारम्भकाल में वहाँ के राजसिंहासन पर आरूढ़ था। पर इसमें सन्देह नहीं, कि आठवीं सदी कम्बुज के अपकर्ष का काल थी, जिसमें उसकी राजशक्ति क्षीण हो गई थी।

## (५) कम्बुज देश में भारतीय संस्कृति का प्रभाव

नीवीं सदी में राजा जयवर्मा द्वितीय के समय से वम्बुज देश के इतिहास में एक नये युग का प्रारम्भ हुआ था। इस समय से यह देश उन्नति के मार्ग पर निरन्तर अग्रसर होता गया, और ग्यारहवीं सदी में वह एक शक्तिशाली एवं विशाल साम्राज्य को स्थापित करने में सफल हुआ। कम्बुज देश के इतिहास के इस उत्कर्ष-युग का वृत्तान्त लिखने से पूर्व यह उपयोगी होगा, कि इससे पहले के कम्बुज पर भारतीय संस्कृति के प्रभाव का परिचय दे दिया जाए। फूनान के अब तक केवल तीन अभिलेख उपलब्ध हुए हैं, पर कम्बुज देश के आठवीं सदी तक के जो अभिलेख मिले हैं उनकी संख्या पचास से भी अधिक है। चीनी विवरणों के अतिरिक्त इन अभिलेखों से भी प्राचीन कम्बोडिया की संस्कृति के विषय में अनेक महत्त्वपूर्ण बातें ज्ञात होती हैं।

शासन व्यवस्था—भारतीय उपनिवेशकों द्वारा कम्बुज देश में जो उपनिवेश या राज्य स्थापित किये गये थे, उनकी शासन-व्यवस्था भारत के राज्यों के सदृश थी, और उनमें उन्हीं आदर्शों या सिद्धान्तों का अनुसरण किया जाता था, जिनका प्रतिपादन भारत के राजशास्त्रप्रणेताओं ने किया था। अङ्चुमनिक के अभिलेख में राजा भव-वर्मा के दो मन्त्रियों का उस्लेख है, जिनके अन्य गुणों के साथ यह भी कहा गया है, कि वे धर्मशास्त्र तथा अर्थशास्त्र के जाता थे। श्लोक इस प्रकार है—

# तस्य तौ मन्त्रिणावास्तां सम्मतौ कृतवेदिनौ धर्मशास्त्रार्थशास्त्रज्ञौ धर्मार्थाविव कपिणौ ॥

सम्भवतः, यहाँ अर्थभास्त्र से आचार्य चाणवय का कौटलीय अर्थभास्त्र लिभित्रेत है, जिसका अनुसरण कम्बुज देश में भी किया जाता था। इसकी पुष्टि इस बात से भी होती है, कि भववर्मा के एक राजपदाधिकारी (अमात्य) ने शिवलिंग की स्थापना के सम्बन्ध में जो अभिलेख उत्कीर्ण कराया था, उसमें यह कहा गया है, कि वह अमात्य राजा का अत्यन्त अन्तरंग (अन्तरंगत्वमास्थितः) था, क्योंकि वह 'सर्वोपधायुद्ध' था। चाणक्य के अर्थभास्त्र में विविध उपधाओं द्वारा राजकर्मचारियों के 'शौचाशौच' (शुचि और अशुचि) की परख करने का विभव रूप से प्रतिपादन कर यह कहा गया है, कि जो व्यक्ति सब परसों में खरे उतरें, जो सर्वोपधाशुद्ध हों, उन्हें मन्त्रीपद पर नियुक्त किया जाए। कम्बुज के इस अभिलेख में मन्त्री को सर्वोपधाशुद्ध कहा जाना यह सूचित करता है, कि वहाँ कौटलीय अर्थभास्त्र का प्रभाव विद्यमान था। राज्य के भासन में

राजा भी स्थिति अत्यन्त महत्त्व की थी, और वही राज्य का कर्त्ता-घर्ता होता था। पर सम्भवत:, उसे परामर्श देने के लिए 'राजसभा' भी होती थी। ५६५ ईस्वी के तुओल प्रहथत स्तम्भलेख में राजा जयवर्मा के 'राजसभाधिपति' द्वारा केदारेश्वर शिव के लिंग की स्थापना का उल्लेख है। राजसभाघिपति नामक राजपदाधिकारी की सत्ता तभी सम्भव थी, जबिक राज्य में कोई राजसभा भी हो। पर इस राजसभा के सदस्य कौन होते थे, और इसके क्या कार्य थे, इस विषय में कोई सूचना अभिलेखों से नहीं मिलती । कम्बूज के अभिलेखों में राज्य के अनेक पदाधिकारियों व राजकर्मचारियों का भी उल्लेख है। इनमें मन्त्री, दूत (राजदूत), द्वाराध्यक्ष (दीवारिक), नृपान्तरंगयीध (अंगरक्षक सेना का अध्यक्ष या आन्तर्वशिक), राजभिपक (राजवैद्य), महाश्वपति (अश्वसेना का अध्यक्ष), महानीवाहक (जलसेना का अध्यक्ष) और समन्तनीवाह (जल सेना का अन्य पदाधिकारी) विशेष महत्त्व के हैं। सैनिक अधिकारियों के अनेक वर्ग थे। जयवर्मा के एक अभिलेख में 'सहस्रवर्गाविपति' संज्ञाक एक सैनिक अधिकारी का उल्लेख है, जो मुगल यूग के हजारी और पाँच हजारी का स्मरण दिलाता है। घोड़ों के अतिरिक्त हाि्यों का भी कम्बुज की सेना में उपयोग था। इस युग के अभिलेखों में अनेक वार जंगी हाथियों का उल्लेख किया गया है। सातवीं सदी के एक चीनी प्रन्य के अनुसार कम्बूज में ५००० जंगी हाथी थे।

ईशानवर्मा सदृश राजाओं के शासनकाल में कम्बुज राज्य अच्छा विस्तृत हो गया था। अतः शासन के लिये उसे अनेक प्रान्तों में विभवत किया गया था, जिनमें से प्रत्येक का शासन एक नगर से हुआ करता था। चीनी विवरणों में इन नगरों की संख्या तीस बताई गई है। अभिलेखों में भी ऐसे कुछ नगरों का उल्लेख है, ततन्दरपुर, ताम्रपुर, आढ्यपुर, श्रेष्ठपुर, भवपुर, ध्रुवपुर, घन्वीपुर, ज्येष्ठपुर, विक्रमपुर, उप्रपुर और ईशानपुर। अभिलेखों में इनके कुछ शासकों के नाम भी विये गये हैं। राजा जय-बर्मा ने अपने राजवैद्य सिहदत्त को आढ्यपुर का अधिपति (शासक) नियुक्त किया था। नगरों की रचना दुर्गों के रूप में की जाती थी, और उनके चारों ओर प्राकार तथा परिखा रहती थीं। प्रजा के हित-कल्याण के सम्पादन के लिये नगरों में विप्रशाला, सरस्वती सम्भवतः, सरस्वती मन्दिर शाक्षणालय या पुस्तकालय), सत्र (चिकित्सालय या धर्मशाला), सरोवर और भक्तशाला (भोजन वितरण एवं भीख देने के लिए शाला) आदि की व्यवस्था की जाती थी।

राजा ईशानवर्मा की राजधानी तथा राजदरवार के सम्बन्ध में चीनी ग्रन्थों का एक विवरण महत्त्व का है। वहाँ लिखा है, कि "चित्रसेन के देहावसान के पश्चात् उसका पुत्र ईशानवर्मा राजा बना। वह ईशानपुर में रहा करता था। इस नगर में बीस हजार मकान थे। नगर के मध्य में एक विशाल राजप्रासाद था, जहाँ राजा अपना दरबार लगाया करता था। वह सप्तरत्न-मण्डित पञ्चविध-गन्धसुगन्धित आसन पर आसीन होता है। गजदन्त तथा सुवर्ण-पुष्पों द्वारा सुसज्जित बहुमूल्य दारुस्तम्भों पर तना चंदवा उसके ऊपर होता है। सिहासन के दोनों बोर एक-एक आदमी चूप जलाने की भूपदानी लिए खड़ा रहता है। राजा गोटेदार ध्वेत रंग का रेशम पहनता है, बहुमूल्य

मिणयों और मोतियों से अलंकृत मुकुट धारण करता है, और उसके कानों में सुवर्ण कुण्डल होते हैं। उसके जूते विभिन्न रंगों के चमड़े से बनाये जाते हैं, और उन पर हाथी दाँत का काम किया होता है। राज्य के उच्च पदाधिकारी पाँच वर्गों के हैं, जिनकी पोशाक राजा के सदृश होती है। वे राजिसहासन के सम्मुख झुककर तीन बार भूमि का स्पर्श करते हैं। तब राजा उन्हें ऊपर आने की अनुमित देता है। सीढ़ियों से ऊपर आकर वे हाथ जोड़कर राजा के सामने दण्डवत् करते हैं। इसके बाद वे आसन ग्रहण कर लेते हैं, और राजा के साथ राजकीय विषयों पर विचार-विमर्श प्रारम्भ करते हैं। विचार-विमर्श के अनन्तर वे फिर झुककर प्रणाम तथा दण्डवत् करते हैं, और बाहर चले जाते हैं। इस चीनी विवरण से कम्बुज के राजदरबार का एक स्पष्ट चित्र हमारे सम्मुख आ जाता है।

धार्मिक दशा-आठवीं सदी तक के जो अभिलेख कम्बुज में उपलब्ध हुए हैं, उनमें प्राय: किसी मूर्ति की प्रतिष्ठा या दानपुण्य का ही उल्लेख है। इस कारण उन द्वारा कम्बुज की घामिक दशा के विषय में बहुत-सी वातें ज्ञात होती हैं। इन अभिलेखों का प्रारम्भ प्रायः किसी देवता की वन्दना के साथ किया जाता है, जैसे 'नमोस्तु परमा-र्थाय त्रैलोक्यमूर्तये या 'तं वन्दे हरिम्', जिससे उस युग के देवी-देवताओं का अच्छा परिचय मिल जाता है। आठवीं सदी तक कम्बुज देश में पौराणिक हिन्दू धर्म का प्राघान्य था, और वहाँ शिव, विष्णु आदि देवताओं की पूजा की जाती थी। राजा ईशानवर्मा के एक अभिलेख (५४६ ई०) में याज्ञिक कर्मकाण्ड का भी उल्लेख है, पर पूजा के लिए प्रधानतया देवी-देवताओं की मूर्तियाँ ही प्रतिष्ठापित की जाया करती थीं। कम्बुज का प्रधान देवता शिव था। उसकी सभारीर मूर्तियाँ भी स्थापित की जाती थीं, और लिंग रूप से भी। रुद्र, आम्रातकेश्वर, व्योमेश्वर, गम्भीरेश्वर, निकामेश्वर, पिंगलेश्वर, ईशान, नैमिपेश्वर, श्रीविजयेश्वर, केदारेश्वर, गिरीश, शम्मू, त्र्यम्बक, त्रिशूली, सिद्धेश, शंकर, त्रिमुवनेश्वर, नृत्तेश्वर, अचलेश्वर, कदम्बेश्वर, महेश्वर, उत्पन्नेश्वर आदि कितने ही नामों से शिव का उल्लेख कम्बुज के प्राचीन अभिलेखों में किया गया है। उसकी जो सशरीर (मानव शरीर के रूप में) मूर्तियाँ कम्बुज में मिली हैं, उनमें उसके मस्तक पर चन्द्रमा और जटाओं में गंगा का अंकन किया गया है। पर शिव की पूजा के लिये प्रधानतया लिंग का निर्माण किया जाता था। शिव के साथ में उनके वाहन नन्दी की मूर्ति भी बनाई जाती थी। विष्णु की पूजा भी कम्बुज में प्रचलित थी, भीर अभिनेतां में इस देवता का उल्लेख हरि, अच्युत, नारायण और जैनोक्यसार आदि नामों से किया गया है। उमा, दुर्गा-देवी, चतुर्मुजा, भगवती, लक्ष्मी, सरस्वती आदि देवियों की पूजा भी कम्बुज देश में प्रचलित थी, और शिव तथा विष्णु की हरिहर, शंकरनारायण, शम्मु-विष्णु, हरिशंकर, हर-अच्युत, शिवविष्णु सदृश संयुक्त रूप से पूजा का भी वहाँ प्रचार था। भारत के पौराणिक धर्म में जिन देवी-देवताओं की पूजा का विधान था, प्राय: उन सबकी मूर्तियाँ कम्बूज में बनाई गई, और उन्हें मन्दिरों में प्रतिष्ठापित किया गया। जहाँ तक धर्म का सम्बन्ध है, कम्बुज देश की दशा ठीक वही थी, जो भारत की थी।

यद्यपि कम्बुज देश का प्रधान धर्म पौराणिक हिन्दू धर्म था, पर बौद्ध धर्म का भी बहाँ प्रवेश प्रारम्भ हो गया था। इस काल के एक अभिलेख में तीन बोधिसत्त्वों का भी उल्लेख है, पर बौद्ध धर्म अभी वहाँ जड़ नहीं पकड़ पाया था।

कम्बुज देश के पुराने भग्नावशेषों में सैकड़ों हजारों मूर्तियाँ और उनके खण्ड विद्यमान हैं, जो वहाँ पौराणिक हिन्दू धमं के न्यापक प्रचार के स्पष्ट प्रमाण हैं। जिस प्रकार भारत में राजा, राजकुल के न्यक्ति तथा संभ्रान्त लोग मन्दिरों के निर्माण तथा उनका न्यय चलाने के लिये दानपुण्य किया करते थे, वैसे ही कम्बुज में भी होता था। वहाँ के बहुसंख्यक अभिलेखों में उच्च वगं के न्यक्तियों द्वारा देवमूर्तियों के प्रतिष्ठापित किये जाने तथा उनके लिये किये गये दानपुष्य का ही उल्लेख है।

हिन्दू धर्म के प्रचार के कारण कम्बुज देश में वेद, वेदांग, इतिहास-पुराण, दर्शन आदि प्राचीन भारतीय साहित्य का भी भली-भाँति अध्ययन-अध्यापन होता था। एक अभिलेख में राजा भववर्मा की बहन के पित ब्राह्मण सोमशर्मा द्वारा त्रिभुवनेश्वर की मूर्ति की प्रतिष्ठा के उल्लेख के अनन्तर यह कहा गया है, कि उस (सोमशर्मा) ने प्रति-अखण्ड पाठ के लिये रामायण, महाभारत और पुराण दान में दी थीं। छठी सदी के एक अभिलेख में व्यास द्वारा विरचित 'सम्भव' के दान किये जाने का उल्लेख है। 'सम्भव' से महाभारत के आदि पर्व का सम्भव पर्व अभिप्रेत है। राजा भववर्मा के एक अन्य अभिलेख में पाशुपत सम्प्रदाय के आचार्य किवि विद्यापुण्य को न्याय, वैशिषक और व्याकरण आदि शास्त्रों में पारंगत कहा गया है। जिस अभिलेख में ब्राह्मण सोमशर्मा द्वारा प्रतिष्ठापित त्रिभुवनेश्वर की मूर्ति का उल्लेख है, उसमें उसे 'सोमवेदविद्' भी कहा गया है। छठी सदी के जिस अभिलेख में आचार्य विद्यावनय द्वारा शिवलिंग की स्थापना का वर्णन है, उसका प्रारम्भ 'ओ३म् जैमिनये स्वाहा' के साथ किया गया है, जिससे जैमिनीकृत पूर्वमीमांसा से कम्बुजवासियों की परिचिति का संकेत मिलता है।

कम्बुज देश में अनेक 'आश्रम' भी स्थापित थे। जिस प्रकार बौद्ध विहारों में स्थावर और मिक्षु निवास करते थे, वैसे ही संन्यासी और साधु महात्मा आश्रमों में रहा करते थे, राजा ईशानवर्मा के समय के एक अभिलेख में आयं विद्यादेव द्वारा एक आश्रम की स्थापना का उल्लेख है। इन आश्रमों में किसी प्राणी की हिसा करना, छत्र (छतरी) धारण करना, चंवर प्रयुक्त करना, कुत्ते और मुर्गी आदि पालन सर्वथा निषिद्ध था, और वहाँ के निवासियों को नियम-संयम के साथ जीवन विताना होता था।

कम्बुज के प्राचीन अभिलेखों में केवल ब्राह्मण और क्षत्रिय शब्द आये हैं। वैश्य जोर शूद्र का उनमें उल्लेख नहीं मिलता। यह सम्भवतः, वहां की विशिष्ट परिस्थितियों के कारण था। जो उपनिवेशक भारत से जाकर वहां बसे थे, वे प्रायः क्षत्रिय वर्ण के थे। धर्म के प्रकार के लिये और लोगों से धर्मकृत्य सम्पादित कराने के लिये ब्राह्मण भी वहां गये होंगे, यह सुनिश्चित है। ब्राह्मणों और क्षत्रियों में विवाह सम्बन्ध हो सकता था, जंसा कि राजा भववर्मा की बहुन का ब्राह्मण सोमशर्मा के साथ विवाह होने से स्पष्ट है। इस विवाह से जो पुत्र उत्पन्त हुआ था, उसका नाम हिरण्यवर्मा

#### १३६ दक्षिण-पूर्वी और दक्षिणी एशिया में भारतीय संस्कृति

था। इससे यह सूचित होता है, कि सन्तान माता का वर्ण प्राप्त करती थी, पिता का नहीं।

कम्बुज के प्राचीन अमिलेखों की भाषा शुद्ध संस्कृत है। उनमें काव्य की वही छटा दिखायी देती है, जो गुप्तवंशी सम्राटों की प्रशस्तियों में है। उन्हें पढ़कर यह कल्पना भी नहीं की जा सकती, कि इनकी रचना एक ऐसे देश में की गई थी, जो भारत से हजारों मील की दूरी पर है। वस्तुतः, भाषा, धर्म, संस्कृति आदि की दृष्टि से कम्बुज देश भारत का ही एक माग था, और उसका साँस्कृतिक वातावरण पूर्णतया भारतीय था। नौवीं सदी के बाद के संस्कृत के अभिलेख कम्बुज देश में अच्छी बड़ी संख्या में उपलब्ध हुए हैं। उनके आधार पर एक पृथक् अध्याय में भी कम्बोडिया की भारतीय संस्कृति पर प्रकाश डाला जाएगा, क्योंकि दसवीं सदी में उस देश का विशेष रूप से उत्कर्ष हुआ था।

#### सातवां अध्याय

# कम्बुज देश का राजनीतिक इतिहास

# (१) स्वतन्त्रता की पुनःस्थापना

पिछले अध्याय में यह वताया जा चुका है, कि आठवीं सदी में कम्बुज देश की राजनीतिक एकता कायम नहीं रह सकी थी, और वह अनेक राज्यों में विभक्त हो गया था। श्रीविजय के शैं लेन्द्र सम्राटों ने इस स्थित से लाभ उठाया, और कम्बुज को जीत कर अपने अधीन कर लिया। पर वे देर तक उसे अपने आधिपत्य में नहीं रख सके। नौवीं सदी के प्रारम्भ में वह फिर स्वतंत्र हो गया, और उन्नति के मार्ग पर तेजी के साथ अग्रसर होने लगा।

जयवर्मा द्वितीय-कम्बूज की पुनः स्वतन्त्रता का श्रेय जयवर्मा द्वितीय को दिया जाता है। वह एक महान् वीर था, और उस द्वारा कम्बूज के इतिहास में एक नये यूग का प्रारम्भ हुआ। शताब्दियों तक उसके गीत वहां गाये जाते रहे। मृत्यू के पश्चात उसे 'परमेश्वर' नाम दिया गया, और कम्बुज अनेक अभिलेखों में उसके लिए यही नाम प्रयुक्त किया गया है। जयवर्मा द्वितीय का अपना कोई लेख अब तक उपलब्ध नहीं हुआ है। पर बाद के काल के कुछ ऐसे अभिलेख हैं, जिनसे उसके सम्बन्ध में पर्याप्त जानकारी प्राप्त की जा सकी है। ये अभिलेख उसके वंशज जयवर्मा द्वितीय, यशोवर्मा, सूर्यवर्मा और उदयादित्यवर्मा के समय के हैं। ८११ ई० के यशोवर्मी के अभिलेख से जयवर्मी द्वितीय के कुल तथा पूर्वजों का पता चलता है। उसके अनुसार उसकी नानी राजा पुरुकराक्ष की भानजी थी, और उसका अपना विवाह रुद्रवर्मी की भानजी के साथ हुआ था। पुष्कराक्ष और रुद्रवर्मा का उल्लेख पहले किया जा चुका है। आठवीं सदी में जब कम्बुज अनेक राज्यों में विभक्त हो गया था, तो दक्षिणी कम्बुज (जल कम्बुज) में जो अनेक राज्य थे उनमें से शम्भपुर और अनिन्दितपुर पर पुष्कराक्ष का शासन रहा था। यह स्पष्ट है, कि माता की ओर से जयवर्मा द्वितीय का शम्भुपुर-अनिन्दित-पूर के राजकुल के साथ सम्बन्ध था। पर वह स्वयं भी राजकुल का था या नहीं, यह निश्चित रूप से नहीं कहा जा सकता। ६१७ ई० के फनोम संदक से प्राप्त यशोवमी के अभिलेख में यह कहा गया है, कि जयवर्मा ने प्रजा के हित के लिए अतिनिर्मल राज-वंश में जन्म लिया था (योऽभूत् प्रजीदयायैव राजवंशेऽतिनिर्मले)। इससे यह संकेत मिलता है, कि वह स्वयं भी राजवंश का था। पर कम्बुज के पुराने राजवंशों के साथ उसका सम्बन्ध अपनी मां और पत्नी द्वारा ही था, यह भी सर्वेशा स्पष्ट है। अभिलेखों के अनुशीलन से ज्ञात होता है, कि इस राजा ने पिता के उत्तराधिकारी के रूप में कम्बुज के राज्य की प्राप्त नहीं किया था। कम्बुज पहले शैलेन्द्र सम्राटों के अधीन था, जिन्होंने इन्डोनीसिया क्षेत्र के जावा आदि प्रायः सभी द्वीपों को अपने साम्राज्य में सम्मिलित किया हुआ था। जयवर्मा दितीय भी पहले जावा में रहा था। वहां से वह

कम्बुज आया। सम्भवत:, शैलेन्द्र सम्राट् द्वारा उसे कम्बुज के शासन के लिए नियुक्त किया गया था। पर अवसर पाकर वह वहाँ का स्वतंत्र राजा हो गया। कम्बुज फिर से जावा (शैलेन्द्र साम्राज्य) के प्रभुत्व में न आ जाए, इस प्रयोजन से उसने अनेक तान्त्रिक अनुष्ठान भी कराये थे।

राजा उदयादित्यवर्मा द्वितीय का एक अभिलेख ६७४ ई० का है, जो स्दोक काक थोम से उपलब्ब हुआ है। इसमें ३४० पंक्तियाँ हैं, जिनमें १३० संस्कृत घ्लोकों में हैं, और शेष रुमेर भाषा में, जो कम्बुज देश की स्थानीय भाषा थी। इस अभिलेख से जयवर्मा द्वितीय की राज्यप्राप्ति के सम्बन्ध में अच्छा प्रकाश पड़ता है, अत: इसंके कुछ भाग को यहाँ उद्धृत करना उपयोगी होगा—"यह (महापुरोहित) परिवार पहले इन्द्रपुर विषय (जिले) के भद्रयोगी गाँव में रहता था। परमभट्टारक परमेश्वर (जयवर्मा द्वितीय) शासन करने के लिए जावा से इन्द्रपुर आये। पूज्य श्रीमान गुरु शिवकैवल्य परमभट्टारक परमेश्वर के राजपुरोहित वने। फिर परमभट्टारक परमेश्वर ने इन्द्रपुर छोड़ दिया, और शिवकैवल्य भी उन्हीं के साथ चले गये। अब वे पूर्वदिशा विषय आ गये, और वहाँ परमभट्टारक ने कृपापूर्वक उन्हें मूमि प्रदान की, और कुटी नामक गांव बसा कर वह भी उन्हें दे दिया। फिर परमभट्टारक परमेश्वर हरिहरालय नगरी में शासन करते रहे, और शिवकैवल्य भी अपने परिवार के साथ वहीं निवास करने लगे। फिर परमभट्टारक प्रमेश्वर ने अमरेन्द्रपुर नगरी वसायी, और शिवकैवल्य भी उनकी सेवा के लिए वहीं चले गये। शिवकैवल्य ने अमरेन्द्रपुर के समीप एक भूखण्ड की परमभट्टारक से याचना की, जो उसे दे दिया गया। उसने अपने परिवार की कुटी से बुलाकर वहाँ भवालय नामक गाँव में बसा दिया गया। फिर परमभट्टारक परमेश्वर शासन के लिए महेन्द्रपर्वत गये, और शिवकैवल्य भी उनकी सेवा के लिये वहीं चले गये। फिर हिरण्यदामा नामक ब्राह्मण, जो मन्त्रविद्या में निष्णात था, देश (भारत) से आया। परमभट्टारक ने उसे इस प्रयोजन से आमंत्रित किया था, कि वह कोई ऐसा विद्यान (पुरश्वरण) करे, जिससे कम्बुज देश जावा के अधीन न रहे और उसका अपना स्वतंत्र चक्रवर्ती (राजा) हो। ब्राह्मण ने विनाशिक (तंत्र) के अनुसार विधि तैयार की और देवराज की पूजा का प्रारम्भ कराया। ब्राह्मण ने विनाधिक, सम्मोह और शिर-च्छेद (तंत्रों) को आदि से अन्त तक वोल कर लिखवा दिया, और साथ ही तन्त्र की विधि शिवकैवल्य को सिखा दो। साथ ही, देवराज की पूजा की विधि भी शिवकैवल्य को सिखादी गई। परमभट्टारक परमेश्वर और ब्राह्मण हिरण्यदामा ने शपथ ग्रहण की, कि देवराज की पूजा की विधि को सम्पन्न करने के लिये केवल जिनकैवल्य के परिवार को ही काम में लाया जाएगा, किसी दूसरे को नहीं। शिवकैवल्य ने यह पूजा-विधि अपने सभी कुटुम्वीजनों को सिखायी । तब परमभट्टारक परमेश्वर णासन के लिए हरिहरालय लौट आए, और देवराज को भी वहीं ले जाया गया । शिवकैवल्य और उसके कुटुम्बीजन पूर्ववत् पौराहित्य कार्यं करते रहे। शिवकैवल्य की मृत्यु परमभट्टारक के शासनकाल में हो गई। परमभट्टारक परमेश्वर का देहावसान भी हरिहरालय नगरी में हुआ। उनके उत्तराधिकारी देवराज को विविध राजधानियों में ले जाते रहे,

और सर्वत्र रक्षक देवता के रूप में राज्य की रक्षा करते रहे।" इस अभिलेख से जात होता है, कि जयवर्मा द्वितीय जावा से ग्रासन के लिए कम्बुज आया था। वहाँ उसने अनेक राजधानियों (नगरों) में ग्रासन किया, और अन्त में वह इस देश का स्वतंत्र ग्रासक बन गया। उसकी राजधानी हरिहरालय नगरी थी, और विविध अभिलेखों के आधार पर यह माना गया है, कि वह ८०२ ई० में स्वतंत्र राजा की स्थित में कम्बुज के राज-सिहासन पर आरूढ़ हुआ था। देवराज की पूजा कोई विशिष्ट तान्त्रिक विधि थी, जिसका प्रारम्भ जयवर्मा द्वितीय द्वारा कम्बुज में कराया गया था। इससे पूर्व यह विधि जावा में प्रयोग में लायी जाती थी, और सम्भवतः वहां भारत से गयी थी। जयवर्मा ने शिवकैवल्य को अपना राजपुरोहित नियुक्त किया था, और यह पद उसके वंश्रजों में विरकाल तक स्थिर रहा।

हरिहरालय नगरी की स्थिति अङ्कोर क्षेत्र के उत्तर में प्रह खान में थी। इस के समीप एक अभिलेख उपलब्ध हुआ है, जिसमें हरिहरालय के ग्रामवृद्ध और पुरुषप्रधान के नाग एक राजकीय आदेश उस्कीर्ण है। इन्द्रपुर नगर कम्बुज देश के उत्तर-पूर्वी भाग में या, और अमरेन्द्रपुर की स्थिति अङ्कोर थोम के उत्तर-पश्चिम में सौ मील की दूरी पर थी। महेन्द्रपर्वत भी अङ्कोर थोम के उत्तर-पश्चिम में था, जहाँ आजकल फ्नोम कुलेन नामक पहाड़ी है। कुटीग्राम की अङ्कोर थोम के पूर्व में विद्यमान बन्ते क्देई के साथ एकता प्रतिपादित की गई है। जयवर्मा द्वितीय जो निरंतर अपनी राजधानियाँ बदलता रहा, इसके कारणों के सम्बन्ध में विद्वानों द्वारा अनेक उट्टंकनाएं की गई हैं। सम्भवतः, राजकीय आवश्यकता की दृष्टि से ही वह ऐसा करने के लिए विवश हुआ था। पर वह अपनी राजधानी को पूर्व से पश्चिम की ओर ले जाता गया, यह स्पष्ट है। अन्त में उसने अङ्कोर थोम के क्षेत्र में विद्यमान हरिहरालय को अपनी राजधानी बना लिया, और ५२ वर्ष के सूदीर्घ शासन के पश्चात् ६५४ ई० में यहीं उसकी मृत्यु हुई। हरिहरालय में इस राजा द्वारा उन वास्तुकृतियों का निर्माण प्रारम्भ किया गया, अङ्कोर थोम की अद्वितीय कृतियों के रूप में जो पूर्णता को प्राप्त हुई। हिन्हरालय के लिए जो स्थान जयवर्मा ने चुना था, वह एक सुन्दर नगर के लिये अत्यन्त उपयुक्त है। यहाँ एक कृतिम सरोवर है, जो दो मील लम्बा और तिहाई मील चौड़ा है। सरोवर के तट पर हरिहर का मन्दिर है, और बीच में एक द्वीप पर एक नागमन्दिर बना है। सरोवर के समीप ही हरिहरालय नगरी का निर्माण किया गया था, जिसकी प्राचीर, परिखा, महाद्वार आदि अब तक भी विद्यमान हैं, यद्यपि अन्दर की इमारतें अब नष्ट हो चुकी हैं।

है० ५ ई० के एक अभिलेख में जयवर्मा द्वितीय के विषय में यह लिखा गया है कि "श्री जयवर्मा राजाओं का सनातन अधिपति था, जिसके चरणों को प्रणाम करते हुए राजाओं के मुकुटों की चमकीली मणियाँ और भी अधिक चमक उठती थीं। वह प्रजा के कल्याण के लिए परिशुद्ध राजवंश में एक ऐसे पद्म की भाँति प्रादुर्भूत हुआ, जो भूमि से असंबद्ध हो। इस राजा को देखकर ललनाएं कहतीं—'मेरी आँखों, तुम वन्द रहना, जिससे यह शुभ रूप एक क्षण के लिए भी हमारे मन से विलग न हो।' उसके

सौन्दर्य की कोई उपमा नहीं हो सकती। यद्यपि चन्द्रमा का उसके मुख से सादृश्य है, पर चन्द्रमा में कोई दोष है जिससे राहु उसे ढक लेता है। समुद्र जिसकी मेर्खला है, ऐसी पृथिवी उसकी भुजाओं के लिए अधिक भारी नहीं है। उसकी भुजा पृथिवी के शासकों को प्रणत करने के लिए पर्याप्त है। उसका आसन सिंहों के सिर पर है। उसकी आजाएँ राजाओं के सिरों पर आसीन हैं। उसकी राजधानी महेन्द्र पर्वत पर है, तब भी वह निरिभमान है।" इसमें सन्देह नहीं, कि जयवर्मा द्वितीय एक अत्यंत योग्य एवं प्रतापी शासक था। कम्बुज देश को शैलेन्द्रों की अधीनता से मुक्त कर उसने वहाँ एक शक्तिशाली तथा समृद्ध राज्य की स्थापना की। कम्बुज का जो उत्कर्ष बाद के समय में हुआ, उसकी आधारशिला जयवर्मा द्वितीय द्वारा ही रखी गई थी। कम्बोडिया के लोग आज तक भी उसे केतुमाल नाम से स्मरण करते हैं, और उसके सम्बन्ध में वहाँ बहुत-सी दन्तकथाएँ प्रचलित हैं। कम्बोडिया में अङ्कोरवात आदि के जो बहुत-से विशाल मन्दिर हैं, स्थानीय अनुश्रुति के अनुसार उनका निर्माता भी यही राजा था। कहते हैं कि वह वस्तुत: इन्द्र का पुत्र या। इन्द्र ने उसे स्वर्ग लोक में बुलाया, और एक वास्तुशिल्पी को उसके साथ भूलोक भेज दिया। यह वास्तुशिल्पी एक अप्सरा का पुत था, और इन्द्र की राजसभा के देवपुत्रों से इसने वास्तुशिल्प सीखा था। इसी ने इन्द्रलोक से आकर कम्बुज के विशाल मन्दिरों आदि का निर्माण किया । कम्बोडिया के राजप्रासाद में एक तलवार है, सब राजा अपने राज्याभिषेक के समय जिसे हाथ में लेते हैं। समझा जाता है, कि जब तक यह तलवार रहेगी, राजिसहासन को कोई आँच नहीं आने पाएगी। लोगों का विश्वास है, कि यह तलवार जयवर्मा द्वितीय की ही है। इसकी रक्षा के लिए जी व्यक्ति नियुक्त हैं, उन्हें जयवर्मा के समय के ब्राह्मणीं का वंशज माना जाता है। वास्तुकला की दृष्टि से कम्बोडिया अत्यन्त समृद्ध है। उसके मन्दिर और प्रासाद वस्तुत: आश्चर्यं की वस्तुएँ हैं। यह स्वीकार कर सकना तो सम्भव नहीं है, कि उन सब का निर्माण जयवर्मा हितीय द्वारा ही कराया गया था, पर इसमें सन्देह नहीं कि उन कृतियों का श्रीगणेश इसी प्रतापी राजा द्वारा किया गया था।

जयवर्मा तृतीय - जय वर्मा द्वितीय का पुत जयवर्धन था, जो अपने पिता की मृत्यू के पश्चात् जयवर्मा नाम से कम्बुज के राजसिंहासन पर आरूढ़ हुआ। इस जयवर्मा तृतीय के सम्बन्ध में कोई महत्त्वपूर्ण वात ज्ञात नहीं है, पर उसके काल में कम्बुज राज्य मुज्यवस्थित रहा। ८७७ ईस्वी में इस राजा की मृत्यु हुई।

जयवर्धन या जयवर्मा तृतीय की मृत्यु के साथ उस राजवंश का अंत हो गया, जिसका सुत्रपात जयवर्मा द्वितीय द्वारा किया गया था। यद्यपि जयवर्मा द्वितीय और जयवर्मा तृतीय ने एक सदी से भी कम समय तक शासन किया, पर इसमें सन्देह नहीं कि उनका शासनकाल कम्बुज देश के लिए अत्यंत महत्त्व का था। कम्बुज देश के उत्कर्प का श्रीगणेश इन्हीं राजाओं के समय में हुआ। ५६३ ईस्वी में लिखे गये मान-चू नामक चीनी ग्रन्थ के अनुसार रुमेर (कम्बुज) राज्य की उत्तरी सीमा दक्षिणी चीन के युन्नान प्रान्त तक विस्तृत थी तभी सम्भव था, जबकि लाओस भी कम्बुज राज्य के अन्तर्गत हो। क्योंकि इस चीनी ग्रन्थ के लेखक ने ५३२ ईस्वी में इन प्रदेशों की स्वयं यात्रा की थी,

अतः उसके कथन की प्रामाणिकता से इन्कार नहीं किया जा सकता। अरव लेखकों के विवरणों द्वारा भी यह सूचित होता है, कि इस काल के कम्बुज राज्य अत्यन्त शक्तिशाली तथा समृद्ध था। याकूबी (५७५ ईस्वी) ने लिखा है, कि रूमेर राज्य बहुत विस्तृत था, और अनेक राजा उसके राजा की अधीनता स्वीकार करते थे। एक अन्य अरव लेखक इन्त रोस्तेह (६०३ ईस्वी) के अनुमार रूमेर राज्य में ६० न्यायाधीश थे, जो पूर्णतया निष्पक्ष रूप से न्याय कार्य सम्पन्न किया करते थे। यदि राजा के पुत्र को भी उनके सम्मुखं उपस्थित किया जाए, तो वे उसके मामले का निर्णय उसी ढंग से करते थे, जैसे कि किसी सामान्य नागरिक का मामला हो।

# (२) अङ्कोर राज्य का उत्कर्ष

राजा इन्द्रवर्मा-- ५७७ ईस्वी में जयवर्मा तृतीय की मृत्यु के पश्चात् इन्द्रवर्मा कम्बुज के राजसिंहासन पर आरूढ़ हुआ। सम्भवतः, जयवर्मा तृतीय के कोई सन्तान नहीं थी। इस दशा में इन्द्रवर्मा नामक व्यक्ति ने कम्बूज के शासन-सूत्र को अपने हाथों में ले लिया। इन्द्रवर्मा कौन था और उसका जयवर्मा द्वितीय के वंश के साथ क्या सम्बन्व था, इस विषय में ८७६ ईस्वी के एक अभिलेख से प्रकाश पड़ता है, जी सियमरप प्रदेश में रूलो के प्रहा-श्वो मन्दिर में उत्कीर्ण है। इस अभिलेख के अनुसार इन्द्रवर्शा 'क्षत्रिय' पृथ्वीचन्द्रवर्मा का पुत्र था, और उसकी माता श्री रुद्रवर्मा की पुत्री तया श्रीनृपतीन्द्रवर्मा की दौहिली थीं। इसी श्रीरद्रवर्मा की भानजी का विवाह राजा जयवर्मा दितीय के साथ हुआ था, और जयवर्मा तृतीय रुद्रवर्मी की मानजी का ही पुत था। इस प्रकार इन्द्रवर्मा का जयवर्मा तृतीय के साथ अपनी माता की ओर से सम्बन्ध भी था। सम्भवतः, इन्द्रवर्मा ही एक ऐसा व्यक्ति था, जिसका जयवर्मा तृतीय के साथ पारिवारिक सम्बन्ध था, और किसी अन्य निकट सम्बन्धी के न होने के कारण जिसे राजसिहासन का अधिकारी स्वीकार कर लिया गया था। इन्द्रवर्मा तथा उसके उत्तरा-धिकारियों के जो अनेक अभिलेख मिले हैं, उनमें जयवर्मी द्वितीय और जयवर्मी तृतीय का आदरपूर्वक उल्लेख किया गया है। इससे सूचित होता है, कि इन्द्रवर्मा ने किसी षड्यन्त्र या विद्रोह द्वारा कम्बुज के राज्य को प्राप्त नहीं किया था, अपितु किसी अन्य निकटतर सम्बन्धी के न होने के कारण वही राज्य का न्याय्य अधिकारी था। इन्द्रवर्मी का विवाह इन्द्रदेवी नामक कुमारी के साथ हुआ था, जो एक अभिलेख के अनुसार राजा महीपतिवर्मा की पुत्री थी। महीपतिवर्मा का पिता राजेन्द्रवर्मा था, और उसकी माता नृपतीन्द्र देवी थी। इसी अभिलेख के अनुसार राजेन्द्रवर्मी का सम्बन्ध उस प्रतापी राजा पुष्कराक्ष के साथ भी था, जिस द्वारा अनिन्दितपुर और शम्भुपुर के राज्यों को मिला कर एक शक्तिशाली राज्य की स्थापना की गई थी। इस पुष्कराक्ष का उल्लेख इस ग्रंथ में पहले किया जा चुका है। इसमें सन्देह नहीं कि इन्द्रवर्मी जहाँ स्वयं राजकुल का था, वहाँ अपनी माता तथा पत्नी की ओर से भी उसका कम्ब्रुज देश के प्राचीन राजकुलों के साथ सम्बन्ध था।

विविध अभिलेखों में इन्द्रवर्मी के कुल का परिचय देते हुए जिन राजाओं के

नाम दिये गए हैं, उनका शासन किन-किन प्रदेशों में था और कम्बुज देश के शासनतन्त्र में उनकी क्या स्थिति थी, यह स्पष्ट नहीं है। सम्भवतः, वे सव (पृथ्वीन्द्रवर्मा, नृपतीन्द्रवर्मा आदि स्थानीय शासक थे, और जयवर्मा द्वितीय तथा जयवर्मा तृतीय के सामन्तों की स्थिति में अपने-अपने प्रदेश का शासन किया करते थे। इन्द्रवर्मा का पिता पृथ्वीन्द्रवर्मा भी इसी प्रकार का सामन्त राजा था, और जयवर्मा तृतीय के कोई सन्तान न होने की दशा में इन्द्रवर्मा ने अपने पारिवारिक सम्बन्धों के कारण कम्बुज के राजसिंहासन को प्राप्त कर लिया था। सम्भवतः, इन्द्रवर्मा द्वारा कम्बुज के राजय की प्राप्त में शिवसोम उसका प्रधान सहायक था। यह शिवसोम जयवर्मा के मामा श्री-जयेन्द्राधिपित वर्मा का पौत्र था, और शास्त्रों का अगाध विद्वान् था। इन्द्रवर्मा शिवसोम का शिष्य था, और क्योंकि शिवसोम का सम्बन्ध जयवर्मा के कुल के साथ भी था, अतः इस प्रभावशाली एवं विद्वान् व्यक्ति का साहाय्य इन्द्रवर्मा द्वारा राज्यप्राप्ति में अवश्य उपयोगी रहा होगा।

इन्द्रवर्मा का राज्यकाल (६६७-६६६ ईस्वी) — राजा इन्द्रवर्मा के शासन की घटनाओं के विषय में कोई महत्त्वपूर्ण वातें हमें जात नहीं हैं। पर उसके अभिलेखों से यह अवश्य सूचित होता है, कि वह एक प्रतापी राजा था, और चीन, चम्पा तथा यवद्वीप (जावा) में उसके आदेशों का पालन होता था। प्रसत-कंडोल अभिलेख का यह पद उद्धरणीय है—

#### "चीन चम्पायवद्वीप भूभृदुत्तुंगमस्तके यस्याज्ञामालतीमाला निर्मला चुम्बलायते॥"

चीन, चम्पा और यवद्वीप के राजा उसकी आज्ञाओं रूपी मालतीपुष्पों की निर्मल मालाओं को अपने मस्तकों को झुका कर ग्रहण करते हैं। चम्पा राज्य की स्थिति कम्ब्रूज के पूर्व में थी, और इन दोनों राज्यों में प्राय: संघर्ष चलता रहता था। नौवीं सदी के प्रारम्भ भाग में चम्पा का एक सेनापति कम्बुज देश पर आक्रमण करता हुआ। बहुत दूर तक आगे वढ़ गया था, और उसने इस राज्य का युरी तरह से घ्वंस भी किया थी। राजा जयवर्मा द्वितीय के नेतृत्व में जब कम्बुज में नवणकित का संचार हुआ, तो चम्पा के लिए पून: कम्बूज पर आक्रमण कर सकना सम्भव नहीं रहा। पर इन राज्यों में विरोध एवं विद्वेष नौवीं सदी में निरन्तर जारी रहा, जिसके कारण ही सम्भवतः इन्द्रवर्मा ने चम्पा पर आक्रमण किया और उसे अपना वशवर्ती तथा आज्ञानुवर्ती वनाने में सफलता प्राप्त ही। चम्पा के इतिहास की जो सामग्री उपलब्ब है, उसके आधार पर इन्द्रवर्मा के इस दावे का न समर्थन होता है, और न खण्डन । अधिक सम्भव यही है, कि चम्पा को अपना वशवर्ती वनाने में इन्द्रवर्मा सफल हुआ था। जहाँ तक यवद्वीप (जावा) का सम्बन्ध है, यह काल उसकी शक्ति के ह्रास का समय था। मध्य जावा के मतराम राज्य का इस समय अन्त हो गया था, और जावा की राजनीत्कि शक्ति का केन्द्र पूर्वी प्रदेशों में विकसित होने लग गया था। सम्भवतः, इन्द्रवर्मा ने जावा की राजशक्ति .. के ह्वास की परिस्थिति से लाभ उठाया था और चम्पा के समान उसे भी अपना वध-वर्ती बना लिया था। आठवीं सदी के उत्तरार्ध और नवीं सदी के प्रारम्भ काल में जावा

और चम्पा दोनों ही कम्बुज की तुलना में अधिक शक्तिशाली थे, और उन्होंने इस देश को आकान्त भी किया था। पर जयवर्मा दितीय और जयवर्मा तृतीय द्वारा कम्बुज की शिवत में जो वृद्धि की गई, इन्द्रवर्मा ने उससे लाभ उठाया और अपने पड़ौस के दोनों राज्यों को परास्त कर अपने अधीन कर लिया। प्रसत-कंडोल अभिलेख में चम्पा और यवद्वीप के साथ चीन का भी इन्द्रवर्मा के वशवर्ती राज्य के रूप में उल्लेख किया गया है। यह तो स्पष्ट ही है. कि सम्पूर्ण चीन कम्बुज राज्य के अधीन नहीं था। पर दक्षिणी चीन के युन्नान प्रान्त में भी अनेक भारतीय उपनिवेशों की सत्ता थी, और दिक्षणी चीन के ये भारतीय राज्य आठवीं सदी में ही चीन की अधीनता से स्वतन्त्र हो गये थे। चीन के तांगवंशी सम्राटों ने इन्हें जीतने का बहुत प्रयत्न किया, पर वे कभी पूर्णतया सफल नहीं हो सके। उत्तरी युन्नान में मिथिला राष्ट्र की स्थिति थी और दिक्षणी युन्नान में आलवी राष्ट्र की। ये दोनों भारतीय उपनिवेश थे, और इनका स्वरूप प्रायः वैसा ही था जैसा कि विएतनाम के चम्पा राज्य का था। इन्द्रवर्मा ने अपने अभिलेख-में जिस चीन को अपना वशवर्ती बनाने का उल्लेख किया है, वह सम्भवतः दिक्षणी चीन का युन्नान प्रान्त ही था जिसके मिथिला तथा आलवी राज्यों को जीतकर उसने अपने अधीन कर लिया था।

इन्द्रवर्मा केवल विजेता ही नहीं था, अपितु कला का भी प्रेमी था। वास्तुशिल्प पर उसने बहुत घ्यान दिया। एक अभिलेख के अनुसार राजिंसहासन पर आरूढ़ होने के तत्काल पश्चात् उसने यह प्रतिज्ञा की थी, कि पाँच दिनों के अन्दर-अन्दर उस द्वारा नये निर्माण का कार्य प्रारम्भ करा दिया जायगा। उसने स्वयं एक सिहासन, एक इन्द्रयान (एक प्रकार का वाहन) और इन्द्रविमानक तथा इन्द्रप्रासादक नाम के दो राज-प्रासादों का प्रारूप तैयार किया, और फिर उनका निर्माण शुरू करा दिया। उसने भिव और दुर्गा की भी तीन-तीन मूर्तियां स्वयं बनायी थीं (स्विभित्परिचता), और उस द्वारा बनवाये गये अनेक मन्दिरों तथा इन्द्रतटाक नामक एक तालाव का विविध अभिलेखों में उल्लेख है। इसमें सन्देह नहीं, कि राजा इन्द्रवर्मा से संरक्षण व प्रोत्साहन प्राप्त कर कम्बुज में शिल्प और कला का बहुत अच्छा विकास हुआ था। मृत्यु के पश्चात् यह राजा 'ईश्वरलोक' नाम से प्रसिद्ध हुआ।

यशोवर्मा — इन्द्रवर्मा का पुत्र यशोवर्धन था, जो अपने पिता के पश्चात् नन ६ ईस्वी में यशोवर्मा नाम से कम्बुज देश के राजिसहासन पर आरूढ़ हुआ। उसकी शिक्षा के लिये इन्द्रवर्मा ने वामशिव नामक आचार्य की नियुक्ति की थी, जो शिवकैवल्य के भाई का पौत्र था। आचार्य शिवकैवल्य का उल्लेख पहले किया जा चुका है। वह तन्त्रवाद का महान् पण्डित था। वामशिव से शिक्षा प्राप्त कर शास्त्रों और काव्यों में यशोवर्मा की अवाध गित हो गई थी, और विद्या तथा साहित्य के प्रति उसे बहुत अनुराग हो गया था। उसके जो अभिलेख उपलब्ध हुए हैं, उनमें साहित्य तथा काव्य की अनुपम छटा दिखाई देती है, और यह भी सूचित होता है कि यह राजा कवियों का आश्रय दाता था। कविता की दृष्टि में अत्यन्त उत्कृष्ट होते हुए भी यशोवर्मा के अभिलेख इस के शासनकाल की राजनीतिक घटनाओं पर विशेष प्रकाण नहीं दानते। पर उनसे यह

अवश्य ज्ञात हो जाता है, कि यशोवर्मा के राज्य का विस्तार कहाँ-कहाँ तक था। एक अभिलेख के अनुसार इसके राज्य की सीमा चीन के समुद्र तक थी (चीनसिंध-पयोधिम्यां मितोवीं येन पालिता)। राजा राजेन्द्रवर्मा (१४४ ईस्वी) के एक अभिलेख से सूचित होता है, कि यशोवर्मा का राज्य चीन और चम्पा तक वितीण था। इन्द्रवर्मी द्वारा कम्बुज का जो राज्य विस्तार किया गया या, वह यशोवर्मा के समय में भी अक्षुण्ण था, यह भरोसे के साथ कहा जा सकता है। उसने भी किसी प्रदेश की विजय की हो, या किसी अधीनस्य प्रदेश के विद्रोह को शान्त करने के लिये शस्त्रशक्ति का प्रयोग किया हो, इस सम्बन्ध में कोई संकेत अभिलेखों से नहीं मिलता। एक अभिलेख में यह अवस्य आया है, कि उसने अपने नाविक वेड़े को विजय के लिये चारों ओर प्रसारित किया था (नौकार्बुदं येन जयाय याने प्रसारित पींतसितं समन्तात्) पर सामुद्रिक शक्ति का यह उपयोग किस प्रयोजन से और किस क्षेत्र में किया गया था, यह ज्ञात नहीं है।

यशोवमा के अभिलेखों में राजा द्वारा वनवाये गये मन्दिरों और आश्रमों आदि का सुविस्तृत रूप से वर्णन है। उस द्वारा उत्कीर्ण प्राह वात स्तेल शिलालेख में ५० श्लोक हैं, और उसकी ११ प्रतियाँ विविध स्थानों पर उपलब्ध हुई हैं । इनके अन्य सब ग्लोक एक ही हैं, केवल एक क्लोक में अन्तर है, जिसमें कि जस विधिष्ट देवता का उल्लेख है जिसके उपलक्ष में वहाँ अभिलेख उत्कीर्ण कराया गया या। थुनल वरे स्तेल अभिलेख में १०५ श्लोक हैं, और वह ५ विभिन्न स्थानों पर उत्कीर्ण है। इसी प्रकार लोले स्तेल अभिलेख में ६३ रलोक हैं, और उसकी भी दो प्रतियां उपलब्ध हैं। इन विविध अभिलेखों द्वारा यशोवमी के समय के धार्मिक तथा सामाजिक जीवन पर बहुत प्रकाश पड़ता है, वयों कि इनमें आश्रमों तथा देव मन्दिरों के सम्बन्ध में अनेक नियमों तथा राजकीय आदेशों का भी विशेष रूप से उल्लेख किया गया है। यशोवमा से पहले के राजाओं ने कम्बूज देश में जो अभिलेख उत्कीर्ण कराये थे, उनके लिये पल्लव (दक्षिण भारत) लिपि का प्रयोग किया गया था, पर अब वहाँ पल्लव लिपि के साथ-साथ उत्तर भारत की लिपि भी प्रयुक्त की जाने लगी। इसी प्रकार का परिवर्तन जावा में भी हुआ था, और इस काल के लगभग वहां भी उत्तर भारत की लिपि का प्रयोग प्रारम्भ हुआ था। इससे अनुमान किया गया है, कि नीवीं सदी के उत्तराई में भारत के उत्तरी प्रदेशों से भी बहुत से नये उपनिवेशक दक्षिण-पूर्वी एशिया के विविध प्रदेशों में जाकर आबाद हुए थे।

यशोवर्मा स्वयं शैव धर्म का अनुयायी था, पर बौद्ध धर्म के प्रति भी उसकी आस्था थी। उसने जहाँ बहुत-से शैव व पौराणिक 'हन्दू मन्दिर वनवाये, वहाँ बौद्ध विहारों की भी उपेक्षा नहीं की। अङ्कोर थोम न राजप्रासाद के समीप तेप्नम् के मन्दिर में एक अभिलेख उत्कीणं है, जिसके पहले दो श्लोकों में शिव स्तुति के अनन्तर तीसरे श्लोक में कहा गया है, कि "जिसने स्वयं अवगत करके इस भव के बन्धन से मुक्ति के साधनों को तीनों लोकों को समझाया, और जिसने निर्वाण वर को प्रदान किया, उसी वंधचरण करणहृदय बुद्ध को नमस्कार है।" एक अन्य अभिलेख में यशोवर्मा द्वारा वनवाये गये बौद्ध आश्रम (विहार) का उल्लेख है। वहाँ लिखा है—"राजाधिराज

कम्बुजभूमिपति राजा यशोवर्मा ने बौद्धों के हित के लिये इव सौगताश्रम को वनवाया।"

अभिलेखों के अनुशीलन में यशोवर्मा के शासनकाल का जो चित्र हमारे सम्मुख उपस्थित होता है, उसके अनुसार इस राजा के शासन में कम्बुज राज्य अत्यन्त समृद्ध या, जनता सुखी एवं सम्पन्न यी, देश में सर्वंत्र शान्ति विराजती थी, और राजा अपनी प्रजा की आर्थिक, राजनीतिक, सामाजिक तथा धार्मिक उन्नति के लिये निरन्तर प्रयतन-शील रहता था। यशोवर्मा ने एक नई नगरी की भी स्थापना की थी, जिसका नाम पहले कम्बुजपुरी रखा गया था और वाद में वदल कर यशोधरपुर कर दिया गया था। इस नगरी का निर्माण फ्नोम बखेन नामक पहाड़ी शिखर-प्रदेश पर किया गया था। अङ्कोर थोम क्षेत्र के कुछ अवशेष इस समय भी इस पहाड़ी पर विद्यमान हैं। पहले यह माना जाता था, कि अङ्कोर थोम का ही प्राचीन नाम यशोधरपुर था और उसका निर्माण यशोवर्मा द्वारा ही कराया गया था। पर अब यह समझा जाता है, कि अङ्कोर थोम बाद में बना था, यद्यपि उसका निर्माण उसी स्थान के समीप किया गया या जहाँ कि यशोवर्मा द्वारा यशोधरपुर नगरी वसायी गई थी । वर्तमान अङ्कोर थोम के सुविस्तृत क्षेत्र में वह नगरी भी आ गई है, जिसकी स्थापना यशोवर्मा द्वारा की गई थी। इस दृष्टि से अङ्कोर थोम के श्रीगणेश का श्रेय यशोवर्मा को देना असंगत नहीं है।

६०८ ईस्वी में यशोवर्मा की मृत्यु हुई। कम्बुज राजाओं की परंपरा के अनुसार मृत्यु के पश्चात् उसे 'परमशिवलोक' का विरुद्ध प्रदान किया गया, जो शिव के इस

उपासक राजा के लिये सर्वेथा उपयुक्त था।

यशोवर्मा के उत्तराधिकारी—यशोवर्मा के बाद उसके दो पुत्र कम्बुज देश के राजिसहासन पर आरूढ़ हुए। इनके नाम हर्षवर्मा प्रथम और ईशानवर्मा दितीय थे। इनके पश्चात् जयवर्मी चतुर्थं कम्बुज देश का राजा बना। यह जयवर्मा चतुर्थं यशोवर्मा का बहनोई था। हर्षवर्मा, ईशानवर्मा और जयवर्मा चतुर्थ किस-किस वर्ष में और किन परिस्थितियों में राजा के पद को प्राप्त करने में समर्थ हुए यह स्पष्ट नहीं है। अनेक अभिलेखों में राजा हर्षवर्मा का उल्लेख मिलता है। वात चक्रेत स्तेल अभिलेख में यशोवमी के पुत्र हर्षवर्मा द्वारा अद्रव्याद्यपुरेश शिव के मंदिर को दिए गये एक दान का वर्णन है, और इस अभिलेख के रूमेर भाषा के भाग पर शक संवत् ६३४ (११२ ईस्वी) अंकित है। पर अभिलेख का यह भाग खण्डित दशा में है, अतः ५३४ शक संवत् का उल्लेख किस प्रसंग में हुआ है, यह स्पष्ट नहीं है। ६१२ ईस्वी में हर्षवर्मी कम्बुज का राजा था, यह अनुमान इस अभिलेख से अवश्य किया जा सकता है। तुओल कुल के अभिलेख में ८४७ शक (६२५ ईस्वी) में ईशानवर्मा की सेवा में प्रस्तुत एक निवेदन का उल्लेख है, जिससे यह सूचित होता है कि ६२५ ईस्वी में कम्बुज के राजसिहासन पर राजा ईशानवर्मा द्वितीय विराजमान था। इस दशा में हर्षवर्मा के शासन काल का अन्त ६२५ ईस्वी से पूर्व ही हो जाना चाहिये। इसी को दृष्टि में रखकर अनेक ऐतिहासिकों ने हर्षवर्मा का शासनकाल ६० द से ६२२ ई० तक निर्धारित किया है। ६२२ तक कम्बुज देश हर्षवर्मा के शासन में रहा था, इस बात का संकेत एक अन्य अभिलेख में भी मिलता

है, जो तुओल पेई में उपलब्ध हुआ है। यह लेख खण्डित है, और इसमें राजा के नाम का प्रारम्भ 'ह' से हुआ है, जिस कारण इसे हर्पवर्मा का माना गया है। इस अभिलेख पर मध्य शक्त (६२२ ईस्वी) अंकित है। सम्भवतः, ६२२ ईस्वी में हर्पवर्मा की मृत्यु हो गई थी, और उसके पण्चात् उसका छोटा भाई ईशानवर्मा कम्बुज देश का राजा बना था। मृत्यु के पण्चात् हर्पवर्मा को 'रुद्रलोक' का विरुद्ध दिया गया था।

ईशानवर्मा दितीय के शासनकाल की कोई घटना ज्ञात नहीं है। तुओलकुल के अभिलेख में उसकी सेवा में प्रस्तुत निवेदन का जो वर्णन है, उसका उल्लेख ऊपर किया जा चुका है। ईशानवर्मा के वाद जयवर्मा चतुर्य कम्बुज के राजसिंहासन पर आरूढ़ हुआ था। जयवर्मा यशोवर्मा का वहनोई था, और वह इन्द्रवर्मा के राजकुल का नहीं था। ईशानवर्मा के वाद उसने कम्बुज पर किस प्रकार अपना शासन स्थापित किया, इस प्रश्न पर विद्वानों ने वहुत तर्क-वितर्क किया है, और स्वाभाविक रूप से वे इस विषय पर एकमत नहीं हैं। अधिक प्रचलित मत यह है, कि ईशानवर्मा और हर्पवर्मा के जीवनकाल में ही जयवर्मा ने उनके विरुद्ध विद्वोह का झण्डा खड़ा कर दिया था, और ६२१ ईस्वी से कुछ समय पूर्व ही कोहकेर को राजधानी बनाकर स्वतंत्र रूप से शासन करना प्रारम्भ कर दिया था। कम्बुज के कुलदेवता देवराज की मूर्ति को भी वह यशोधरपुर से कोहकेर ले गया था, और उसने उसी को अपने शासन का केन्द्र वना लिया था। ६२८ ईस्वी में ईशानवर्मा दितीय की मृत्यु हो जाने पर वह सम्पूर्ण कम्बुज राज्य का स्वामी हो गया था, और कोई ऐसा व्यक्ति नहीं रह गया जो उसका प्रतिस्पर्धी हो। मृत्यु के वाद ईशानवर्मा दितीय को 'परमरुद्रलोक' का विरुद्ध प्रदान किया गया था।

जयवर्मा चतुर्यं — जयवर्मा चतुर्यं ने अपने स्याल (पत्नी के माई) यशोवर्मा के पुत्रों के विरुद्ध विद्रोह कर शक्ति प्राप्त की थी, और इसीलिए यशोधरपुर के स्थान पर कोहकेर में अपनी नई राजधानी का निर्माण किया था। यह स्थान अङ्कोर थोम के ५० मील उत्तर-पूर्वं में है, और हरा भरा न होकर ऊसर भूमि के रूप में है। पर जयवर्मा चतुर्यं ने वहाँ जिस नई नगरी का निर्माण कराया था, उसके भग्नावशेप अब तक भी विद्यमान हैं, जो उसकी विशालता तथा समृद्धि को सूचित करते हैं। इन भग्नावशेपों में एक मुख्य मन्दिर, वारह गौण मन्दिर तथा एक कृतिम जलाशय के खण्डहर उल्लेखनीय हैं। इस राजा द्वारा बनाये हुए मन्दिरों तथा उनमें प्रतिष्ठापित मूर्तियों का वर्णन अनेक अभिलेखों में भी विद्यमान है। ये अभिलेख रूपेर भाषा में हैं। इनमें प्रसत्या अन्दोन अभिलेख विशेष महत्व का है। उसमें शिव, गंगा, विष्णु, ब्रह्मा, उमा और भारती की स्तुति के पश्चात् यशोवर्मा, हर्षवर्मा, ईशानवर्मा और जयवर्मा की प्रशस्तियों दी गई हैं, और जयवर्मा द्वारा ६१ हाथ की ऊँचाई पर लिंग की स्थापना का उल्लेख है। कोहकेर के भग्नावशेषों में भी १२० फीट ऊँचे एक आधार के खण्डहर विद्यमान हैं, जिसका निर्माण सम्भवतः लिंग या कुलदेवता को प्रतिष्ठापित करने के लिए ही किया गया था।

- जयवर्मा चतुर्य के शासनकाल में कम्बुज देश की सेनाओं द्वारा चम्पा पर आक्रमण किया गया था और चम्पा का राजा उनके सम्मुख नहीं टिक सका था, इसकी सूचना हमें ज्ञात नहीं है। ६४२ ईस्वी में इस राजा की मृत्यु हुई थी, और मृत्यु के पण्चात् इसे 'परमणिवपद' का विरुद प्रदान किया गया था।

हर्षवर्मा द्वितीय — जयवर्मा चतुर्थ के वाद उसका पुत्र हर्षवर्मा द्वितीय कम्बुज देश के सिहासन पर आरूढ़ हुआ। इस राजा के समय के केवल दो अभिलेख उपलब्ध हैं, एक फ्नोम बायन अभिलेख हैं, जिसमें उत्पन्नकेश्वर शिव की स्तुति के अनन्तर राजा जयवर्मा चतुर्थं की प्रशस्ति दी गई है, और हर्षवर्मा द्वितीय के राजा बनने का वर्ष शक संवत् = ३३ दिया गया है। दूसरा अभिलेख वातक्देई कार स्तेल का है, उसमें भी इस राजा के राज्यारोहण का उल्लेख मिलता है। पर इन अभिलेखों से हर्पवर्मा द्वितीय के शासनकाल की किसी घटना पर प्रकाश नहीं पड़ता। वस्तुतः, इस राजा का शासनकाल बहुत स्वल्प था। उसने केवल दो साल राज्य किया, और उसके वाद राजेन्द्रवर्मा ने कम्बुज देश के राजसिंहासन को हस्तगत कर लिया। मृत्यु के पश्चात् हर्ववर्मा द्वितीय के लिए 'ब्रह्मलोक' विरुद्ध का प्रयोग किया गया था।

राजेन्द्रवर्मा-अनेक अभिलेखों में राजेन्द्रवर्मा को हर्षवर्मा द्वितीय का वड़ा भाई कहा गया है। इससे यह अनुमान किया गया था, कि राजेन्द्रवर्मा भी जयवर्मा चतुर्थ का ही पुत्र था। पर प्रक्त यह था, कि यदि राजेन्द्रवर्मा हर्षवर्मा का सगा बड़ा भाई था, तो उससे पहले हर्षवर्मा द्वितीय क्यों सिहासन पर आरूढ़ हुआ ? विविध अभिलेखों के आधार पर इस समस्या पर भी विद्वानों ने बहुत तर्क-वितर्क किया है। पर अब राजेन्द्रवर्मा के प्रे रूप अभिलेख से इस समस्या का सन्तोषजनक रूप से समाधान हो गया है। इसके अनुसार राजा यशोवर्मा की दो वहनें थीं, जयदेवी और महेन्द्रदेवी। जयदेवी का विवाह जयवर्मा चतुर्थं के साथ हुआ था, और उनके पुत्र का नाम हर्षवर्मा द्वितीय था। महेन्द्रदेवी का विवाह महेन्द्रवर्मा नामक व्यक्ति से हुआ था, और उनके पुत्र का नाम राजेन्द्रवर्मा था। जयदेवी बड़ी वहिन थी, अतः पहले उसके पुत्र को राजसिंहासन का अधिकारी माना गया, यद्यपि वह आयु में राजेन्द्रवर्मा से छोटा था। महेन्द्रवर्मा भी कुल की दृष्टि से साधारण व्यक्ति न होकर एक प्रतिष्ठित राजकुल में उत्पन्न हुआ था, यह भी प्रे रूप के अभिलेख में प्रतिपादित किया गया है। उसके अनुसार कौण्डिन्य और सोमा के वंशज वालादित्य की भानजी सरस्वती थी, जिसका विवाह विश्वरूप नामक बाह्मण के साथ हुआ था। इन्हीं के वंशजों में आगे चलकर वेदवती नामक कन्या हुई। महेन्द्रवर्मा का सम्बन्ध इसी वेदवती के कुल के साथ था, और इसी कारण राजेन्द्रवंमी को भी राजकुल का व्यक्ति माना जा सकता है।

राजेन्द्रवर्मा का कुल चाहे कोई भी क्यों न हो, पर इसमें सन्देह नहीं कि वह एक प्रतापी राजा था और उसके शासनकाल में कम्बुज देश उन्नित तथा समृद्धि के मार्ग पर अग्रसर हुआ था। इस राजा के अनेक अभिलेख उपलब्ध हैं, जो विशद प्रशस्तियों के रूप में हैं। ५७४ शक संवत् (९५२ ईस्वी) में उत्कीर्ण मेबोन अभिलेख में २१८ श्लोक हैं, और ५६३ शक में उत्कीर्ण प्रे रूप अभिलेख की श्लोक-संख्या २६८ है। इन अभिलेखों के कितप्य श्लोक शार्दूलविकीडित और स्रग्धरा छन्दों में भी हैं, जिनके कारण इनके कलेवर बहुत विशाल हो गये हैं। इनके अतिरिक्त मात अन्य अभिलेख हैं, जो या तो राजेन्द्रवमा द्वारा उत्कीणं कराये गये थे और यो उसके शासन-काल के हैं। यद्यपि इन क्षिप्तिस्ति ता मुख्य विषय राजेन्द्रवर्मा की वंशाविल तथा उसके वंश के विविध राजाओं के शानपुष्य तथा धर्मकृत्यों का उल्लेख करना है, पर प्रसंगवश उनसे कुछ राजनीतिक घटनाव्यों का भी संकेत मिल जाता है। उसके शासनकाल की प्रधान घटना यशोधरपुर को फिर से शम्बूज देश की राजधानी बनाना है। इस नगरी की स्थापना राजा यशोवमां द्वारा की वर्ष पी। पर जयवर्मा चतुर्थ ने कोहकेर में अपनी नई राजधानी बनाई थी, जो ह्र्पंवर्म द्वितीय के समय में भी कम्बूज की राजधानी रही थी। चिरकाल तक उपेक्षित रहि के कारण यशोधरपुर उजड़ गया था। पर राजेन्द्रवर्मा द्वारा उनका पुनरुद्धार किया गया, और वहाँ 'महेन्द्रपासाद' नाम से एक नये राजमहल का निर्माण कराया गया, जिसमें एक सुवर्णगृह भी था। यशोवर्मा द्वारा निर्मित जलाशय के मध्य में राजेन्द्रवर्मा ने एक मन्दिर बनवाया और इस नगरी को विभूषित करने के लिए अनेक प्रयत्न किये। अङ्कोर थोम के रूप में यशोधरपुर का जो विकास बाद के समय में हुआ, उसका सूत्रपात राजेन्द्रवर्मा द्वारा ही कर दिया गया था।

चम्पा और कम्बुज राज्यों में जो संघर्ष चिरकाल से चल रहा था, राजेन्द्रवर्मा के शासनकाल में उसने अत्यन्त उग्र रूप प्राप्त कर लिया था। ८८२ शक (६६० ईस्वी) में उत्कीर्ण वात चुम के अभिलेख के अनुसार राजेन्द्रवर्मा ने चम्पा आदि अनेक परराष्ट्री पर विजय प्राप्त की थी। इस अभिलेख में उसे चम्पा आदि के लिए कालाग्नि के समान कहा गया है (चम्पादिपरराष्ट्राणां दग्धा कालानलाकृतिः)। इसी प्रकार प्रे-रूप के क्षभिलेख में इस राजा द्वारा चम्पाधिप के वाहुबल द्वारा जीते जाने का उल्लेख है (चम्पाधिपं बाह्रवलेन जित्वा) । ६५२ं ईस्वी में उत्कीर्णं कराये गये मेवोन शिलालेख से सुचित होता है, कि राजेन्द्रवर्मा के आज्ञानुवर्ती वीर सैनिकों ने चम्पाघिराज की नगरी को भूमिसात् कर दिया था, और समुद्र के समान गहरी उसकी परिखा भी उन द्वारा नष्ट कर दी गई थी (यस्य सागरगम्भीरपरिलाभस्मसात्कृता, चम्पा-धिराजनगरी बीरैराजानुकारिभिः)। राजेन्द्रवर्मा के विविधि अभिलेखों में चम्पा को जीतने का जो वर्णन है, उसकी पुब्टि चम्पा के भी एक अभिलेख से होती है। वहाँ लिखा है, कि कम्बुजों (कम्बुज के लोगों) द्वारा पो-नगर मन्दिर की एक सुवर्ण प्रतिमा उठा ले जायी गई थी, जिसके स्थान पर चम्पा के राजा ने १६५ ईस्वी में एक प्रस्तर-मूर्ति प्रतिष्ठापित कर दी थी (हैमीं यत्प्रतिमां पूर्व येन दुष्प्रापतेजसा, न्यस्तां लोमादि-संक्रान्तामृता उद्धतकाम्बुजाः) पो नगर के मन्दिर में ही एक अन्य शिलालेख है, जिसमें दद७ शक ( ११ द ईस्वी ) में देवी भगवती की सुवर्णप्रतिमा के प्रतिष्ठापित किये जाने का उल्लेख है। सन् ६१८ में पो नगर मन्दिर में जो सुवर्णमूर्ति स्थापित की गई थी, उसे ही राजेन्द्रवर्मा के सैनिक दसवीं सदी के मध्य भाग में कभी वहाँ से उठा ले गये थे, जिसके स्थान पर ६६५ ईस्वी में चम्पा के राजा द्वारा एक प्रस्तरमूर्ति प्रतिष्ठापित कर दी गई थी।

चम्पा के अतिरिक्त अन्य अनेक राज्यों पर भी राजेन्द्र वर्मा द्वारा आक्रमण किए गए थे, यह तो उसके अभिलेखों से ज्ञात होता है, पर ये राज्य कौन-से थे इस विषय में कोई संकेत अभिलेखों से नहीं मिलता। पर इसमें सन्देह नहीं, कि राजेन्द्रवर्मा एक शिनतशाली राजा था, और उसके शासनकाल में कम्बुज का राज्य अक्षुण्ण रहा था। सम्भवतः, अपने अधीनस्थ प्रदेशों के विद्रोहों का दमन करने के लिए ही राजेन्द्र-वर्मी को चारों दिशाओं में आऋषण करने की आवश्यकता हुई थी। ६६ द ईस्वी में जब इस राजा की मृत्यु हुई, तो उसके लिये 'शिवलोक' विरुद का प्रयोग किया गया। अपने जीवनकाल में ही उसने अपने पुत्र जयवर्मी को युवराज के पद पर नियुक्त कर दिया था। अतः उसके बाद वही कम्बुज के राजिसहासन पर आरूड हुआ। राजेन्द्रवर्मी स्वयं पौराणिक हिन्दू धर्म का अनुयायी था, और उसने शिव, पावंती, विष्णु, ब्रह्मा और राजेन्द्रवर्म शिव की अनेक मूर्तियाँ मन्दिरों में प्रतिष्ठापित करायी थीं। पर बौद्ध धर्म के प्रति भी उसका अनुराग था। मेवोन के अभिलेख से सूचित होता है, कि उसने बौद्ध मत का भी भलीभौति अध्ययन किया था।

जयवर्मा पञ्चम — अपने पिता की मृत्यु के पश्चात् ६६८ ईस्वी में जब जयवर्मा पञ्चम कम्बुज देश का राजा बना, तो उसकी आयु अधिक नहीं थी। यह इस बात से सूचित होता है, कि राजिसहासन पर आरूढ़ होने के बाद भी वह अपने गुरु से विद्याध्ययन करता रहा था। उसने ३३ वर्ष तक राज्य किया, और १००१ ईस्वी में उसकी मृत्यु हुई। मृत्यु के पश्चात् उसे 'परमवीरलोक' विरुद्ध दिया गया।

जयवर्मा पञ्चम के सुदी घं शासनकाल (६६८-१००१ ई०) की कोई महत्त्वपूणें राजनीतिक घटना हमें जात नहीं है। प्रसत सेक ता तुई अभिलेख से सूचित होता है, कि जयवर्मा ने भी चम्पा पर आक्रमण किया था और इस युद्ध में उसने सफलता भी प्राप्त की थी। एक अभिलेख में उस द्वारा अपने नाम से जयनगरी नामक नगर के निर्माण का भी उल्लेख है। पर जयवर्मा पञ्चम के अभिलेखों में प्रधान रूप से उस द्वारा बनाये हुए मन्दिरों तथा उनमें प्रतिष्ठापित मूर्तियों का ही वर्णन है। एक अभिलेख में इस राजा के विषय में लिखा है, कि उसने 'वर्णों और आश्रमों को दृढ़ आधार पर स्थापित कर भगवान् को प्रसन्न किया था।' जयवर्मा पञ्चम के समान उसकी भगिनी इन्द्र लक्ष्मी तथा उसके भगिनीपति देवभट्ट दिवाकर भी धर्म के प्रेमी थे। उनके विषय में एक अभिनेख में ये वाक्य आये हैं—'भूपाल राजेन्द्रवर्मा के जामाता और राजा जयवर्मा के भगिनी-पति देवभट्ट दिवाकर थे, जिन्होंने मध्यन में तीन देवता स्थापित करके भद्रेश्वर के रूप में उनकी प्रतिष्ठा की। भद्रेश्वर को सुवर्ण और दूसरे बहुमूल्य रत्नों के एक यान, अद्भुत रत्न-आभूषण देकर बहुत-सी भूमि, ताँवा, चाँदी, सोना, गाय, दास, दासी जैसे घोड़ और हाथियों के देने के बाद—देव दिवाकर ने स्वयं आजा दी कि इस स्थान पर आने वालों के भोजन के लिये प्रतिवर्ष छह खारी चावल दिया जाए।

गृहकतह का काल — १००१ ईस्वी में जयवर्मा पञ्चम की मृत्यु के पश्चात् कम्बुज के राजिसहासन के लिए गृहकलह प्रारम्भ हो गया, और अनेक व्यक्तियों ने अपने को राजा घोषित कर दिया। इसका कारण शायद यह था. कि जयवर्मा पञ्चम की कोई सन्तान नहीं थी, जिसे सब कोई निविवाद रूप से राजा स्वीकार कर लेते। ६२३ शक (१००१ ईस्वी) का प्रसत ख्ना का एक अभिलेख है, जिसे राजा उदयादित्यवर्मा

द्वारा उत्कीर्ण कराया गया था। इस अभिलेख में उदयादित्यवर्मा के पूर्वजों की वंशावली दो गई है, और जयवर्मा पञ्चम के साथ उनका सम्बन्ध भी सूचित किया गया है। उसके अनुसार उदयादित्यवृर्मा की माता जयवर्मा पञ्चम की पटरानी की वड़ी वहन थी। सम्भवतः, जयवर्माकी पटरानी के कोई सन्तान नहीं थी, इसी कारण उसके मानजे उदयादित्यवर्मा ने अपने की राजसिंहासन का न्याय्य अधिकारी मान लिया था। पर अन्य लोग उसके इस अधिकार को स्वीकृत करने को उद्यत नहीं हुए। १००१ ईस्वी का ही एक अन्य अभिलेख (रोवन रोमस जिलालेख) मिला है, जिसमें राजा सूर्यवर्मा का उल्लेख है। इससे सूचित होता है, कि उदयादित्यवर्मा के साथ ही सूर्यवर्मा ने भी अपने को राजा घोषित कर दिया था। इन दो के अतिरिक्त एक अन्य व्यक्ति ने भी इस समय राजा का पद ग्रहण कर लिया था। इसका नाम जयवीरवर्मा था, जिसका एक अभिलेख **९२५ शक (१००३ ईस्वी) में तुओल प्रसत में उत्कीर्ण कराया गया था। इस प्रकार** जयवर्गा की मृत्यु के पश्चात् कम्बुज देश के राजिंसहासन के लिए तीन दावेदार मैदान में आ गये थे। इनमें से उदयादित्यवर्मा के सम्बन्ध में कोई सूचना १००२ ईस्वी के बाद में नहीं मिलती। वह किस प्रकार गृहकलह के क्षेत्र से पृथक हो गया, यह पूर्णतया अज्ञात है। पर सूर्यवर्मा और जयवीरवर्मा में अनेक वर्षों तक संघर्ष चलता रहा, जिसमें अन्त-तोगत्वा सूर्यवर्मा को सफलता प्राप्त हुई। इन दोनों राजाओं के जो अभिलेख मिले हैं, उनके प्राप्तिस्थानों से स्चित होता है कि यशोधरपुर, अङ्कोर क्षेत्र तथा कम्बुज देश के . पश्चिमी प्रदेश जयवीरवर्मा के अधिकार में थे, और कम्बूज के उत्तर-पूर्वी क्षेत्र पर सूर्य-वर्मा का कब्जा था। कोई नौ साल तक इन दोनों राजाओं में संघर्ष चलता रहा, जिसका अन्त सूर्यंवर्मा की विजय से हुआ (१०१० ईस्वी)।

जयवीरवर्मा के कुल का कोई परिचय अभिलेखों से नहीं मिलता। पर सूर्यवर्मा की जो अनेक प्रशस्तियाँ उपलब्ध हैं, उनमें उसे राजा इन्द्रवर्मा के कुल में उत्पन्न कहा गया है, और उसकी पत्नी श्रीवीरलक्ष्मी का सम्बन्ध हर्षवर्मा तथा ईशानवर्मा के कुल के साथ बताया गया है। इस राजा के विषय में एक अन्य मत का प्रतिपादन प्रसिद्ध फ्रेंब्च विद्वान सेदे ने किया है। उनके मत में मुर्यवर्मा मलाया का राजक्मार था, और जयवर्मा पञ्चम के पश्चात् की राजनीतिक परिस्थिति से लाभ उठाकर उसने कम्बुज देश पर अपना गासन स्थापित कर लिया था। अभिलेखों में सूर्यवर्मा के साथ 'कम्त्वन' उपाधि का प्रयोग किया गया है, जिसे सेदे ने मलाया के 'त्वन' का रूपांतर माना है। मलाया की भाषा में 'स्वन' का अर्थ राजकूमार या राजा है। पन्द्रहवीं सदी के पाल-ग्रन्य 'चामदेवी वंस' में सिरिधम्मनगर के राजा के पुत्र कम्बुज के राजा द्वारा हरिपुंजय पर आक्रमण करने का उल्लेख है। यह आक्रमण १०५६-५७ ईस्वी के लगभग हुआ था, जिस समय कि कम्बुज देश के राजसिंहासन पर मूर्यवर्मा विराजमान था। अतः जिस कम्बुजराज ने हरिपुंजय पर आक्रमण किया था, चामदेवी वृंश के अनुसार वह सिरधम्म-नगर के राजा का पुत्र था। क्योंकि सिरिधम्मनगर की स्थिति मलाया प्रायद्वीप में लिगोर नामक स्थान पर थी, अत: सेदे के मत में सूर्यवर्मा मूलत: मलाया का एक राजकुमार था, जिसने कि बाद में कम्बुज के राजिसहासन को हस्तगत कर लिया था।

सम्भव है, कि मलाया के जिस राजकुल में सूर्यंवर्मा उत्पन्न हुआ था, कम्बुज के इन्द्रवर्मा के कुल के साथ भी उसका सम्बन्ध रहा हो। पर सेदे के मन्तव्य को स्वीकार कर सकने में सबसे बड़ी किठनाई यह है, कि जयवर्मा पञ्चम की मृत्यु के बाद कम्बुज में जो गृह-युद्ध प्रारम्भ हुआ उसमें सूर्यंवर्मा के अधिकार में कम्बुज के उत्तर-पूर्वी प्रदेश थे, और पिचमी प्रदेशों पर जयवीरवर्मा का प्रभुत्व था। यदि सूर्यंवर्मा मलाया का राजकुमार होता और उसने वहाँ से कम्बुज को अधिगत करने का प्रयत्न किया होता, तो पहले पिचमी कम्बुज को अपने अधिकार में करता।

अपने प्रतिद्वन्द्वी जयवीरवर्मा को युद्ध में परास्त कर सूर्यवर्मा कम्बुज देश के राजसिहासन को अधिगत करने में समर्थ हुआ (१०१० ई०)। अनेक अभिलेखों के अनुसार
सूर्यवर्मा ने नी वर्षों के संघर्ष के पश्चात् ६२४ शक (१००२ ई०) में राजपद प्राप्त कर
लिया था। यह तो स्पष्ट है, कि जयवीरवर्मा को अन्तिम रूप से परास्त करने में नी वर्ष
का समय लगा था। पर सूर्यवर्मा अपने को कम्बुज देश का वैध राजा उससे पूर्व ही
(१००२ ई० में) मानने लग गया था, जविक सम्भवतः उदयादित्यवर्मा की मृत्यु हो
गई थी। जयवर्मा पञ्चम की मृत्यु के बाद के दस वर्षों का इतिहास प्रायः अस्पष्ट है।
पर इसमें सन्देह नहीं, कि १०१० ईस्वी तक सूर्यवर्मा अपने विपक्षियों को परास्त कर
कम्बुज देश पर अपना आधिपत्य सुदृढ़ रूप से स्थापित कर चुका था, और चालीस वर्ष
तक इस राजा ने सुव्यवस्थित रूप से कम्बुज देश का शासन किया। सूर्यवर्मा प्रथम से
कम्बुज के इतिहास में एक नये युग का प्रारम्भ हुआ, जिसमें इस देश की शक्ति में
निरन्तर वृद्धि होती गई।

## (३) शक्तिशाली कम्बुज साम्राज्य

कम्बुज राज्य का विस्तार—अङ्कीर क्षेत्र में यशोधरपुर और कोहकेर को केन्द्र बनाकर कम्बुज के विविध राजाओं ने अपने राज्य की शक्ति का जिस ढंग से उत्कर्ष किया, इसका वृत्तान्त पिछले प्रकरण में लिखा गया है। इन राजाओं के प्रयत्न से कम्बुज एक शक्तिशाली एवं विशाल राज्य वन गया था, जिसकी उत्तरी सीमा चीन के साथ जगती थी। पूर्व में चम्पा की स्थित एक स्वतंत्र राज्य की थी, पर कम्बुज के राजा उसे अपनी अधीनता में ले आने के लिए निरन्तर प्रयत्नशील रहते थे, और इस प्रयत्न में अनेक बार उन्हें सफलता भी प्राप्त हुई थी। चम्पा के उत्तर में तोन्किन का प्रदेश कम्बुज राज्य के अन्तर्गत था, और उसके उत्तर में स्थित युन्नान प्रान्त में जो भारतीय उपनिवेश (आलविराष्ट्र और मिथिला राष्ट्र) थे, वे भी कम्बुज के आधिपत्य को स्वीकार करने लगे थे। ये प्रदेश वर्तमान समय में चीन के अन्तर्गत हैं, और इनके आधीन हो जाने के कारण कम्बुज राज्य की उत्तरी सीमा ठेठ चीन के साथ जा लगी थी। युन्नान के ये राज्य कम्बुज की अधीनता में आ गये थे, इस बात की पुष्टि स्थानीय विवरणों तथा अनुश्रुतियों द्वारा भी होती है। मेकाँग नदी की एक उत्तरी शाखानदी के तट पर स्थित बयाओ नगरी के पुराने इतिवृत्त के अनुसार जब इस नगरी की स्थापना हुई, तो समीप के जगलों और पहाड़ियों पर छमेर (कम्बुज) राजाओं द्वारा निर्मत राजप्रासादों तथा

नगरों के खंडहर सर्वत्न विखरे पड़े थे। इसी प्रकार एक अन्य स्थानीय विवरण के अनुसार एक रुमेर राजा ने सुवर्णग्राम नामक एक नगरी की स्थापना उस स्थान पर की थी, जहाँ कि वाद में क्सिएन सेन नगर आवाद हुआ। ये सब तथ्य यह प्रमाणित करने के लिए पर्याप्त हैं, कि राजेग्द्रवर्मा जैसे प्रतापी राजाओं के शासनकाल में कम्बूज राज्य की उत्तरी सीमा ठेठ चीन के साथ जा लगी थी। पश्चिम दिशा में कम्बुज राज्य की सीमा सियाम तक पहुँच गई थी, और मीनम तथा मेकांग नदियों के मध्यवर्ती प्रदेशों पर कम्बुज का आधिपत्य स्थापित हो गया था। लवपुरी का प्रदेश कम्बुज राज्य के अन्तर्गत था, और उसके उत्तर में जो अनेक छोटे-छोटे राज्य पृथक् रूप से विद्यमान थे, वे कम्बुज देश के राजाओं के प्रभुत्व को स्वीकार करते थे। लवपुरी प्रदेश की स्थिति सियाम की खाड़ी के उत्तर और काम्फेड़ फेत के दक्षिण में थी। लवपूरी प्रदेश के उत्तर में स्थित जो राज्य कम्बुज के प्रभुत्व में थे, उनमें सुखोदय, योनकराष्ट्र क्षीर क्षेमराष्ट्र प्रधान थे। क्षेमराष्ट्र की पूर्वी तीमा आलविराष्ट्र के साथ लगती थी, वह भी कम्ब्रुज के अधीन था। मलाया प्रायद्वीप के उत्तरी भाग पर भी कम्बुज का आधिपत्य स्थापित हो गया था, और इस प्रकार उसके राज्य की पश्चिम-दक्षिणी सीमा का के स्थल-डमरूमच्य तक आ लगी थी। सियाम और उत्तरी मलाया को अपनी अधीनता में ले आने के कारण कम्बुज राज्य भारत से अधिक दूर नहीं रह गया था। इन देशों के बीच में अब केवल बरमा था, जिसमें उस समय रामावती, हंसावती, द्वारवती, श्रीक्षेत्र और रमञ्जदेश सदृश कतिपय स्वतन्त्र राज्यों की सत्ता थी।

सूर्यवर्मा प्रथम—ग्यारहवीं सदी के प्रारम्भ-भाग में कम्बुज राज्य भौगोलिक दृष्टि से इतना अधिक विस्तृत हो चुका था, जबिक अपने प्रतिद्वन्दियों को परास्त कर राजा सूर्यवर्मा प्रथम कम्बुज देश के राजसिंहासन पर आरूढ़ हुआ (१०१० ई०)। सूर्यवर्मा तथा इसके जतराधिकारी राजाओं के शासनकाल में कम्बुज की और भी अधिक उन्नित हुई। अपने राज्य का विस्तार करने का तो उन्होंने प्रयत्न किया ही, पर संस्कृति तथा कला के क्षेत्र में जो उन्नित इन राजाओं के समय में कम्बुज देश ने की, वह वस्तुतः अत्यन्त महत्व की थी।

सूर्यवर्गा प्रथम ने नौ वर्ष के गृह-युद्ध के पश्चात् राजगद्दी प्राप्त की थी। अपने प्रतिद्विद्धियों को परास्त कर देने मात्र से वह निश्चिन्त नहीं हो सकता था। उसके लिए यह अत्यन्त आवश्यक था, कि राज्य के सब पदाधिकारी तथा प्रमुख व्यक्ति उसके प्रति अनुरक्त वने रहें। इस प्रयोजन से उसने सब पदाधिकारियों तथा प्रमुख व्यक्तियों से अपने प्रति राजभिति की शपथ लिवाने की एक नई परम्परा का आरम्भ किया। यह शपथ अङ्कोर योम के गोपुरम् के आठ स्तम्भों पर उत्कीणं है, और इसे १०११ ईस्वी में उत्कीणं कराया गया था। शपथ इस प्रकार है—''६३३ शकाब्द, भाद्रपद नवमी, रिवार। यह शपथ\_है, जिसे कि हम प्रथम, द्वितीय, तृतीय और चतुर्थं श्रेणी के तम्बाच (दरवारी) ले रहे हैं ''और अपना हाथ काट कर कृतज्ञता और विशुद्ध भिति के साथ ६२४ शकाब्द से पवित्र अग्नि, पवित्र रत्न, ब्राह्मणों और आवायों के सामने सम्पूर्ण प्रभुता को भोगने वाले परमभट्टारक श्रीसूर्यदेव को अपित कर रहे हैं। हम

कभी-किसी शलु में सांठ-गांठ नहीं करेंगे। हम इस बात का वचन देते हैं, कि परम-भट्टारक के प्रति कृतज्ञतापूर्ण भिवत के साथ हम सभी कार्यों का अनुष्ठान करेंगे। युद्ध होने पर अपने प्राणों की कोई चिन्ता न कर हम उनके लिए ईमानदारी से लड़ने की प्रतिज्ञा करते हैं। हम युद्धक्षेत्र से भागेंगे नहीं। सम्पूर्ण जीवन भर के लिए हम अपने को परमभट्टारक की सेवा में अपित करते हैं। अतः अपनी मृत्यु तक प्रत्येक काल और परिस्थिति में हम राजा के प्रति ईमानदारी से अपने कर्त्तव्यों का पालन करेंगे। यदि परमभद्रारक किसी काम के लिये, किसी संबंध में जानकारी प्राप्त करने के लिये हमें विदेश जाने की आज्ञा देंगे तो हम विदेश जाकर उसके विषय में सब विवरण खोज लायेंगे । यहाँ उपस्थित हम सब यदि दीर्घजीवी परमभट्टारक के प्रति राजभिक्त की शपथ पर डटेन रहें, तो हमारी उनसे प्रार्थना है कि वे हमें सब प्रकार का दण्ड दें। यदि हम अपनी प्रतिज्ञा को पूरा करने से वचने के लिये अपने की छिपायें, तो हमारा जन्म 'यावच्चद्र दिवाकरी' वत्तीस नरकों में हो । यदि हम अपनी शपथ को ईमानदारी से पूरा करें, तो परमभट्टारक हमारे देश की पुनीत प्रया के अनुसार हमारे परिवारों की रक्षा के लिये आदेश दें, क्योंकि हम अपने स्वामी परमभट्टारक श्रीसूर्यवर्मदेव के वनुरंक्त बनुपायी हैं, जो परमभट्टारक ६२४ शकाब्द से पुनीत शासन की पूर्णतया हाय में लिये हुए हैं। भक्त सेवक के लिए इस लोक तथा परलोक में हमें समुचित बदला प्राप्त हो।" १०११ ईस्वी में जिस शपथ का राजा सूर्यवर्मी द्वारा प्रारम्भ किया गया था। वह वर्तमान समय में भी कम्बोडिया (कम्बुज) के राजपदाधिकारियों द्वारा ग्रहण की जाती है, यद्यपि उसके कतिपय शब्द अब परिवर्तित हो गये हैं।

सूर्यवर्मा प्रथम बौद्ध धर्म का अनुयायी था। लवपुरी या लोपपुरी (सियाम में) से १०२२ ई० का एक अभिलेख उपलब्ध हुआ है, जिसमें मठों, विहारों तथा आश्रमों के विषय में राजा सूर्यवर्मा की आज्ञा उल्लिखित है। इस राजाज्ञा द्वारा समस्त धार्मिक-स्थानों, विहारों, यितयों और भिक्षुओं को यह आदेश दिया गया है, कि वे अपने तप द्वारा प्राप्त पुण्य को राजा के अपित कर दें। स्वयं बौद्ध होते हुए भी सूर्यवर्मा ने पौराणिक हिन्दू धर्म को संरक्षण प्रदान किया, क्योंकि कम्बुज देश के निवासी इसी धर्म के अनुयायी थे। अनेक श्रंव और वैष्णव मन्दिर भी उस द्वारा बनवाये गये थे। उसके गुरु योगीश्वरपण्डित थे, जिनका अपनी माता की ओर से राजा जयवर्मा द्वितीय के साथ सम्बन्ध था। सूर्यवर्मा ने काव्य, ज्याकरण, दर्शन तथा भाषा आदि संस्कृतग्रंथों व शास्त्रों का भी भली-मांति अनुशीलन किया था। एक अभिलेख में इस राजा के पाण्डित्य का उल्लेख है, और उसे विविध शास्त्रों का ज्ञाता कहा गया है।

अनेक प्रदेशों की विजय कर सूर्यवर्मा प्रथम ने कम्बुज की शक्ति का विस्तार भी किया था। पन्द्रहवीं व सोलहवीं सदी के 'जिनकालमालिनी' तथा 'मूलसासन' नामक प्रथों में इस राजा द्वारा सियाम तथा दक्षिणी वरमा की विजय का उल्लेख है। दक्षिणी सियाम पहले ही कम्बुज राज्य के अंतर्गत था, और उत्तरी सियाम के अनेक राज्य भी उसके प्रभुत्व को स्वीकार करते थे। पर सूर्यवर्मा द्वारा उत्तरी सियाम पर कम्बुज के प्रभुत्व को अधिक सुदृढ़ किया गया, और उसका शासन करने के लिये कम्बुज देश के

राज्यकर्मचारियों की नियुक्ति की गई। दक्षिणी वरमा के कुछ प्रदेश भी इस राजा द्वारा आक्रान्त किये गये थे, यद्यपि इन विजय-यानाओं का वृतान्त ज्ञात नहीं है।

१०४६ ईस्बी में सूर्यवर्मा प्रथम की मृत्यु हुई, और मृत्यु के पश्चात् उसे 'निर्वाणपद' का विरुद्द दिया गया, क्योंकि वह बौद्ध धर्म का अनुयायी था।

उदयादित्यवर्मा द्वितीय — सूर्यंवर्मा प्रथम की मृत्यु के पण्चात् १०४६ ईस्वी में उदयादित्यवर्मा कम्बु ज देश के राजिसहासन पर आरूढ़ हुआ। हर्पवर्मा तृतीय के लोवेक अभिलेख के अनुसार "मूर्यंवर्मा के परलोक सिधार जाने पर उसके मन्त्रियों द्वारा उदयादित्यवर्मा को चकवर्ती वनाया गया।" या इससे यह संकेत मिलता है, कि उदयादित्यवर्मा मूर्यंवर्मा का पुत्र नहीं था और इस कारण राजिसहासन पर उसका स्वाभाविक अधिकार भी नहीं था। पर मन्त्रियों द्वारा ही उसे चकवर्ती या राजा के पद पर अभिपित्त किया गया था। सम्भवतः, राज्य के सव प्रमुख पुष्प व राजपदाधिकारी उसके राजा वनने से सन्तुष्ट नहीं थे, और इसी कारण उसके विषद्ध अनेक विद्रोह हुए। ६८० णकाव्द (१०६६ ईस्वी) में उत्कीण प्राह नोक शिलालेख में इन विद्रोहों का विषद रूप में वर्णन है। यह भिलालेख सेनापित संग्राम द्वारा उत्कीण कराया गया था, जिसे कि राजा उदयादित्यवर्मा ने विद्रोहों का दमन करने तथा 'राजलक्ष्मी' की रक्षा के लिये नियुक्त किया था।

उदयादित्यवर्मा के विरुद्ध पहला विद्रोह अरविन्दह्नद नामक व्यक्ति के नेतृत्व में हुआ था। सम्भवतः, यह अपने की राजसिंहासन का वास्तविक अधिकारी मानता था, और राज्य के बहुत-से प्रमुख पुरुष तथा पदाधिकारी भी उसके समर्थक थे। इस लिए वह कम्बुज राज्य के दक्षिणी प्रदेशों में अपनी सत्ता को स्थापित कर सकने में प्तमर्थं हो गया या और वहाँ स्वतन्त्र राजा के रूप में शासन करने लग गया था। उसकी मैन्यणिक्त बहुत अधिक थी, और उसके विरुद्ध उदयादित्य वर्मा द्वारा जो सेनापित भेजे गये वे सफलता प्राप्त नहीं कर सके थे। अन्त में सेनापित संग्राम ने उसे परास्त किया, और उसने चम्पा भागकर अपने प्राणों की रक्षा की। दूसरा विद्रोह कम्बी नामक सेनापित के नेतृत्व में हुआ। इस विद्रोह ने अत्यन्त गम्भीर रूप धारण कर लिया था, और कम्बी की सेनाओं में कमबुज राज्य के बहत-से प्रदेशों को आकान्त कर घ्वस्त करने में सफलता प्राप्त की थी। पर अन्त में सेनापित संग्राम द्वारा कम्बो के विद्रोह का दमन किया गया और स्वयं कम्बौ संग्राम द्वारा रणक्षेत्र में मार दिया गया। तीसरे विद्रोह का नेता स्त्वत नामक सेनापित था, और विद्रोह में उसके मुख्य सहायक सिद्धिकार तथा सगान्तिभुवन थे, जो वीरता में अपने को कम्बी से भी अधिक मानते थे। सेनापित संग्राम द्वारा इस विद्रोह का दमन किया गया, और विद्रोहियों के नेता स्त्वत को जंजीरों में जकड़ कर उदयादित्यवर्मा के सम्मुख प्रस्तुत किया गया, जिसके बदले में राजा ने संग्राम को अनेक पुरस्कार प्रदान किये गये। 'स्टबत के विद्रोह को सन् १०६६ में झान्त किया गया था, जो उदयादित्यवर्मा के जासन काल का अन्तिम वर्ष था। इस प्रकार इस राजा का प्राय: सारा ही जासन काल विद्रोहियों के विरुद्ध संघर्ष करने में व्यतीत ही गया, और उसे शान्ति के साथ देश का शासन करने का अवसर ही नहीं मिला। इन विद्रोह

का एक परिणाम यह हुआ कि चम्पा को कम्बुज के विरुद्ध शस्त्र उठाने का मुवणिवसर प्राप्त हो गया और उसके राजा ने कम्बुज पर आक्रमण कर उसके कित्पय प्रदेशों की हस्तगत भी कर लिया। चम्पा के राजा जयपरमेश्वरवर्मदेव के दो अभिलेख १०५० ई० के मिले हैं, जिनमें इस राजा द्वारा कम्बुज देश को आक्रान्त करने का उत्लेख है। १०५६ ई० के इसी राजा के एक अन्य अभिलेख में चम्पा के युवराज महासेनापित द्वारा हमरों की पराजय, शम्भुपुर नगरी के हवंस तथा वहाँ के सभी पिवल स्थानों के विनाश का वर्णन है। इससे सूचित होता है, कि आन्तरिक विद्रोहों के कारण कम्बुज की शक्ति बहुत क्षीण हो गई थी, जिससे कि चम्पा के राजा को उस पर आक्रमण करने का अवसर प्राप्त हो गया था।

उदयादित्यवर्मा का गुरु जयेन्द्रपण्डित था, जिससे कि इस राजा ने गणित, ज्योतिप, ज्याकरण, दर्शन, धर्मशास्त्र आदि की शिक्षा प्राप्त की थी। आठवीं सदी के उत्तरार्ध में कम्बुज राजा जयवर्मा द्वितीय ने भिवक विलय को अपना राजगुरु नियुक्त किया था। ढाई सदी के लगभग समय बीत जाने पर उदयादित्य के काल में भी कम्बुज के राजगुरु का पद शिवक वैक्य के परिवार में ही चला आ रहा था। जयेन्द्रपण्डित इसी परिवार से सम्बद्ध था। स्टोक काक थोम के जिस अभिलेख में राजगुरुओं के इस परिवार का किस ब्रान्त विद्यमान है, उसे राजा उदयादित्यवर्मा के शासनकाल में ही १०५२ ईस्वी में उत्कीर्ण कराया गया था। उदयादित्य का एक अन्य गुरु भी था, जिसका नाम शंकर पण्डित था। लोवेक अभिलेख से ज्ञात होता है, कि जम्बुद्दीप के सुमेर पर्वत जहाँ देवताओं का निवास है, की अनुकृति के रूप में शंकर पण्डित द्वारा एक सुवर्ण पर्वत बनवाया गया था, और उसके शिखर पर निर्मित एक सुवर्ण मन्दिर में शिवलिंग प्रतिष्ठापित कराया गया था। शंकर पण्डित का कम्बुज के शासनतन्त में महत्वपूर्ण स्थान था। उदयादित्यवर्मा की मृत्यु के पश्चात् जब उसके छोटे भाई हर्षवर्मा को मन्ति-वर्ग द्वारा राजसिहासन प्रदान करने का निश्चय किया गया, तो उसका राज्याभिषेक शंकर पण्डित द्वारा ही कराया गया था।

ह्पंबर्मा तृतीय — उदयादित्यवर्मा को मृत्यु के पश्चात् उसका आई ह्पंबर्मा तृतीय १०६६ ईस्वी में कम्बुज देश की राजगद्दी पर वैठा। उसके शासनकाल में चीन के सम्राट्ने अनाम पर आक्तमण किया, और इस आक्रमण में सहायता के लिए चम्पा और कम्बुज के राजाओं से भी प्रार्थना की। इन राजाओं द्वारा अनाम के विरुद्ध सेनाएँ भेजी भी गईं, पर उनका कोई उपयोग नहीं हुआ, क्योंकि चीन की सेनाएँ पहले ही अनाम द्वारा परास्त कर दी गई थीं। पर शीझ ही कम्बुज देश और चम्पा में युद्ध प्रारम्भ हो गया, जिसका विवरण चम्पा के अभिलेखों में विद्यमान है। चम्पा और कम्बुज की शत्रुता बहुत पुरानी थी। चम्पा के अभिलेखों के अनुसार चम्पा के राजा हरिवर्मा ज़तुर्थ ने सोमेश्वर में कम्बुज सेनाओं को परास्त किया, और उनके सेनापित श्रीनन्दवर्मदेव को कैंद्र कर लिया। सम्भवतः, कम्बुज और चम्पा का यह युद्ध १०५० ईस्वी में हुआ था।

चम्पा से गुद्ध और उनमें कम्बूज की पराजय का एक महत्त्वपूर्ण परिणाम यह हुआ

कि कम्बुज राज्य की एकता कायम नहीं रह सकी। यद्यपि हर्षवर्मा तृतीय १०५६ ई० में अवश्य ही कम्बुज के राजिंसहासन पर विराजमान था, पर इस समय से पूर्व ही जयवर्मा नाम के एक अन्य राजा ने भी कम्बुज के कतिपय प्रदेशों पर शासन करना प्रारम्भ कर दिया था, क्योंकि १० ५२ ईस्वी में उत्कीर्ण कराये गये इस राजा के भी कतिपय अभिलेख उपलब्ध हुए हैं। इस प्रकार ग्यारहवीं सदी के अन्तिम भाग में कम्बुज देश में दो प्रथक् राजा राज्य करने लग गये थे। इन राजाओं के अभिलेखों के प्राप्ति-स्थानों से यह प्रतिपादित किया गया है, कि हर्षवर्मा तृतीय का शासन अङ्कोर क्षेत्र और उसके दक्षिण के प्रदेशों पर था, और कम्बुज देश के उत्तरी तथा उत्तर-पूर्वी प्रदेश राजा जयवर्मा (पष्ठ) के शासन में थे। जयवर्मा पष्ठ के शासन की कोई घटना हमें ज्ञात नहीं है। कम्बुज देश की राजनीतिक एकता की पुनः स्थापना राजा सूर्यवर्मा द्वितीय द्वारा की गई, जिसके सम्बन्ध में इसी प्रकरण में आगे लिखा जायगा। जयवर्मा पष्ठ का अङ्कोर के पूर्ववर्ती राजाओं के साथ कोई सम्बन्ध नहीं था। वह जिस कुल में उत्पन्न हुआ था, उसकी स्थिति स्थानीय सामन्त राजकुल के सदृश थी। कम्बूज राजा हर्षवर्मा तृतीय के विरुद्ध विद्रोह करके ही उसने राजसत्ता प्राप्त की थी। उसका राज-पुरोहित दिवाकर पण्डित था और उसी ने उसे राजा के पद पर अभिपिक्त किया था। जयवर्मा पष्ठ की मृत्यु ११०७ ईस्वी में हुई, और मृत्यु के अनन्तर उसे 'परम कैवल्य' पद का विरुद्ध दिया गया ।

धरणीन्द्रवर्मा प्रथम -- जयवर्मा पष्ठ की मृत्यु के पश्चात् उसके बड़े भाई धरणीन्द्र-वर्मा को दिवाकरपण्डित द्वारा राजा के पद पर अभिषिक्त किया गया। राज्यशासन का भार वहन कर सकने की इस राजा में क्षमता नहीं थी, क्योंकि यह वृद्ध था। राज-पुरुषों और दिवाकरपण्डित के आग्रह पर ही इसने राजसिंहासन पर बैठना स्वीकार कर लिया था। पर इसे देर तक राज्य की उत्तरदायिताओं को वहन करने की आव-भ्यकता नहीं हुई। छह साल बाद १११३ ईस्वी में धरणीन्द्रवर्मा की बहुत के दौहिन सूर्यवर्मा ते उसे परास्त कर राज्य पर स्वयं अधिकार कर लिया।

सुर्यवर्मा द्वितीय-कम्बुज देश के इतिहास में सूर्यवर्मा द्वितीय का स्थान अत्यन्त महत्त्व का है। उसने कम्बुज राज्य की राजनीतिक एकता की पून: स्थापित किया। उस द्वारा कम्बुज के दोनों राज्यों को मिलाकर एक करने की बात का उल्लेख दो अभिलेखों में विद्यमान है, वात फू के अभिलेख में और वानथात के अभिलेख में। सूर्यदेव द्वितीय से पहले कम्बुज देश जिन दो राज्यों में विभक्त था, उनमें से एक का शासन धरणीन्द्रवर्मा के हाथों में था, और दूसरे पर हर्षवर्मा तृतीय का कोई उत्तराधिकारी राज्य कर रहा था। सूर्यवर्मा द्वितीय ने इन दोनों को परास्त कर सम्पूर्ण कम्बूज राज्य पर शासन किया।

जिस दिवाकरपण्डित ने सूर्यवर्मा को राजा के पद पर अभिविक्त किया था, उसने उसे वह गुह्य में भी दीक्षित किया। कम्बुज के राजपुरीहित शिवकैवल्य की उस परम्परा को स्थायी रूप से जारी रख रहे थे, जिसके अनुष्ठानों में तन्त्र-मन्त्र को प्रमुख स्थान प्राप्त था। ब्रह गुह्य भी एक गृह्य तान्त्रिक अनुष्ठान पद्धति थी, जिसकी शिक्षा

दिवाकरपण्डित ने सूर्यवर्मा को दो थी। इसी पण्डित की प्रेरणा से सूर्यवर्मा ने कोटिहोम, लक्षहोम तथा महाहोम आदि याज्ञिक अनुष्ठान किये थे। वात फू में स्थित
भद्रेश्वर के मन्दिर में शंकर, नारायण, विष्णु तथा ब्रह्मा की मूर्तियाँ तथा शिवलिंग की
प्रतिष्ठा भी इस राजा के समय में की गई थी, जिसके कारण इस मन्दिर का महत्त्व बहुत
वढ़ गया था। पर सूर्यवर्मा द्वितीय का सबसे महत्त्वपूर्ण कार्य अड़ कोर वात के उस
प्रसिद्ध मन्दिर का निर्माण है, जिसे संसार के आश्चर्यों में गिना जाता है। यह मन्दिर
अत्यन्त विशाल है, और इसके कारों ओर की परिला सात सौ फीट चौड़ी है। इस
मन्दिर के सम्बन्ध में अगले अध्याय में विशद का से लिखा जायगा। दिवाकरपण्डित की
प्रेरणा से ही इस मन्दिर का भी निर्माण कराया गया था। सम्भवतः, इस मन्दिर
का निर्माणकार्य सूर्यवर्मा के समय में पूरा नहीं हो पाया था। उस द्वारा जो
कार्य प्रारम्भ किया गया था, उसे उसके उत्तराधिकारियों द्वारा पूरा कराया
गया। अङ्कोर वात के मन्दिर की स्थित अङ्कोर क्षेत्र से प्रायः एक मील की दूरी
पर है।

सूर्यवर्मा दितीय ने कम्बुज राज्य की शक्ति की वृद्धि के सम्बन्ध में जो कार्य किया, वह भी बड़े महत्व का था। उसके वीरकृत्यों का परिचय केवल उसके अभिलेखों से ही नहीं मिलता, अपितु चीन के ग्रन्थों में भी उसका वृत्तान्त विद्यमान है। इसका कारण यह है कि सूर्यवर्मा ने १११७ और ११२१ ईस्वी में दो बार अपने दूतमण्डल चीन के सम्राट की सेवा में भेजे थे, जिनके कारण चीन के साथ कम्बुज का राजनियक सम्बन्ध स्थापित हो गया था। चीनी विवरणों से ज्ञात होता है, कि सूर्यवर्मा का राज्य चम्पा से दक्षिणी बरमा तक विस्तृत था, और मलाया प्रायद्वीप के उत्तरी प्रदेश भी उसके राज्य के अन्तर्गत थे। चीनी प्रन्थों के अनुसार उसकी सेना में दो लाख हाथी थे। यह चाहे अतिशयोक्ति भी क्यों न हो, पर इसमें सन्देह नहीं, कि सूर्यवर्मा द्वितीय की सैन्यशक्ति वहत अधिक थी, जिसका उपयोग राज्यविस्तार के लिए किया था। उसके अभिलेखों में उसे एक महान् तिजेता के रूप में प्रस्तुत किया गया है और विजय-यावाओं में उसने रघु को भी पीछे छोड़ दिया था, यह दावा किया गया है (स्वयं प्रयाय दिवतां प्रदेशं, रवुंजयन्तं लघयाञ्चकार)। वह स्वयं शतुओं के प्रदेशों पर आक्रमण करता था, और उन्हें परास्त करता था। पर सूर्यवर्मा की विजयों व युद्धों का जो वृत्तान्त उसके अभि-लेखों से नहीं मिलता, अनान तथा चम्पा के अभिलेखों द्वारा उस पर प्रकाश पड़ता है। चम्पा पर सूर्यवर्मा ने अनेक बार आक्रमण किए थे, और उसके उत्तरी प्रदेश (विजय)। को जीतकर अपना अधीनस्थ राज्य बना लिया था। ११२८ ईस्वी में उसने बीस हजार सैनिकों की एक सेना स्थलमार्ग से अनाम पर आक्रमण करने के लिए भेजी थी, और उसकी सहायता के लिए ७०० जहांजों का एक बेड़ा भी जलमार्ग द्वारा अनाम भेजा गया था। पर अनाम के विरुद्ध इस अभियान में सूर्यवर्मी को विशेष सफलता नहीं मिली। इसका कारण यह था, कि जहाजी वेड़े के पहुँचने से पहले ही स्थल सेना अनाम पहुँच गई थी, और जलसेना की सहायता के विना वह अनाम की सेना के सम्मुख टिक सकने में असमर्थ रही थी। इस असफलता के बाद ११३२ और ११३५ ईस्वी में कम्बुज द्वारा फिर

१५८

अनाम की विजय का प्रयत्न किया गया। पर ये प्रयत्न सफल नहीं हुए, कम्बुज अनाम को अपने अधीन नहीं कर सका।

अनाम को जीत सकने में असफल होकर सूर्यवर्मा द्वितीय ने चम्पा की विजय के लिए तैयारी की । चम्पा राज्य के उत्तरी भाग पर विजय करवह पहले ही अपना आधिपत्य स्थापित कर चुका था। अब उसने दक्षिणी चम्पा के विरुद्ध अभियान शुरू किया। ११४७ ईस्वी में चम्पा के राजिसहासन पर राजा जयहरिवर्मदेव षष्ठ आरूढ़ हुआ था। नये राजा के राज्य प्राप्त करने से उत्पन्न स्थिति से सर्यवर्मा द्वितीय से लाभ उठाया, और अपने प्रधान सेनापित शंकर को एक बड़ी सेना के साथ चम्पा पर आक्रमण करने का आदेश दिया। विजय राज्य (चम्पा राज्य का उत्तरी भाग) की सेना भी इस अभि-यान में सेनापति शंकर की सहायता के लिये रणक्षेत्र में आ गई। चम्पा के अभिलेखों के अनुसार इस आक्रमण में शंकर को सफलता प्राप्त नहीं हुई। उसकी सेना परास्त हो गई, और वह स्वयं भी युद्ध-क्षेत्र में मारा गया। अगले साल सूर्यवर्मा ने एक और भी अधिक बड़ी सेना चम्पा पर आक्रमण करने के लिए भे जी, पर जयहरिवर्मा ने उसे भी परास्त कर दिया। इन विजयों से जयहरिवर्मा का होसला बहुत बढ़ गया, और उसने विजय राज्य को फिर से अपने अधीन करने का प्रयत्न प्रारम्भ कर दिया। हरिवर्मा विजय को न जीत सके, इस प्रयोजन से सूर्यवर्मा ने अपने स्याल (रानी के भाई) हरदेव को वहाँ का शासक नियुक्त किया, और उसकी सहायता के लिए एक शक्तिशाली सेना वहाँ भेज दी। पर चम्पा के राजा जयहरिवर्मा ने महीश के रणक्षेत्र में हरिदेव की परास्त कर दिया, और विजय के प्रदेश से कम्बुज का आधिपत्य के समाप्ति कर दी। चम्पा के अभिलेखों से यही सूचित होता है, कि अन्य देशों की विजय के प्रयत्न में स्यंत्रमा हितीय को असफलता का सामना करना पड़ा था। उसके अभिलेखों से उसे जो रघु से भी बढ़कर विजेता कहा गया है, वह किन विजयों के कारण है यह हमें ज्ञात नहीं है। पर यह तथ्य है, कि चम्पा को जीतने के उसके सब प्रयत्न असफल रहे थे, और उसके शासनकाल का वड़ा भाग युद्धों में ही व्यतीत हुआ था।

घरणोन्द्रवर्मा द्वितीय— सूर्यंवर्मा द्वितीय के शासन-काल का अन्तिम भाग प्रायः अन्धकारमय है। उसकी मृत्यु किस वर्ष में हुई, यह भी ज्ञात नहीं है। पर मृत्यु के पश्चात् वह 'परमविष्णुलोक' विषद से प्रसिद्ध हुआ और उसके बाद धरणीन्द्रवर्मा द्वितीय कम्बुज के राजिसहासन पर आरूढ़ हुआ। इस राजा के सम्बन्ध में सिहल (लंका) के इतिहास से कुछ प्रकाश पड़ता है। इस काल में सिहल में राजा पराक्रम वाहु का शासन (११६४-६७ ईस्वी) था। पराक्रमवाहु ने कम्बुज देश के राजा के पास उपायन (भेंट आदि) भेरा था, जिसमें सिहल की राजकुमारी भीथी। मार्ग में बरमा के राजा ने उसे अधिगत कर लिया, जिस पर पराक्रमवाहु ने समुद्र मार्ग से एक सेना वरमा भेजी और उसके बन्दरगाहों को लुटवाया। धरणीन्द्रवर्मा के बाद एक राजा जयवर्मा सप्तम ने अपने राज्य के इस अपमान का प्रतिणोध करने के लिए वरमा पर आक्रमण किया था, और पेगू पर अपनी विजय-पताका फहरा दी थी।

यशोवर्मा हितीय - धरणीन्द्रवर्मा हितीय के वाद यशोवर्मा हितीय कम्बुज देश

का राजा बना। इस राजा का एक अभिनेख बान्ते च्मर से उपलब्ब हुआ, जिससे इसके इतिहास पर कुछ प्रकाश पड़ता है। इस अभिलेख के अनुसार भरतराह सम्बद्धि नामक व्यक्ति के नेतृत्व में यशोवर्मा के विरुद्ध विद्रोह हो गया था, और इस विद्रोह ने अत्यन्त गम्भीर रूप प्राप्त कर लिया था। विद्रोहियों ने राजधानी की राजकीय सेनाओं को परास्त कर राजप्रासाद को भी आकान्त कर दिया था, जिसके कारण राजा की स्थिति बहुत डांवाडोल हो गई थी। इस दशा में श्रीन्द्रकुमार राजा की सहायता के लिए आगे वढ़ा, और उसने स्वयं युद्ध कर विद्रोहियों को परास्त किया। यह श्रीन्द्रकुमार जयवर्मा का पुत्र था, जो आगे चलकर कम्बुज के राजसिंहासन पर आरूढ़ हुआ था। इतिहास में वह जयवर्मा सप्तम के नाम से प्रसिद्ध है। भरतराहु सम्बुद्धि से श्रीन्द्रकुमार के युद्ध प्रसंग में ही सबसे पहले 'सञ्जक' संज्ञा के उन राजकर्मवारियों या सैनिकों का उल्लेख आया है, जो अपने स्वामी की अंगरक्षा के लिए अपने प्राणों की आहति देने के लिए सदा उद्यत रहते थे। ये सञ्जक अपने स्वामी के साथ छाया की तरह रहा करते थे, और जब तक इनके शरीर में प्राण रहता या कोई शबु इनके स्वामी का वाल भी वांका नहीं कर सकता था। श्रीन्द्रकूमार के दो सञ्जकों के नाम अर्जुन और श्रीधरदेव थे। ये दोनों भरतराह सम्बुद्धि से अपने स्वामी की रक्षा करते हुए काम आये थे, और श्रीन्द्र-कुमार ने इनके परिवारों के भरणपोषण के लिये जहाँ समूचित व्यवस्था की थी, वहाँ साथ ही इनकी मूर्तियाँ भी मन्दिर में प्रतिष्ठापित कर दी गयी थीं, जिससे सब कोई उनका समुचित सम्मान कर सकते थे।

भरतराहु सम्बुद्धि के विद्रोह से कम्बुज राज्य की शक्ति को अधिक क्षिति नहीं पहुँची थी। इसीलिये यशोवर्मा द्वितीय ने चम्पा को जीतने का प्रयत्न किया और श्रीन्द्र-कुमार के सेनापित्दव में एक सेना चम्पा पर आक्रमण करने के लिये भेजी। शुरू में इस सेना को अच्छी सफलता प्राप्त हुई। चम्पा के राजा जयइन्द्र वर्मा ने वेक पर्वत पर जिस नये दुर्ग का निर्माण कराया था, उस पर कम्बुज सेनाओं ने कब्जा कर लिया। पर शीघ्र ही चम्पा की सेना ने अपने को पुन:संगठित कर लिया, और श्रीन्द्रकुमार उसके सम्मुख नहीं टिक सका। वह परास्त हो गया और बड़ी किठनता से अपने देश वापस लौटने में समर्थं हुआ। पर कम्बुज लौटकर श्रीन्द्रकुमार देर तक जीवित नहीं रहा। युवावस्य। में ही उसकी मृत्यु हो गयी, और उसके वीरकृत्यों की स्मृति में राजा द्वारा उसी मन्दिर में उसकी भी मूर्ति स्थापित कर दी गयी, जहां उसके सञ्जकों की मूर्तियां पहले ही। विद्यमान थीं।

वार-बार परास्त हो जाने पर भी यशोवर्मा द्वितीय ने चम्पा के विष्द्व अपने अभि-यान को वन्द नहीं किया। श्रीन्द्रकुमार के पिता जयवर्मा के सेनापितत्व में एक अन्य सेना चम्पा पर आक्रमण करने के लिये भेजी गई। पर जयवर्मा चम्पा के विषद्व आक्रमण को जारी नहीं रख सका। इसका कारण यह था, कि कम्बुज की सेना की अपने देश से अनुपस्थिति का लाभ उठाकर विभुवनादित्यवर्मा नामक साहसी व्यक्ति ने यशो-वर्मा द्वितीय के विषद्ध विद्रोह का झण्डा खड़ा कर दिया था, और कम्बुज में जो सैनिक विद्यमान थे, उन्हें परास्त कर राजिसहासन पर अधिकार कर लिया था। ज्योंही यह समाचार जयवर्मा को ज्ञात हुआ, वह चम्पा से लौट पड़ा। पर उसके आंने से पूर्व ही विभुवनादित्यवर्मा ने यशोवर्मा द्वितीय को मौत के घाट उतार दिया था।

त्रिभुवनादित्यवर्मा — यशोवर्मा हितीय को मार कर तिभुवनादित्यवर्मा ने सन् ११६६ में कम्बुज देश के राजिसहासन को अधिगत किया था। सम्भवतः उसका कम्बुज के किसी भी राजकुल के साथ सम्बन्ध नहीं था। इसीलिए एक अभिलेख में उसे 'भृत्य' कहा गया है। सम्भवतः, यह यशोवर्मा हितीय की सेवा में किसी राजकीय पद पर नियुक्त था, और अवसर पाकर अपने स्वामी के विरुद्ध विद्रोह कर उसने राजा का पद प्राप्त कर लिया था। त्रिभुवनादित्यवर्मा का शासन काल भी चम्पा के विरुद्ध संघर्ष में व्यतीत हुआ। उसके युद्धों का वृत्तान्त चीनी ग्रन्थों में भी पाया जाता है, और कम्बुज के कुछ अभिलेखों में भी उनका उल्लेख है। इस राजा के काल में भी चम्पा के राजिसहासन पर ज इस्त्रवर्मा विराजमान था, और उसने रणक्षेत्र में नये कम्बुजराज पर भी विजय प्राप्त की थी। चम्पा की सेनाओं ने ११७० ईस्वी में कम्बुज के विरुद्ध अभियान प्रारम्भ किया था, और उनका यह आक्रमण सात साल तक जारी रहा था। चम्पा के राजा ने कम्बुज के विरुद्ध जल सेना का भी प्रयोग किया था, और उसका जहाजी वेड़ा मेकांग नदी के रास्ते कम्बुज की राजधानी तक पहुँच गया था। त्रिभुवनादित्यवर्मा चंपा की सेना से न केवल परास्त ही हुआ, अपितु रणक्षेत्र में उसने वीरगित भी प्राप्त की (११७७)।

जयवर्मा सप्तम—पर त्रिभुवनादित्यवर्मा की मृत्यु के वाद कम्बुज देश की स्वतन्त्र सत्ता का अन्त नहीं हो गया। जयवर्मा ने चम्पा के विरुद्ध सघर्ष को जारी रखा, और जयइन्द्रवर्मा की सेनाओं को परास्त कर उन्हें कम्बुज छोड़कर चले जाने के लिये विवश किया। इस कार्य में चार साल लग गये, और चम्पा की सैन्यशक्ति को पूर्णरूप से परास्त कर कम्बुज का राजसिंहासन उसने प्राप्त कर लिया (११८१ ईस्वी)।

कम्बुज देश के राजाओं में जयवर्मा सप्तम का स्थान सर्वोपरि है। वह एक महान् विजेता था। पूर्व में चम्पा को परास्त कर अपने राज्य की सीमा उसने चीन के समुद्र तक पहुँचा दी थी, और वरमा के पगान राज्य को जीत लेने के कारण उसके राज्य की पश्चिमी सीमा वंगाल की खाड़ी के साथ आ लगी थी। कम्बुज राज्य का अधिकतम विस्तार इसी राजा के शासन काल में हुआ था। पर जयवर्मा सप्तम केवल विजेता ही नहीं था। अपनी प्रजा के हिन और कल्याण के लिये उसने बहुत से चिकित्सालय खुलवाये, मार्गों पर धर्मशालाओं का निर्माण कराया, और विद्या के प्रसार के लिये विद्वानों को आश्रय प्रदान किया। वह बौद्ध धर्म का अनुयायी था, और कम्बुज में उसके लोकोपकारी कार्यों को देखकर भारत के राजा खणोक का स्मरण हो आता है। इसीलिये कतिपय विद्वानों ने उसे 'कम्बुज का अशोक' भी कहा है।

जयवर्मा सप्तम की विजयों का वृत्तान्त जहां कम्बुज तथा चम्पा के अनेक अभिलेखों द्वारा ज्ञात होता है, वहां चीनी ग्रन्थों से भी उन पर अच्छा प्रकाश पड़ता है। उसके युद्धों का प्रधान क्षेत्र चम्पा राज्य का था, जिसके साथ कम्बुज का संघर्ष चिरकाल से चला आ रहा था। ११६६ ई० में चम्पा की सेनाएँ जल और स्थल मागों

से आगे बढ़ती हुई कम्बुज की राजधानी तक चली आयी थीं, और उनसे युद्ध करते हुए ही कम्बुजराज विभुव नादित्यवर्मा ने वीरगति प्राप्त की थी। जयवर्मा ने अपने देश के इस अपमान का प्रतिशोध किया, और चम्पा पर आक्रमण कर उसके राजा को बन्दी बना लिया। चम्पा के कुछ अभिलेखों से इससे सम्बद्ध घटनाओं पर अच्छा प्रकाश पड़ता है। उनके अनुसार जयवर्मा सप्तम द्वारा चम्पा पर किये गये आक्रमण का नेतृत्व श्रीस्येवमेदेव द्वारा किया गया था । मूलतः, यह सूर्यवमेदेव चम्पा देश का निवासी या, और वहां से कम्बुज आ कर वस गया था। कम्बुज के राजा ने उसकी णिक्षा-दीक्षा की समुचित व्यवस्था कर दी थी, जिससे वह शस्त्र और शास्त्र दोनों में पारंगत हो गया था। उसे अपनी योग्यता प्रदर्शित करने का प्रथम अवसर तब मिला, जबिक मल्यन नामक नगर में कुछ लोगों ने जयवर्मा सप्तम के विरुद्ध विद्रोह कर दिया, और उसका दमन करने के लिये सूर्यवर्मदेव को भेजा गया। विद्रोह का दमन करने में उसने अनुपम सफलता प्राप्त की, जिससे प्रसन्न होकर राजा जयवर्मा ने उसे 'युवराज' का पद प्रदान किया। कम्बुज देश में युवराज पद एक उच्च तथा सम्मानित राजकीय पद था। चम्पा के विरुद्ध युद्ध शुरू होने पर इसी सूर्यवर्मदेव को कम्बुज की सेनाओं का सेनापित बनाकर भेजा गया। चम्पा को परास्त करने में भी उसे सफलता प्राप्त हुई। . ११६० ईस्वी में कम्बुज की सेना ने चम्पा को बुरी तरह पराजित किया, और वहाँ के राजा जयइन्द्रवर्मा को बन्दी बनाकर कम्बुज ले आया गया। यह पहला अवसर था, जबिक चम्पा को पूर्ण रूप से अपनी अधीनता में ले आने में कम्बुज देश को सफलता प्राप्त हुई थी। जयवर्मा सप्तम ने शासन के लिये चम्पा राज्य को दो भागों में विभक्त कर दिया। दक्षिणी भाग का शासक श्रीसूर्यवर्मदेव को नियुक्त किया गया, और उत्तरी भाग का शासन सूर्यजयवर्मदेव के सुपुर्द किया गया, जो राजा जयवर्मा सप्तम का स्याल (पत्नी का भाई) था। दक्षिणी चम्पा की राजधानी राजपुर बनायी गई, और उत्तरी चम्पा की विजय नगरी।

दक्षिणी चम्पा का शासन करने में श्रीसूर्यवमंदेव को अच्छी सफलता प्राप्त हुई। उसके विरुद्ध जो भी विद्रोह हुए, उनका दमन करने में वह समर्थ हुआ और राजपुर में उसका शासन सुज्यवस्थित तथा शान्तिमय रहा। पर उत्तरी चम्पा के शासन को सम्हाल सकने में सूर्यजयवमंदेव को सफलता प्राप्त नहीं हुई। रघुपित नामक एक सामन्त ने उसके विरुद्ध विद्रोह कर दिया, और सूर्यजयवमंदेव को परास्त कर उसने श्रीजयइन्द्रवमंदेव के नाम से स्वयं राजा का पद संभाल लिया। कम्बुजराज जयवर्मा सप्तम इसे नहीं सह सका, क्योंकि सूर्य जयवमंदेव उसका स्थाल था, और वह उसी द्वारा चम्पा का शासक नियुक्त किया गया था। उसने जयइन्द्रवमंदेव (रघुपित) को सिहासनच्युत करने के प्रयोजन से एक सेना भेजी, जो पहले राजपुर गई और वहां के राजा श्री सूर्यवमंदेव के सेनापितत्व में उत्तरी चम्पा (विजय) की ओर अग्रसर हुई। जय इन्द्रवमंदेव (रघुपित) इस सेना के सम्मुख नहीं टिक सका। विजय पर कम्बुज की सेना का कब्जा हो गया, रघुपित की पराजय हुई, और उसे मौत के घाट उतार दिया गया। अब चम्पा देश के दोनों भाग श्रीसूर्यवमंदेव के शासन में आ गये। रघुपित को

परास्त करने के लिये जो सेना कम्बुज से चम्पा भेजी गई थी, उसके साथ च पा का पक्ष गुत्रपूर्व राजा (जयइन्द्रवर्मा) भी था, जिसे ११६० ईस्वी में वन्दी बनाकर म्बुज से अधिः गया था। जयवर्मा सप्तम की इच्छा थी, कि उसे उत्तरी चम्पा का जासक भिष्क क्रिया आए, ताकि चम्पा की राष्ट्रीय भावना की सन्तुष्ट किया जा सके। यह अहिता पर, कि जयदन्द्रवर्मा ज्सके अधीनस्य राजा के रूप में विजय का शासन करे। पर की स्वैधर्म के उसकी इस योजना को कियान्वित नहीं होने दिया। उसने विजय को भी अपने शासन में ले लिया, और सम्पूर्ण चम्पा देश पर स्वतंत्र राजा के रूप में शासन करने लगा। जयइन्द्रवेमी ने जब एक सेना एकत्र कर उसका विरोध करने का प्रयत्न किया, तो श्रीसूर्यवमंदेव ने उसके विरुद्ध सैन्यशक्ति का प्रयोग किया और सैक के रणक्षेत्र में उसे न केवल परास्त ही किया, अपितु उसका वध भी कर दिया। अव श्रीसर्यंवर्मदेव का मार्ग निष्कण्टक हो गया था, और उसे जयवर्मा सप्तम की परवाह करने की कोई आवश्यकता नहीं रह गई थी। सम्पूर्ण चम्पा का वह अब स्वतंत्र राजा वन गया था (११६२ ईस्वी)।

पर श्रीस्पेवर्मदेव शान्तिपूर्वक चम्पाका शासन नहीं कर सका। कम्बुजराज जयवर्मा सप्तम ने उसे अपना वशवर्ती बनाने के लिये चम्पा पर अनेक बार आक्रमण किये, जिनके कारण उसे निरन्तर युद्धों में व्याप्त रहना पड़ा। १२०३ ईस्वी में एक वड़ी सेना कम्बुज से उसके विरुद्ध भेजी गई, जिसका सेनापित 'युवराज' ओंधनपित था। वह श्रीसूर्यवर्मदेव का चाचा था, और मूलतः चम्पा का निवासी था। सम्भवतः, वह भी अपने भतीजे के साथ ही चम्पा से कम्बुज आया था और जयवर्मा सप्तम का आश्रय प्राप्त कर उसने भी शासनतन्त्र में अच्छा महत्त्वपूर्ण स्थान प्राप्त कर लिया था। उसे भी 'युवराज' के पद से सम्मानित किया गया था। युवराज ओंधनपति के सेना-पतित्व में कम्बूज की जी सेना श्रीसूर्यवर्मदेव के विरुद्ध चम्पा भेजी गई, उसे पूर्ण सफलता प्राप्त हुई। श्रीसूर्यवर्मदेव परास्त हो गया, और चम्पा का शासन जयवर्मा सप्तम द्वारा ओधनपति के सुपूर्व कर दिया गया। उसके शासनं के विरुद्ध जो अनेक विद्रोह चम्पा में हुए, उनका दमन करने में भी उसने अच्छी सफलता प्राप्त की। उसकी बीरता से प्रसन्न होकर जयवर्मा सप्तम ने उसे चम्पा का वैध राजा स्वीकार कर लिया, यद्यपि उसकी स्थिति कम्बुज के अधीनस्थ शासक की थी। पर उसके भाग्य में चैन के साथ चम्पा का शासन करना नहीं लिखा था। शीघ्र ही अनाम के साथ युद्ध प्रारम्भ हो गये, जिनमें कम्बूज सेनां ने सिकिय रूप से भाग लिया। कम्बुज की इन सेनाओं में पगान (दक्षिणी वरमा) और सियाम के सैनिक भी वड़ी अच्छी संख्या में थे। वरमी ने और सियामी सैनिकों का कम्बुज की सेना में सम्मिलित होना इस बात का सुचक है, कि जयवर्मा सप्तम का शासन बरमा और सियाम के कतिपय प्रदेशों पर भी अवश्य विद्यमान था। अनाम के विरुद्ध युद्ध में चम्पा और कम्बुज की कहाँ तक सफलता प्राप्त हुई थी, यह कह सकना कठिन है। पर इसमें सन्देह नहीं, कि इन युद्धों के कारण कम्बुज देश की सैन्यणित का बहुत ह्यास हो गया था, जिसके परिणामस्वरूप कम्बुज के लिये चम्पा को भी अपने आधिपत्य में रख नकना समन नहीं रहा था। यह दशा थी,

जबिक जयपरमेश्वरवर्मा ने चम्पा में अपना स्वतंत्र शासन स्थापित किया (१२२६ ईस्वी)। जयपरमेश्वरवर्मा चम्पा के पुराने राजवंश में उत्पन्न हुआ था, और अपने पिता जयहरिवर्मा सप्तम के वाद उसी को चम्पा का राजा वनना चाहिये था। पर ११६३ ईस्वी में जयइन्द्रवर्मा ने चम्पा के राजसिंहासन पर अपना अधिकार स्थापित कर लिया था, जिसके कारण जयपरमेश्वरवर्मा अपने देश को छोड़कर अन्यत्र प्रवास करने के लिये विवश हो गया था। अनेक स्थानों पर प्रवास करने के पश्चात् उसने भी कम्बुज आकर आश्रय ग्रहण किया था, और वहां के राजा जयवर्मा सप्तम ने उसे भी 'युवराज' की पदवी से विभूषित किया था। अनाम के युद्धों के कारण जब कम्बुज की सैन्यशक्ति क्षीण हो गई, और उसके लिये अन्य देशों को अपने अधीन रख सकना सम्भव नहीं रहा, तो जयपरमेश्वरवर्मा ने इस दशा से लाभ उठाया और चम्पा के राजसिंहासन को अधिगत कर लिया। सम्भवतः, इस समय तक कम्बुजराज जयवर्मा सप्तम का देहायसान हो चुका था। उसकी मृत्यु के वर्ष का ठीक-ठीक पता नहीं लग सका है। अधिक सम्भव यह है, कि कम्बुज साम्राज्य को ह्रास का प्रारम्भ होने (१२२६ ईस्वी के लगभग) से पूर्व ही उसकी मृत्यु हो गई थी।

जयवर्मा सप्तम के धार्मिक एवं लोकहितकारी कार्य- जयवर्मा सप्तम न केवल एक महान विजेता और साम्राज्य का निर्माता था, अपितु एक धार्मिक तथा प्रजापालक राजाभी था। वह बौद्ध धर्म का अनुयायी थां, और बौद्ध भिक्षुओं के लिये उसने अनेक विहारों आदि का निर्माण कराया था। ता-प्रोह्म अभिनेख में उसने लिखा है कि "प्राणिमाल के शरण बुद्ध पूजित हैं, फिर बुद्धमार्ग भी पूजित है।" यह अभिलेख ता-प्रोह्म के 'राजविहार' नामक बौद्ध विहार की स्थापना के उपलक्ष में उत्कीर्ण कराया गया था। इस विहार में उसने प्रज्ञापारिमता की मूर्ति प्रतिष्ठापित करायी थी और इस मूर्ति के मुख की आकृति अपनी माता की मुखाकृति की अनुकृति में वनवायी थी। इस विशाल राजविहार में १२,६४० व्यक्ति निवास करते थे, और उनकी सेवा तथा विहार की देखभाल के लिये जो स्त्री-पुरुष (देवपरिचारक) नियुक्त थे, उनकी संख्या ६६,६२५ थी। इस प्रकार जिन व्यक्तियों का इस राजविहार से सम्बन्ध था, उनकी कुल संख्या ७६,२६५ थी। इनमें ऐसे व्यक्ति भी थे, जिन्हें चम्पा और वरमा से बन्दी -बनाकर लाया गया था। ४३६ आचार्यं तथा ६७० विद्यार्थी भी इस विहार में निवास करते थे, जो शास्त्रों के अध्ययन तथा विद्या के अभ्यास में तत्पर रहते थे। इस राज-विहार का खर्च चलाने के लिये राजा तथा अन्य भूमिपतियों द्वारा ३४०० गाँव प्रदान किये गये थे, जिनकी आमदनी इसी पर खर्च की जाती थी। राजा ने प्रचुर माला में सोना, चाँदी, पैँतीस हीरे, ४०६२० मोती, ४५४० रत्न तथा अन्य बहुमूल्य मणिमाणिक्य मुवर्णनिर्मित एक वड़ी थाली, कुछ खड़िया तथा भारी परिमाण में सीसा भी इस विहार को प्रदान किया था।

ता-प्रोह्म अभिलेख में जयवर्मा द्वारा वनवायी गई आरोग्यशालाओं का भी वर्णन है। उसके अनुसार भिन्न-भिन्न प्रान्तों में १०२ आरोग्यशालाएँ और ७६८ आरोग्य-मन्दिर स्थापित थे, जिनमें रहनेवाले रोगियों तथा अन्य व्यक्तियों को

१,१७,२०० खारिका चावल प्रतिवर्ष दिया जाता था। एक खारिका १२ सेर के वरावर होती थी। इस प्रकार साढ़े तीन लाख मन से भी अधिक चावल इन चिकित्सा-लयों के लिये प्रतिवर्ष प्रदान किया जाता था। आरोग्यशालाओं और आरोग्यमन्दिरों का खर्च चलाने के लिये ५३५ गाँव लगा दिये गये थे, जिनकी आमदनी इन्हीं पर खर्च की जाती थी। इन चिकित्सालयों में ५१,६४० स्त्री-पुरुष काम करते थे। राजकीय भण्डार से जो वस्तुएँ इनके लिए प्रदान की जाती थीं, उनमें अन्न के अतिरिक्त मधू, मोमवत्ती, अजवायन, सोंफ, कपूर, इलायची, सोंठ और दवाइयों के बनस भादि भी होते थे। इन आरोग्यमन्दिरों का उल्लेख कर राजा जयवर्मा सप्तम ने प्रार्थना की है, कि 'मेरे इन पूज्य कर्मों से मेरी माता भवसागर से मुक्त हो बुद्धपद को प्राप्त करे।

राजा जयवर्मा सप्तम के आरोग्यशाला-सम्बन्धी दस अभिलेख मिले हैं, जो प्रायः एक सद्भा हैं। इन सब में रोगान्धकार की दूर करने वाले भैपज्यगुरु बुद्ध, बोबिसत्त्व, सूर्य वैरोचन, चन्द्ररोची और वैरोचन रोहिणी की महिमा का बखान कर जयवमा के विषय में यह लिखा है--

### देहिनां देहरोगो यन्मनोरोगो रुजत्तराम् राष्ट्रदुःखं हि भतृंणां दुःखं दुःखं तु नात्मनः ॥

मनुष्यों के शारीरिक रोगों से उसे (जयवर्मा सप्तम को मानसिक व्यथा अनुभव होती है, जो रोगी की व्यथा की तुलना में अधिक कण्टकर होती है, क्योंकि राजा अपने दुःख से दुःखी नहीं होता अपितु राष्ट्र (जनता) के दुःख से ही उसे दुःख होता है।) जयवर्मी सप्तम के अभिलेखों से ज्ञात होता है, कि आरोग्यशालाओं का निर्माण भैषज्यगुरु बुद्ध के मन्दिर के चारों ओर किया जाता था, और वे वर्ण व जाति आदि के भेदभाव के विना सब के लिये खुली रहती थीं।

भवनिर्माण एवं कलाकृतियां -- कम्बोडिया के अङ्कीर थीम में कम्बुज देश की जिस प्राचीन राजधानी के अवशेष विद्यमान हैं, उसके निर्माण का श्रेय भी जयवर्मा सप्तम को दिया जाता है। पहले यह माना जाता था, कि इस नगरी का निर्माण यशोवर्मा प्रथम (८८६-६०८) द्वारा किया गया था। पर अब इस मत का परित्याग कर दिया गया है। इसी प्रकार कम्बोडिया के कितने ही अन्य विहारों, मन्दिरों आदि के निर्माण का श्रेय भी जयवर्मी सप्तम को ही दिया जाने लगा है। अगले अध्याय में हम इन पर विशेष रूप से प्रकाश डालेंगे।

जयवर्मा सप्तम ने कितने साल और किस वर्ष तक राज्य किया, इस सम्बन्ध में ऐतिहासिक कोई सुनिश्चित मत निर्धारित नहीं कर सके हैं। शक संवत् से अंकित इस राजा का अन्तिम लेख ११२६ शकाव्द का मिला है, जिससे इसमें कोई संदेह नहीं रह जाता कि उसका शासन-काल सन् १२०४ तक अवश्य था। एक अन्य अभिलेख ११२ माकाव्द (१२०६ ईस्वी) का है, जिसमें कि 'यवर्मदेव' नाम अंकित है। सदे ने इसे जयवर्मदेव या जयवर्मा सप्तम का माना है। इस प्रकार इस प्रतापीं राजा का शासन-काल १२०६ ईस्वी तक पहुँच जाता है। मृत्यु के पश्चात् जयवर्मा सध्तम को 'महा परम सीगत' विरुद दिया गया था, क्योंकि वह बौद्ध धर्म का श्रद्धालु अनुयायी था।

### (४) कम्बुज राज्य का ह्यास

जयवर्मा सप्तम के उत्तराधिकारी—जयवर्मा सप्तम के बाद जो राजा कम्बुज देश के राजिसहासन पर आरूढ़ हुए, वे जयवर्मा के समान प्रतापी नहीं थे। उनके शासनकाल में कम्बुज देश की शक्ति क्षीण होने लगी, और धीरे-धीरे उसकी अधीनता से प्राय: वे समी प्रदेश स्वतन्त्र हो गये, जिन्हें कि कम्बुज के प्रतापी राजाओं ने अपने सैन्यवल से विजय किया था।

जयवर्मा सप्तम के पश्चात् इन्द्रवर्मा द्वितीय कम्बुज का राजा वना । अङ्कोर थोम के मंगलार्थ मन्दिर में उत्कीर्ण राजा श्रीन्द्रराजवर्मा का एक अभिलेख है जिसमें जयवर्मा सप्तम के उत्तराधिकारियों की सूची दी गई है। इसी से यह ज्ञात होता है, कि जयवर्मा सप्तम के वाद इन्द्रवर्मा द्वितीय कम्बुज का राजा वना था, और वह १२४३ ईस्वी तक राजगद्दी पर रहा था। इस राजा के शासनकाल की कोई घटना हमें ज्ञात नहीं है।

इन्द्रवर्मा हितीय का उत्तराधिकारी जयवर्मा अण्टम या, जिसने कि १२६५ ईस्वी तक कम्बुज देश का शासन किया। ५२ वर्ष के सुदीर्घ शासन के बाद वह अत्यन्त वृद्ध हो गया था, और उसके लिये राज्य को संभाल सकना सुगम नहीं रहा था। इसलिये उसने अपने जामाता श्रीन्द्रवर्मा को राज्य सींप दिया था, और वह स्वयं शासन-कार्य से निवृत्त हो गया था। यही वह समय था, जबिक मंगोल लोगों की शक्ति वहत वढ़ गयी थी, और चीन पर क्वेलखां का सशक्त शासन स्थापित हो गया था। मंगोलों का साम्राज्य अत्यन्त विस्तृत या, और वे पड़ौस के सब देशों को अपना वशवर्ती बनाते के लिये कटिबद्ध थे। मंगोल सेनाओं ने चम्पा को भी आक्रान्त किया था, जिसका सामना कर सकना वहाँ के राजा के लिये सम्भव नहीं हुआ था। चम्पा ने कूबलेखां की अधीनता स्वीकार कर ली थी, और यह मंगील सम्राट् उस देश को अपने साम्राज्य के अन्तर्गत मानने लगा था। इसीलिये उसने सगतुखां को चम्पा में अपना प्रतिनिधि नियत किया। पर चम्पा के लोग अपने देश की स्वतन्त्रता के अपहरण को नहीं सह सके। कुमार हरजीतवर्मा के नेतृत्व में उन्होंने मंगील आधिपत्य के विरुद्ध विद्रोह कर दिया। अब कुवेलखां ने सगतूखां को चम्पा की विजय का कार्य सुपुर्द किया (१२८३ ईस्वी), और यह सेनापित अनेक वर्षों तक चम्पा को मंगोलों की अधीनता में ले आने के लिये युद्ध में तत्पर रहा। यद्यपि मंगोल लोग चम्पा को जीत तो नहीं सके, पर उन्होंने वहाँ के राजा को अपना वशवर्ती होकर रहने के लिये विवश अवश्य कर दिया। कम्बुज देश के प्रति भी मंगोलों ने इसी नीति का अनुकरण किया। वे चाहते थे, कि कम्ब्रज का राजा भी मंगील सम्राट् की सेवा में भेंट उपहार भेजकर उसका वशवर्ती होकर रहना स्वीकार कर ले। १२५५ ईस्वी में कम्ब्रज के राजा की ओर से मंगोल सम्राट की सेवा में भेंट उपहार भेज दिये गये थे, जिसके कारण मंगील सेना को उस पर आक्रमण करने की कोई आवश्यकता नहीं रही थी।

जयवर्मा अव्टम ने अपने जामाता श्रीचन्द्रवर्मा के पक्ष में राजसिंहासन का परित्याग किया था (१२०५ ईस्वी)। पर उसका पुत्र यह नहीं सह सका, और वह श्रीन्द्रवर्मा से संघर्ष करने के लिये उठ खड़ा हुआ। इस पर श्रीन्द्रवर्मा ने अपने स्थाल को वन्दी वनाकर कारागार में डाल दिया। श्रीन्द्रवर्मा के शासन-काल में चीन से एक दूतमण्डल कम्बुज देश आया था, जिसके साथ चेउ-ता-कुअन नाम का एक लेखक भी था। इस ने कम्बुज देश के रीति-रिवाजों तथा आचार-व्यवहार का विशेष रूप में वर्णन लिखा है, जो इस देश की सभ्यता तथा संस्कृति से परिचय प्राप्त करने के लिये अत्यन्त उपयोगी है। इसी चीनी लेखक के वृत्तान्त से यह ज्ञात हुआ है, कि श्रीन्द्रवर्मा ने अपने स्थाल (जयवर्मा अष्टम के पुत्र) को परास्त कर राजसिहासन को हस्तगत किया था।

श्रीन्द्रवर्मा ने १२०७ ईस्वी तक कम्बुज का शासन किया। अपने श्वसुर जयवर्मा अध्यम का अनुसरण कर उसने भी स्वेच्छापूर्वंक राजिसहासन का परित्याग कर दिया, और उसके बाद युवराज श्रीन्द्रजयवर्मा ने कम्बुज के शासन सूत्र को अपने हाथों में ले लिया। श्रीन्द्रजयवर्मा का श्रीन्द्रवर्मा से क्या सम्बन्ध या, यह ज्ञात नहीं है। कम्बुज में 'युवराज' से एक उच्च राजपदाधिकारी ही अभिष्ठेत होता था। श्रीन्द्रजयवर्मा राजकुल के साथ सम्बन्ध रखता था, इसका संकेत मंलगार्थं मन्दिर के अभिलेख में विद्यमान है। इस राजा का शासनकाल १३०७ से १३२७ ईस्वी तक था।

कम्बुज देश में जो उत्कीणं अभिलेख उपलब्ध हुए हैं, उनसे वहाँ के एक अन्य राजा का भी परिचय प्राप्त होता है जिसका नाम जयवर्मादिपरमेश्वर था। अङ्कोरवात में इस राजा का एक अभिलेख उत्कीणं है, जिसमें ब्राह्मण विद्येश द्वारा स्थापित किये गये आश्रम के लिये राजा द्वारा प्रदान की गयी दान-दक्षिणा का उल्लेख है। अभिलेख में यह भी बताया गया है, कि विद्येश के पूर्वज ब्राह्मण सर्वज्ञमुनि आर्यदेश (भारत) से कम्बुज आये थे। विद्येश का एक अन्य पूर्वज विद्येशविद् जयवर्मा अध्यम का होता तथा श्रीन्द्रवर्मा के राज्याभियेक में ऋत्विज था। विद्येशविद् की मृत्यु के बाद एक अन्य ब्राह्मण श्रीन्द्रवर्मा का होता बना, और उसने यशोधर सरोवर के तट पर गंगा की एक मूर्ति स्थापित की।

कम्बुज से कोई ऐसा अभिलेख अभी तक उपलब्ध नहीं हुआ है, जयवर्मादिपरमेश्वर के उत्तराधिकारियों का जिसमें उल्लेख हो। इसके बाद का कम्बुज का इतिहास जानने के एकमात्र साधन रुमेर भाषा के वे ग्रन्थ हैं, जिनकी रचना बहुत बाद में हुई थी। पुराने इतिहास के सम्बन्ध में उनकी प्रामाणिकता असंदिग्ध नहीं है।

कम्बुज का पतन — चौदहवीं सदी और उसके वाद जिन राजाओं. ने कम्बुज का शासन किया, उनका इत्तिवृत्त प्राय: अज्ञात है। पर इस काल की घटनाएँ ऐसी हैं, जो कम्बुज के पतन पर प्रकाश डालती हैं। जयवर्मा सप्तम के वाद चम्पा तो कम्बुज के आधिपत्य से स्वतन्त्र हो ही गया था, उघर सियाम में भी कम्बुज के विरुद्ध विद्रोह प्रारम्भ हो गये थे। तेरहवीं सदी के मध्य भाग में इन्द्रादित्य नामक थाई सरदार ने सुखोदय को राजधानी बना कर एक स्वतन्त्र राज्य की स्थापना कर ली थी। तेरहवीं सदी के अन्त में सुखोदय के राजसिंहासन पर राम कहम्हेंग विराजमान था, जो अत्यन्त वीर तथा प्रतापी राजा था। उसने कम्बुज पर भी बाकमण किये। चेउ-ता-कुअन ने लिखा है, कि सियाम और कम्बुज के युद्ध में अङ्कोर का प्रदेश बुरी तरह से ध्वस्त

हो गया था। यह चीनी लेखक १२६६ ईस्वी में कम्बुज आया था, और उससे कुछ समय पूर्व ही सुखोदय की सेनाओं दे कम्बुज पर आक्रमण किया था। १३५० ईस्वी के लगभग सियाम में एक अन्य स्वतन्त्र राज्य की स्थापना हुई, जिसकी राजधानी अयुथिया (अयोध्या) थी। अयोध्या के राजाओं ने सम्पूर्ण सियाम और लाओस पर अपना शासन स्थापित किया, और कम्बूज पर भी वे आक्रमण करते रहे। उधर कम्बुज के पूर्व में स्थित अनाम का राज्य भी बहुत शक्तिशाली हो गया, और पन्द्रहवीं सदी में उसने चम्पा को जीत लिया। इन दो शक्तिशाली राज्यों —सियाम और अनाम के वीच में पड़कर कम्बुज की शक्ति निरन्तर क्षीण होती गयी, और इन द्वारा वह निरन्तर आक्रान्त होता रहा। इस प्रकार पड़ौस के शक्तिशाली राज्यों हारा आक्रान्त होता हुआ कम्बुज देश बहुत निर्वंत हो गया। यह स्थिति थी, जब यूरोप के साम्राज्यवादी देशों ने दक्षिण-पूर्वी एणिया में अपनी शक्ति का विस्तार प्रारम्भ किया, कम्बुज उनके सामने नहीं टिक सका, और १६५४ ईस्वी में वहाँ के निर्वंत्त राजा ने फांस की अधीनता स्वीकार कर ली। फांस के अधीन उसकी वही स्थिति हो गयी, जो ब्रिटिश शासन के काल में भारत की देशी रियासतों की थी।

#### आठवाँ अध्याय

# कम्बूज देश की सम्यता और संस्कृति

### (१) शासन व्यवस्था

प्राचीन कम्बोडिया या कम्बुज देश का शासन राजतन्त्र था और वहाँ वंशकमान्गत राजाओं का शासन विद्यमान या। वहाँ उपलब्ध हुए अभिलेखों द्वारा गणराज्यों की सत्ता सुचित नहीं होती। जिन लोगों ने भारत से जाकर दक्षिण-पूर्वी एशिया के इस देश में अपने उपनिवेश स्थापित किये थे, उनमें राजतन्त्र शासन की परम्परा विद्यमान थी, और उन्होंने अपने नये राज्यों में भी इसी शासन पद्धति का अनुसरण किया था। भारत के अनेक राज्यों में प्राचीन समय में राजा को दैवी माना जाता था, और यह समझा जाता था, किया तो वह साक्षात् देवता है और या इन्द्र, मिन्न, वरुण आदि विभिन्न देवताओं के अंशों से उसका निर्माण हुआ है। इसी मन्तव्य का संकेत कम्बुज के एक अभिलेख से भी भिलता है, जिसमें राजा जयवर्मा प्रथम को सहस्रों लिंगों (शिवलिंगों) के अंश को लेकर अवतीर्ण कहा गया है (यस्य लिंगसहस्त्राणां ... तदंशेनावतीर्णेन जितं श्रीखयवर्मणा)। जब राजा को सहस्रों शिवलिंगों के अंग की लेकर अवतीर्ण माना जाता हो, तो यह स्वाभाविक है कि ऐसे राजा की स्थिति राज्य में सर्वप्रधान हो और उसी द्वारा शासनसूत्र का संचालन किया जाए। पर राजा अकेला राज्य कार्य का सम्पादन नहीं कर सकता था, अतः उसकी सहायता के लिएं मन्त्रियों तथा अमात्य आदि अन्य राजपदाधिकारियों की निध्नित की जाती थी। मन्त्रियों के लिए यह आवश्यक समझा जाता था, कि वे धर्मशास्त्र और अर्थशास्त्र में निष्णात हों। जयवमी प्रथम के कदेई अंग मन्दिर अभिलेख में राजा भववर्मा के दो मन्त्रियों का उल्लेख है, जिनके नाम धर्मदेव और सिहदेव थे। इनके गुणों का वर्णन करते हुए इन्हें घर्मशास्त्र और अर्थशास्त्र का जाता कहा गया है (तस्य ती मन्त्रिणा-वास्तां सम्मती कृतवेदिनी, धर्मशास्त्रार्थशास्त्रज्ञी धर्मार्थाविव रूपिनी)। भारत के राजनीति-सम्बन्धी प्राचीन ग्रन्थों में यह प्रतिपादित किया गया है, कि मन्त्रियों तथा अमात्यों आदि की नियुक्ति करते हुए विविध प्रकार की उपधाओं (परखों) द्वारा उनकी परीक्षा करनी चाहिए और जो विविध उपधाओं में खरे उतरें, उन्हीं को इन उच्च राजकीय पदों पर नियुक्त किया जाना चाहिये। चाणक्य के अर्थशास्त्र में राजा के लिए तो यह प्रतिपादित किया गया है कि उसे एक आदर्श व्यक्ति या राजिप होना चाहिये। प्राचीन कम्बूज देश में भी कुछ इसी प्रकार के विचार प्रचलित थे, वहाँ के अभिलेखों से इसी वात के संकेत मिलते हैं। राजा भववमा की प्रशस्ति के रूप में उत्कीण हनचेई मन्दिर अभिलेख में इस राजा के एक राजपदाधिकारी का उल्लेख है, जिसे 'सर्वोपधा-

शुद्ध कहा गया है (महाराजाधिराजस्य तस्य श्रीभववर्मणः, भृत्यस्सर्वोपधाशुद्ध रन्तरङ्ग-त्वमास्थितः) । कदेई अंग मन्दिर के अभिलेख में राजा जयवर्मा के अन्यतम राज्यपदा-धिकारी सिहदत्त (जो राजा द्वारा अद्यायपुर के शासक पद पर नियुक्त था) के विषय में उस्कीण निम्नलिखित श्लोक ध्यान देने योग्य हैं—

> योऽभवत् भवसंन्यस्तिचित्तवृत्तिरुदारधीः । बाल्येऽपि विनयोपेतो यौवनेऽपि जितेन्द्रियः। त्रिवर्गारम्भकालेऽपि धर्मे यस्त्वधिकादरः॥

संसार में रहते हुए भी चित्तवृत्तियों पर जिसने काव् पाया हुआ था, बाल्यावस्था में भी जिसने अपने को अनुशासित किया हुआ था, युवावस्था में भी जिसने इन्द्रियों पर विजय प्राप्त की हुई थी, त्रिवर्गारम्म के समय में भी वर्म के प्रति जिसका अत्यधिक आदर था, ऐसा वह आढ्यप्र का शासक सिहदत्त था। कम्बुज के अनेक अभिलेखों में मन्त्रियों तथा अन्य उच्च राजपदाधिकारियों द्वारा प्रतिष्ठापिन देवमूर्नियों आदि का उल्लेख है। ऐसे अभिलेखों में इन पदाधिकारियों के बंश, कुल तथा व्यक्तिगत गुण भी र्वणित हैं। ये गुण प्रायः वही हैं, जो मनु, शुक्त, चाणक्य, कामन्दक आदि भारतीय राजशास्त्रप्रणेताओं के अनुसार राजपुरुषों में होने चाहिये। अभिलेखों में अनेकविय राजपदाधिकारियों का उल्लेख है, यथा मन्त्री, कुमारमन्त्री, राजकूल-महामन्त्री, राज-भिषक्, बलाध्यक्ष, पुरोहित, राज्यसभापति, नृपान्तरंग, द्वाराध्यक्ष, शयनगृहपरीक्षक, नरेन्द्रपरिचारक, अन्नाधिपति और गुणदोप-परीक्षक आदि। इनमें से कतिपय पदाधि-कारियों की संजाएँ प्राचीन भारत के राजपदाधिकारियों के सदृण हैं। भारत में कुमारामत्य संज्ञक शासक होते थे, जिनका सम्बन्ध प्रायः राजकुल के माथ होता था। कम्बूज में इनके सदश कुमारमन्त्री थे । राजकुल-महामन्त्री भी इसी वर्ग के उच्च पदाधिकारी थे। बलाध्यक्ष एक सैनिक अधिकारी होता या। भारत में इसके सदृश सैनिक अधिकारी बलाध्यक्ष और बलाधिकृत कहाते थे। द्वाराध्यक्ष कौटलीय अर्थशास्त्र के 'दौवारिक' के सदृश था, और नृपान्तरंग 'आन्तर्वशिक' के । राजतंत्र शासनों में बहुत-से ऐसे राजकर्मचारी, रखे जाते हैं, जिनका कार्य राजा की रक्षा तथा अन्तःपुर एवं राजप्रासाद की सुव्यवस्था करना हो। कौटलीय अर्थशास्य में आन्तर्वशिक और दौवारिक के अधीन अनेक ऐसे कर्मचारियों का उल्लेख है। कम्बूज के अभिलेखों में जिन नरेन्द्र-परिचारक व शयनगृह-परीक्षक आदि का वर्णन है, वे ऐसे ही राजकर्मचारी थे। भारत के प्राचीन राज्यों में पुरोहित की स्थिति महत्त्व की होती थी, कम्बुज के अभिलेखों से वहाँ भी पुरोहित के महत्त्व का मंकेत मिलता है। वलाध्यक्ष के अतिरिक्त महाश्वपति संजक एक अन्य सैनिक अधिकारी होता था, अश्वारोही सेना जिसके अधीन थी। अन्य सैनिक अधिकारी 'समन्तनीवाह' (नौसेना या जलसेना का अध्यक्ष), सहस्रवर्गाधिपति आदि होते थे। छोटे राजकर्मचारियों की जो संजाएँ अभिलेखों में आयी हैं, उनमें राजकुटीपाल पुस्तकरक्षक, पत्नकारक, लेखक और राजद्रोही/आंदि उल्लेखनीय हैं।

राजा जयवर्मा प्रथम के तुओल प्रह यत शिलालेख में उसके एक राजपदाधिकारी द्वारा एक शिवलिंग के प्रतिष्ठापित किये जाने का वर्णन, है और इस पदाधिकारी को

'राजसभाधिपति' कहा गया है। (स्वस्वामिन: प्रसादात् स च राजसभाधिपत्यकृतनामा)। इससे यह संकेत मिलता है, कि कम्बुज देश के शासन में एक राजसभा की भी सत्ता थी, और श्रीकेदारेश्वर शिवलिंग को प्रतिष्ठापित कराने वाला राजपदाधिकारी इस राजसभा का अधिपति या अध्यक्ष था। राजसभा के सभापदों का उल्लेख राजा जयवीरवर्मा के तुओल प्रसत्त अभिलेख में विद्यमान है। वहाँ लिखा है, कि राजा की आज्ञा से जो कर्मचारी नियुक्त किये गये थे, उन द्वारा किये गये दुष्कृत्यों को लिपिबद्ध करके राजा जयवर्मा के समक्ष निवेदन किया गया था, और राजा ने मन्त्रियों और सभासदों के साथ उनकी सम्यक् रूप से समीक्षा की थी। अभिलेख के वाक्य इस प्रकार हैं—

सहदेवेन तन्तप्त्रा तेषां तद्दुष्कृतं कृतम्। लिपिभिनवेदितस्सवं राज्ञि श्रीजयवर्मणि ॥ मन्त्रिभस्ससभासद्धिः राज्ञा सम्यक् समीक्षितम् ॥

राजसभा के इन सभासदों की नियुक्ति किसी प्रकार के चुनाव द्वारा होती थी, यह कल्पना तो सर्वथा असंगत होगी। पर इसमें सन्देह नहीं कि प्राचीन भारतीय राज्यों की सभाजों के समान कम्बुज की राजसभा में भी देश के विद्वान एवं प्रमुख कुलों के 'मुख्य' सभासद् हुआ करते थे, और राजा उनसे भी परामर्श किया करता था।

कम्बुज राज्य अत्यन्त विस्तृत था और उसके प्रतापी राजाओं ने समीप के अनेक देशों को जीतकर उन्हें भी अपने साम्राज्य में सिम्मिलत कर लिया था। अतः यह स्वामाविक था, कि इस सुविस्तृत राज्य को शासन की सुविधा के लिए अनेक प्रान्तों में विभक्त किया जाए। चीनी ग्रंथों के अनुसार इन प्रान्तों की संख्या ३० थी। कम्बुज के अभिलेखों में अनेक प्रान्तों का उल्लेख मिलता है, यथा ताम्रपुर, आढ्यपुर, तंदअपुर, श्रेट्युर, भवपुर, घृवपुर, धिन्तपुर, धमंपुर, ज्येट्युर, उग्रपुर, विक्रमपुर और ईशानपुर। सम्मवतः, ये प्रान्त भी आकार में अच्छे-बड़े थे, क्योंकि इनके क्षेत्र में एक से अधिक नगरों की सत्ता थी। राजा ईशानवर्मा के समय के वात चकेत मन्दिर में उत्कीण एक अभिलेख में ताम्रपुर के शासक (ताम्रपुरेश्वर) द्वारा प्रतिष्टापित 'हरिशंकरी' का उल्लेख है। इसी अभिलेख में ताम्रपुर के इस शासक को चकांग, अमोध और भीम नाम के तीन अन्य पुरों का भी स्वामी कहा गया है। ताम्रपुर के इस शासक की नियुक्ति राजा ईशानवर्मा द्वारा की गई थी। पर कित्यय प्रान्तीय शासक वंशकमानुगत भी होते थे। पर इन शासकों की नियुक्ति भी राजा द्वारा ही की जाती थी, और उन्हें नियुक्त करते समय यह ध्यान में रखा जाता था कि वे शासन कार्य के योग्य हैं। आढ़पुर के प्रान्तीय शासक की नियुक्ति के सम्बन्ध में एक अभिलेख के ये शब्द महत्व के हैं—

परचादाद्यपुरस्यास्य योऽध्यक्षत्त्वे कुलक्रमात् योग्योऽयमिति सत्कृत्य स्वयं राज्ञा नियोजितः ॥

यद्यपि आढ्यपुर का शासन कुलकम से चला आ रहा था, पर योग्यता को दृष्टि में रख कर राजा ने स्वयं उसे इस पद पर अधिष्ठित किया था। प्रान्तीय शासक की संज्ञा भी 'अध्यक्ष' होती थी, यह भी इस श्लोक से सूचित होता है। कम्बुज राज्य में न्याय व्यवस्था का क्या स्वरूप था, इस विषय में भी अभिलेखों द्वारा कितपय महत्त्वपूर्ण वातें जात होती हैं। सम्भवतः, प्रधान न्यायाधीश की संजा 'धर्माधिपित' होती थी, और उसके अधीन व्यवहाराधिकारी और धर्माधिकरणपाल सदृश विविध पदाधिकारी कार्य करते थे। एक अभिलेख में जहाँ मुकदमे के निर्णय का विशव रूप से उल्लेख है, वहाँ साथ ही उस मुकदमे से सम्बद्ध व्यक्तियों के नाम भी दिए गए हैं। ये नाम हैं, न्यायाधीश कम-स्तेन-अन श्रीभूपितवर्मा, सहायक न्यायाधीश लोनिपशानन्दन, लोनई, लोन-आनन्दन और लोन पण्डिताचार्यं, गवाह-म्रतन श्री धरणीन्द्रकल्प और स्तेन्-अन् । कम्बुज देश से उपलब्ध हुए कितने ही अभिलेखों में न्यायालयों के सम्मुख प्रस्तुत मुकदमों तथा उनके निर्णयों का वर्णन विद्यमान है, जिनसे सूचित होता है कि वहाँ न्याय-व्यवस्था अच्छी समुन्नत दशा में थी।

राजा जयवीरवर्मा के प्रसत त्रपन अभिलेख द्वारा कम्बुज राज्य की भूमिन्यवस्था तथा स्थानीय शासन के सम्बन्ध में अच्छा प्रकाश पड़ता है। यह अभिलेख संस्कृत और हमेर दोनों भाषाओं में है, और इसमें जयवीरवर्मा द्वारा श्रीकवीन्द्र पण्डित को दान में दिए गये एक ऐसे भूखण्ड का उल्लेख है जिसका उपयोग वह भगवान् नारायण के निमित्त से करना चाहता था। राजा ने स्थानीय राजकर्मचारियों की सहायता से इस भूखण्ड की सीमाओं को निर्धारित कराया और फिर इसे श्रीकवीन्द्र पण्डित को प्रदान कर दिया। इस प्रसंग में जिन राजकर्मचारियों का उल्लेख आया है, वे निम्नलिखित हैं — गुभ मुहूर्त को निर्धारित करने वाला, दश ग्राम (दश ग्रामों का अध्यक्ष या मुखिया), प्रधान (ग्राम का प्रधान), ग्रामवढ (ग्राम के विविध कुलों के मुखिया) और दास। कौटलीय अर्थशास्त्र आदि प्राचीन भारतीय राजनीतिक विषय ग्रंथों में भी ग्रामों के शासन के सम्बन्ध में प्राय: इन्ही कर्मचारियों का उल्लेख मिलता है, जिससे यह परिणाम निकाला जा सक्ता है, कि कम्बुज देश में भी ग्रामों के शासन का प्राय: वही रूप था जो कि प्राचीन भारत में था।

कम्बुज देश के अभिलेखों द्वारा जहाँ राज्य के बहुत-से पदाधिकारियों तथा कर्मचारियों के विषय में परिचय मिनता है, वहाँ साथ ही उनसे यह भी जात होता है कि
उन्हें नियुक्त करते हुए किन वातों को ध्यान में रखा जाता था। वड़े राज्यपदाधिकारी
प्राय: राजकुल से सम्बद्ध हुआ करते थे। इसी कारण उनके लिए राजकुल महामन्त्री
और कुमारमन्त्री सदृश संज्ञाएँ प्रयुक्त की जाती थीं। अन्य उच्चपदाधिकारी भी
प्राय: वंशकृमानुगत हुआ करते थे। राजा जयवर्मा द्वितीय ने शिवकैवत्य नामक
ब्राह्मण को अपना राजपुरोहित नियुक्त किया था। उसके बाद ढाई सौ वर्ष के लगभग
तक शिवकैवत्य के वंशज या उनके निकट सम्बन्धी कम्बुज राजाओं के पुरोहित पद पर
रहे। जयवर्मा प्रथम के तन कन अभिलेख में धर्मस्वामी नामक एक वेदवेदांगपारंगत
ब्राह्मण का उल्लेख है, जो धर्मपुर का शासक था। उसके ज्येष्ठ पुत्र का नाम अभिलेखों
में नहीं दिया गया, पर उसके सम्बन्ध में यह लिखा गया है कि पहले उसे महाश्वपित
के पद पर नियुक्त किया था, फिर उसे श्रेष्ठपुर का शासन दिया गया और वहाँ से उसे
ध्रवपुर का शासक वनाकर भेज दिया गया। धर्मस्वामी के छोटे पुत्र का नाम

प्रचण्डसिंह या। वह भी एक उच्च राज्यपदाधिकारी था। सबसे पूर्व उसकी नियुक्ति 'शिरस्त्राणधारी और शस्त्रपणि नृपान्तरङ्ग योद्धाओं' के अध्यक्ष के रूप में हुई थी। राजा की रक्षा के प्रयोजन से जो शिरस्त्राण धारण करने वाले और हाथों में शस्त्र लिये हुए अन्तरङ्ग सैनिक थे, प्रचण्डसिंह को उनका अध्यक्ष नियत किया गया था। बाद में इस वीर पुरुप की 'समन्तनौवाह' (जल सेनाध्यक्ष) के पद पर और फिर धन्विपुर के 'सहस्रवर्गाधिपति' के पद पर नियुक्ति की गई थी।

चीनी लेखकों ने कम्बुज राज्य के विषय में लिखा है कि वहाँ प्राय: उच्चराज्य-पदाधिकारी राजवंश के होते हैं, और पुरुषों के न होने पर स्त्रियाँ उनके पदों पर नियुक्त की जाती हैं। चीनी ग्रंथों में कम्बुज राजाओं के वैभव का भी वर्णन मिलता है। सातवीं सबी की एक चीनी पुस्तक में कम्बुजराज ईशानवर्मा के विषय-में लिखा है, कि वह सप्तरत्नमण्डित व पंचविधगन्ध से सुगन्धित आसन पर वैठता है। गजदन्त तथा सुवर्ण-पुट्पों द्वारा मण्डित बहुमूल्य दारुस्तम्भों पर तना चंदवा उसके ऊपर होता है। सिहासन के दोनों ओर एक-एक आदमी धूपदानी लिए रहता है। राजा गोटेदार श्वेत रेशमी वस्त्र पहनता है, बहुमूल्य मणियों और मोतियों से अलकृत मुकुट धारण करता है, और उसके कानों में स्त्रियों की भाँति सोने के कुण्डल होते हैं।

प्रजा का हित एवं सुख प्रतिपादित करना कम्बुज के राजा अपना परम कर्त्तं व्य मानते थे। इसीलिए उन्होंने अपने राज्य के अनेक लोक हितकारी कार्यों की व्यवस्था की थी। राजा जयवर्मा सप्तम ने जिन बहुत-से आरोग्यमन्दिरों तथा आरोग्यशालाओं की स्थापना की थी और उनका खर्च चलाने के लिए जो सम्पत्ति उन्हें प्रदान की थी, उसका उल्लेख पिछले अध्याय में किया जा चुका है। इन राजाओं ने मन्दिरों, विहारों, मठों और आश्रमों की स्थापना के लिए जो दान-पुण्य किये थे. उनके विषय में हम इसी अध्याय में पृथक् रूप से लिखेंगे। केवल राजा ही नहीं, अपितु उनके उच्च राज-पदाधिकारी भी णासन का कार्य करते हए प्रजा के हित को दृष्टि में रखा करते थे। बाड्यपुर के शासक सिहदत्त के विषय में एक अभिलेख में लिखा है, कि वह दूसरों के अभ्युदय के लिए सदा प्रयत्नशील रहता था। रोगपीड़ितों और याचकों के करण-वचनों को सुनकर उसके हृदय में करुणा का सागर उमड़ पड़ता था, और कर आदि द्वारा वह जो कुछ प्राप्त करता था उसे वह कुटुम्बियों के लिए ही प्रयुक्त कर देता था। कम्बुज देश के राजाओं के सम्मुख प्राचीन भारतीय राजाओं का आदर्श सदा उपस्थित रहता था, और वे अपने को उन्हों के मार्ग का पिथक समझा करते थे। इसीलिए जयवर्मा प्रथम के समय ने कदेई अंग मन्दिर शिलालेख में राजा रुद्रवर्मा के शासन को दिलीप के समान प्रसिद्ध कहा गया है (राजा श्रीकद्रवर्मासीत् त्रिविकमपराक्रमः, यस्य सीराज्य-मद्यापि दिलीपस्येव विश्रुतम्)।

## (२) सामाजिक जीवन

कम्बुज देश से उपलब्ध हुए अभिलेखों से समाज का जो स्वरूप हमारे सम्मुख उपस्थित होता है, उसका आधार चातुर्वर्ण्य है। जयवर्मा सप्तम के से-फोंग अभिलेख

में चार वर्णों का स्पष्ट रूप से उल्लेख है (चिकित्स्या अत्र चत्वारो वर्णा दी भिपजी तयोः) भारत के समान कम्बुज देश में भी चार वर्णों की सत्ता थी, जिनमें ब्राह्मण वर्ण का स्थान सर्वोपरि था। जिन भारतीयों ने इस सुदूर देश में अपने उपनिवेश स्यापित किये थे, वे प्राय: ब्राह्मण वर्ण के ही थे। कम्बुज की प्राचीन अनुश्रुति के अनुसार कौण्डिन्य नामक ब्राह्मण ने वहाँ जाकर अपना राज्य स्थापित किया था, और वहाँ के मूल निवासियों की रानी के साथ विवाह किया था। यह अनुश्रुति इस तथ्य को प्रगट करती है, कि जिन भारतीयों ने कम्बुज देश में अपने उपनिवेश वसाये थे, वे ब्राह्मण वर्ण के थे। उस समय कम्बुज के मूल निवासी प्रायः असम्य व जंगली थे; भारतीयों के सम्पर्क में आकर उन्होंने सम्यता एवं संस्कृति के क्षेत्र में उन्नति की, और भारत के ही धर्म, आचरण, संस्कृति आदि को अपना लिया। भारत से जाकर जो ब्राह्मण कम्बूज देश में बसे थे, उन्होंने वहाँ की स्त्रियों से विवाह किए और इन विवाहों से जो सन्तान उत्पन्न हुई, जातीय दृष्टि से वह वर्णसंकर थी। पर क्योंकि उसने अपने पिता संस्कृति, भाषा, धर्म आदि को अपना लिया था, अतः उसे भी बाह्यण माना जाने लगा या। कम्बुज की प्राचीन अनुश्रुति की पुष्टि चीनी इतिवृत्त द्वारा भी होती है। एक चीनी ग्रन्य के अनुसार तुअव-सिअन नगरी (फूनान के राज्यक्षेत्र में) में एक हजार से भी अधिक ब्राह्मणों का निवास था, और उन्होंने वहाँ के मूलनिवासियों की कन्याओं के साथ अपने विवाह किये हुए थे। भारतीय उपनिवेशकों की एक अन्य मण्डली चौथी सदी के अन्त व पाँचवीं सदी के प्रारम्भ काल में कम्बुज गई थी। उसके नेता की भी कौण्डिन्य ब्राह्मण कहा गया है, जिससे सूचित होता है कि भारतीय उपनिवेशकों के इस दूसरे दल के लोग भी जाति से प्रायः वाह्मण ही ये। बाद में भी अनेक ब्राह्मण भारत से जाकर कम्बुज में वसते रहे, और वहाँ के राजाओं द्वारा उन्होंने सम्मान प्राप्त किया। राजा जयवर्मा द्वितीय के समय में हिरण्यदामा नामक ब्राह्मण भारत से कम्बुज गया था वह तन्त्र-मन्त्र में प्रवीण था, और उसने राजा के लिए एक ऐसा विधान (पुरश्चरण) तैयार किया था, जिससे कम्बुज यवद्वीप के अधीन न रहे, और जयवर्मा अपने देश में स्वतन्त्र चक्रवर्ती की स्थिति प्राप्त कर सके। भारद्वाज गोत्न के हृषिकेश नामक ब्राह्मण पण्डित राजा जयवर्मा सप्तम के समय में कम्बुज गये थे। राजा ने उन्हें 'श्रीजयमेहा-प्रवान' की उपाधि से सम्मानित किया, और अपना राजपुरोहित नियुक्त किया। इसी प्रकार के अन्य भी अनेक उदाहरण दिये जा सकते हैं। इसमें सन्देह नहीं, कि कम्युज के समाज में ब्राह्मणों का स्थान अत्यन्त महत्त्व का था। सम्भवत:, वहाँ के भारतमूलक निवासियों में वहुसंख्या भी ब्राह्मणों की ही थी।

ब्राह्मणों के समान ही क्षित्रय वर्ण का भी कम्बुज देश के समाज में उच्च स्थान या। वहां के राजकुल प्राय: क्षित्रय वर्ण के थे। सम्भवत: क्षित्रय लोग भी ब्राह्मणों के साथ-साथ अच्छी बड़ी संख्या में भारत से जाकर कम्बुज देश में वस गये थे। यह भी सम्भव है, कि वहां के निवासियों में जो उच्चकुलों के लोग थे और जिन्होंने भारत के धर्म, संस्कृति आदि को अपना लिया था, उन्हें भी क्षित्रय वर्ण के अन्तर्गत मान लिया गया था। यवन, शक आदि जिन जातियों ने भारत पर आक्रमण कर इस देश में अपने

राज्य स्थापित किये थे, बाद में उन्हें भी क्षत्रिय वर्ण में सम्मिलित कर लिया गया था, क्यों कि भारत के सम्पर्क में आकर संस्कृति की दृष्टि से वे भारतीय बन गयेथे। सम्भवत: यही प्रक्रिया कम्बुज देश में भी हुई थी। कम्बुज के अभिलेखों में कतिएय राजाओं या उनकी रानियों को 'क्षत्रान्वयन' (क्षत्रिय वंश या कूल में उत्पन्न) कहा गया है, तो दूसरों को 'ब्रह्मक्षत्रांशभव' (ब्राह्मण और क्षत्रिय के अंश से उत्पन्न) बताया गया है। राजा इन्द्रवर्मा के प्रह को : अभिलेख में श्री पृथिवीन्द्रवर्मा को क्षत्रिय कुल का (पत्नी श्रीपृथिवीन्द्रवर्म्मनृपतेः क्षत्रान्वयात्रोद्गतेः) और लोबोक स्रोत अभिलेख में राजा जयवर्मा को ब्रह्म-क्षत्र कुल का कहा गया है (श्रीजयवर्मणि नृपती शासित पृथिवी समुद्रपर्यन्तां, ब्रह्मक्षतांशभवे नतन्पवृतशासितरि नित्यम्)। कम्बुज देश में ब्राह्मणीं और क्षत्रियों में परस्पर विवाह सम्बन्ध होना बहुत प्रचलित था। न केवंल ब्राह्मण क्षत्रिय कन्याओं से विवाह करते थे, अपितु क्षत्रिय पूरुप बाह्यण कन्याओं से भी विवाह सम्बन्य स्थापित किया करते थे। इस प्रकार वहाँ एक संकर जाति विकसित हो गई थी, जिसे 'ब्रह्मक्षत्र' कहा जाता था। कम्बुज अभिलेख में वैश्यों का भी उल्लेख विद्यमान है। यशोवर्मा के प्रसत कोमनप अभिलेख में वैश्यों का भी स्पष्ट रूप से उल्लेख है (इहस्या वैष्णवा सर्वे नाव्यक्षे वैश्यतां गताः)। भारत से जाकर जो उपनिवेशक दक्षिण-पूर्वी एशिया के इन प्रदेशों में आवाद हुए थे, उनमें वैश्य भी अवश्य रहे होंगे, यह अनुमान करना सर्वथा समुचित है। हमें ज्ञात है, कि भारत के व्यापारी स्थल और जल-मार्गों से दूर-दूर के देशों में व्यापार के लिए जाया-आया करते थे। सुवर्णद्वीप या सुवर्णभूमि के प्रसंग में ऐसे व्यापारियों का उल्लेख इस ग्रन्थ में पहले भी किया जा चुका है। यह सर्वथा सम्भव है, कि ऐसे बहुत-से व्यापारी इन देशों में स्थायी रूप से वस भी गये हों और वे (वैश्य) भी वहाँ की समाज के अन्यतम अंग बन गए हों। कम्बुज के अभिलेखीं में उनका पृथक् रूप से जो उल्लेख नहीं हुआ है, उसका कारण णायद यह है कि ये अभिलेख प्राय: वहां के राजाओं, राजपुरोहितों एवं उच्च राज-पदाधिकारियों द्वारा अपने दानपुष्य के प्रसंग में उत्कीर्ण कराये गये हैं। कम्बूज के समाज में जूदों की भी सत्ता थी, जिनकी स्थिति दासों के सदृश थीं। वहाँ के अभिलेखों तया चीनी विवरणों से इन दासों पर अच्छा प्रकाश पड़ता है।

कम्बुज के राजा अपने देण के समाजसंगठन को भारत के चातुर्वर्ण्य पर आधारित समाज के अनुरूप बनाने के लिए प्रयत्नशील रहते थे। प्रसत त केओ अभिलेख में राजा सूर्यवर्मा के विषय में यह कहा गया है कि उसने अपने राज्य में वर्णभाग (वर्ण-व्यवस्था) का स्थापन किया था, और शिवाचार्य नामक विद्वान को 'श्रेष्ठत्व' की स्थिति प्रदान की थी (श्रीसूर्यवर्मणो राज्ये वर्ण्णभागे कृतेपि यः, संपदं प्राप्य सदभक्तया वर्णश्रेष्ठत्व-संस्थित:)। पर अपने देश की विशिष्ट परिस्थितियों एवं आवश्यकताओं की दृष्टि में रखकर वे समाज को एक नया रूप देने में भी संकोच नहीं करते थे। राजा जयवर्मा पचम ने दो नए वर्णों का निर्माण किया, जिन्हें हमुक और कर्मान्तर कहते थे। इन वर्णी के जो व्यक्ति विद्या, शील और आचार में श्रेष्ठ हों, उन्हें 'आचार्य-चतुराचार्य-प्रधान' सदण महत्त्वपूर्ण पदों पर भी नियुक्त किया जा सकता था। इन दो नये वर्णों के विशिष्ट

१७५

कार्य क्या थे, यह स्पष्ट नहीं है।

वर्ण का आधार नर्म न होकर जन्म था। ब्राह्मण कुल में उत्पन्न व्यक्ति ब्राह्मण ही होता था, चाहे वह कोई भी व्यवसाय व कार्य करता हो। राजा हर्षवर्मा तृतीय के पल्हल स्तेल अभिलेख से सूचित होता है, कि कम्बुज देश के ब्राह्मण कुलों के व्यक्ति कितप्य ऐसे कार्य भी करते थे, जिनका ब्राह्मणों से कोई सम्बन्ध नहीं। ऐसे जिन कार्यों का इस अभिलेख में वर्णन है, उनमें हाथी के महावत (हस्तिप) का काम, शिल्पी का काम तथा गणिका का कार्य उल्लेखनीय है। इन कार्यों को करने वालों को भी ब्राह्मण ही माना जाता था, यदि उनका जन्म ब्राह्मण कुल में हुआ हो।

विवाह-सम्बन्ध-कम्बुज देश के समाज में ब्राह्मणों और क्षत्रियों का स्थान सर्वोच्च था, और इन वर्णों में परस्पर विवाह-सम्बन्ध हो सकता था। यद्यपि ब्राह्मण क्षत्रिय कन्या से विधाह कर सकता था, पर ब्राह्मण कन्या का विवाह अपने वर्ण से वाहर प्रायः केवल राजकुल के पुरुष से ही होता था, साधारण क्षत्रिय कुल के पुरुष से नहीं। राजा भववमी प्रथम के एक अभिलेख में 'सोमवेदविद् अग्रणी श्री सोमशर्मा' नामक ब्राह्मण के भववर्मा की बहन के साथ विवाह का उल्लेख है, सोमशर्मा की इस पत्नी को अभिलेख में पतिव्रता तथा धर्मरता कहा गया है। और उसकी उपमा अरुन्धती के साथ दी गई है। राजा जयवर्मा द्वितीय ने भास्स्वामिनी नाम की एक कुमारी के साय विवाह किया था, जो कि आमलकस्थल के निवासी दिज विष्णु की कन्या थी। इनकी पौली का नाम सत्यवती या, जिसने कि भानुवर नामक एक बाह्मण के साथ विवाह किया था। इसी विवाह से उस प्रसिद्ध श्रीयोगेश्वर पण्डित का जन्म हुआ, जिसने कि व्याघपुर में शिव और विष्णु के अनेक मन्दिरों का निर्माण कराया या और उनके लिए प्रभूत मात्रा में दान दक्षिणा प्रदान की थी। राजा जयवर्मा सप्तम की दोनों रानियाँ— ... जयराजदेवी और इन्द्रदेवी — त्राह्मण कन्याएँ थीं। इनकी माता का नाम राजेन्द्रलक्ष्मी था, जिसके लिए अभिलेख में 'विप्र' विशेषण का प्रयोग किया गया है। राजा श्रीन्द्रवर्मा के अङ्कोर मन्दिर में उत्कीर्ण एक अभिलेख में नरपति देश (सम्भवतः, दरमा) से भाकर कम्बुज में वसे हुए एक ब्राह्मण का वर्णन हैं, जो भारद्वाज गोत में उत्पन्न हुआ था। इस ब्राह्मण का नाम हृषिकेश था। कम्बुज देश में वेदों का बहुत सम्मान है, और वहां बहुत-से वेदिविद्याकोविद् विद्वानों का निवास है, यह सुनकर वह कम्बुज आये और वहाँ राजा जयवर्मा सप्तम ने उन्हें 'श्रीजयमहाप्रधान' की उपाधि से विभूषित किया। ११६५ में वे भीमपुर की शिवालय की याता व दर्शन के लिए गए। वहाँ उन्होंने शैव-कुल में उत्पन्न एक कन्या के साथ विवाह किया, जिसका नाम श्रीप्रभा था। इस पत्नी से चार पुत और दो पुत्रियों का जन्म हुआ। श्रीप्रभा की द्वितीय पुत्री का विवाह राजा जयवर्मी अष्टम के साथ हुआ, और विवाह के समय उसे 'श्री चक्रवर्ती राजादिदेवी' की उपाधि से विभूषित किया गया । उस की बहन का नाम सुभद्रा था, जिसका विवाह 'अध्यापकाधिप' मङ्गलार्थ के साथ हुआ। दो बहनों में से एक का क्षविय राजा से विवाह हुआ था, और दूसरी का बाह्मण पण्डित से। राजा यशोवर्मा (५८६-६०६) की मातामही 'वेदवेदाङ्गपण्डित' अगस्त्य ब्राह्मण के वंश की थी। ये उदाहरण यह

प्रतिपादित करने के लिए पर्याप्त हैं, कि कम्बुज देश में राजकुलों के क्षतियों और ब्राह्मणों में विवाह-सम्बन्ध भलीभांति प्रचलित था।

कम्बुज देश में विवाह-संस्था का क्या स्वरूप था, इस विषय में कितिपय संकेत अभिलेखों में पाये जाते हैं, जो महत्त्व के हैं। सम्भवतः, छोटी जातियों या दास वर्ग के लोगों में बहुपति-विवाह की प्रथा भी विद्यमान थी। राजा ईशानवर्मा के वट सवव अभिलेख में उस दान-दक्षिणा का उल्लेख है जो ख्रताब् अनङ्ग नामक राजपदाधिकारी द्वारा देवता के प्रयोजन से प्रदान की गयी थी। इसके निम्न वाक्य उद्धरण के योग्य हैं—

त्रिशहादश चैव किङ्करगणान् भार्यास्तदीया नव हाविश च्च गर्वा शतहयमिवं पञ्चोचरं माहिषम् अर्घाशीतियुतं शतहय.....

इन पंक्तियों में दान-दक्षिणा में प्रदान किये गये ४२ किंकरों (नौकरों या दासों) और उन की ६ भायां शें (पित्नयों), २२२ गौवों तथा २४५ भैंमों का उल्लेख है। घ्यान देने योग्य बात है, कि ४२ किंकरों की केवल ६ पित्नयाँ थीं, जिससे बहुपित विवाह की पद्धति का संकेत मिलता है। विधवा विवाह का उल्लेख भी एक अभिलेख में है। राजा सूर्यवर्मा द्वितीय के फ्नोम रुन अभिलेख के अनुसार सूर्यवर्मा के पूर्वज हिरण्यवर्मा के तीन पुत्त थे, जिनमें से सबसे छोटे को 'युवराज' कहते थे। उसका विवाह विजयेन्द्रलक्ष्मी के साथ हुआ था। युवराज की मृत्यु हो जाने पर विजयेन्द्रलक्ष्मी ने हिरण्यवर्मा के द्वितीय पुत्र जयवर्मा (पठ्ठ) के साथ विवाह किया, और जब उसकी मृत्यु हो गई तो हिरण्यवर्मा के सबसे बड़े पुत्र धरणीन्द्रदेव के साथ। राजकुल में विधवा विवाह की सत्ता का यह स्पष्ट विवरण महत्त्व का है।

राजा ईशानवर्मा (सातवीं सदी) के समय के नीनी विवरणों से कम्बुज देश में प्रचित्त विवाह के रीतिरिवाजों पर भी कुछ प्रकाश पड़ता है। उनके अनुसार विवाह में कन्या के पास केवल एक परिधान भेंट के रूप में भेजा जाता है। विवाह की तिथि निधित्तत हो जाने पर प्रटक वधू के पास जाता है। वर-वधू के परिवार सप्ताह भर वाहर नहीं निकलते। रात-दिन दीपक जलता रहता है। विवाह संस्कार हो जाने पर पति परिवार की सम्पत्ति में से अपना भाग लेकर पृथक् घर में रहने लगता है।

रहन-सहन, भोजन आदि—तेरहवीं सबी में शू-ता-कुवान नामक चीनी याबी कम्बुज देश आया था। उसने जो याबा वृत्तान्त लिखा है, उससे तेरहवीं सदी के कम्बुज देश के रहन-सहन, आचार-विचार, सामाजिक जीवन आदि पर अच्छा प्रकाश पड़ता है। उसने लिखा है, कि पुरुष और स्त्री दोनों सिर पर अपने केशों का जूड़ा बांधते हैं। उनके केवल एक लुंगी पहनते हैं, पर वाहर जाने पर एक चादर भी ले लेते हैं। उनके सबसे अच्छे तथा बारीक कपड़े पिचमी समुद्र (भारत) से आते हैं। राजा बड़े-बड़े मोतियों की एक माला और हाथ-पर में रत्नजटित कट-कंकण पहनता है। वह नंगे पर चलता है, और उसके हाथ-पर महावर से रंगे रहते हैं। जनसाधारण में स्त्रियों ही अपने हाथों परों को रंगती हैं। जनोग मोटे और बहुत काले होते हैं। जगोरा रंग राजमहल के लोगों या कुलीन परिवारों की स्त्रियों में ही पाया जाता है। जन्मी और

पुरुष दोनों साधारणतया भरीर के ऊपरी भाग को नंगा रखते हैं। वालों को जूड़े के रूप में वाँधते है, और नंगे पैर घूमते हैं। रानियाँ भी इसी तरह रहती हैं।

एक अन्य चीनी ग्रंथ में कम्बुज के विषय में लिखा गया है कि वहाँ के आदमी कद में छोटे तथा काले रंग के होते हैं। लेकिन स्त्रियों में कोई-कोई साफ रंग की भी होती हैं। लोग अपने वालों का जड़ा बाँधते हैं, और कानों में कुण्डल पहनते हैं। वे दृढ़ और कर्मठ होते हैं। उनके घर और घर के सामान सियाम जैसे होते हैं। वे दायें हाथ को शुद्ध और वायें हाथ को अशुद्ध समझते हैं। वे प्रतिदिन प्रातःकाल स्नान करते और वृक्ष की लकड़ी से दाँत साफ करते हैं। पोथी पढ़ने के बाद वे प्रार्थना करते हैं, फिर स्नान करते हैं और उसके बाद भोजन करते हैं। भोजन के वाद वे फिर दाँत धोते और एक बार और प्रार्थना करते हैं। अपने भोजन के लिए वे घी, मलाई, चीनी, चावल और वाजरा—जिसकी वे रोटी वनाते हैं—का प्रयोग करते हैं।

मृतक के सम्बन्ध में भी चीनो ग्रंथों का यह विवरण महत्त्व का है, कि वे सूतक मानते हैं, विना भोजन किये और विना वाल कटाये सात दिन तक स्ती-पुष्प रोते-विलखते रहते हैं। वौद्ध भिक्षुओं और ब्राह्मण-पुरोहितों के साथ सम्बन्धियों के एकत हो जाने पर व वाजे के साथ जुलूस निकालते हैं। सुगन्वित लकड़ी की चिता पर शव को भस्म कर दिया जाता है, और चिता की राख को सोने या चाँदी की डिविया में रखकर नदी में फेंक देते हैं। गरीब लोग इस काम के लिए मिट्टी की डिविया को प्रयुक्त करते हैं, जो नाना प्रकार से चितित एवं अलंकृत की हुई होती है। कभी-कभी जीवों के खाने के लिए शव को पहाड़ पर भी रख दिया जाता है।

कम्बुज के घरों के विषय में चीनी ग्रंथों में लिखा है, कि इस देश में सभी घर पूर्वाभिमुख होते हैं। लोग बैठते भी पूर्व की ओर मुख करके हैं। अतिथि के सत्कार में सुपारी, कपूर तथा सुगन्ध प्रदान करने की प्रथा है। प्रगट में वहाँ कोई शराव नहीं पीता, पर जब परिवार के बड़े न हों तो पित-पित्न घर के भीतर शराब पीते हैं।

चीनी विवरणों में कम्बुज देश के निवासियों के परिधान के विषय में जो लिखा गया है उसकी पुष्टि अङ्कारवात में अंकित चित्रों द्वारा भी होती है। अङ्कारवात की रूपाविलयों में पुरुषों तथा स्त्रियों के जो बहुत-से चित्र हैं, उनमें उन्हें घोती पहने हुए दिखाया गया है। धोती को कमर के चारों ओर बाँधा जाता था, और उसमें चुन्नटें भी होती थीं। दुपट्टा या उत्तरीय कन्घों पर ओढ़ा जाता था, और सिर पर ऊँची मौलि (मुकुट) रहती थी। वायोन के मन्दिर की भित्तियों पर जो चित्र अंकित हैं, उनमें कहीं दाढ़ी वाले बाह्मण यज्ञोपवीत पहनकर वृक्ष की छाया में वैठे हैं, और कहीं राजा केवल एक घोती पहने और गले में एक हार डाले वैठा है। घोती दुपट्टा आदि के लिए सुती और रेशमी दोनों प्रकार के कपड़ों का प्रयोग होता था। राजा जयवर्मा सप्तम के त प्रोह्म अभिलेख में 'चीनांशुक' का भी उल्लेख आया है (चीनांशुकमया: पञ्चचत्वारिशत्पटा अपि) जिससे सूचित होता है कि कम्बुज देश में चीनो रेशम को भी वस्त्रों के लिए प्रयुक्त किया जाता था। आभूपण पहनने का रिवाज बहुत अधिक था। पुष्ट और स्त्रियाँ—दोनों ही अनेकिवध आभूपण पहनन करते थे। राजा श्री

१७८

उदयादित्यवर्मदेव का गुरु जयेन्द्रपण्डित था, जिसने अपने यजमान के लिए अनेक यज्ञों का अनुष्ठान कराया था। दक्षिणा में जो बहुमूल्य पदार्थ राजा की ओर से जयेन्द्रपण्डित को प्रदान किए गये थे, उनमें मुकुट, कुण्डल, केयूर, कटक (कड़े) आदि आभूपण भी थे।

कम्बुज के अभिलेखों से भी वहाँ के लोगों के भोजन के सम्बन्ध में कितपय संकेत मिलते हैं। राजा जयवर्मा सप्तम के त प्रोह्म अभिलेख में उन भोज्य पदार्थों का परिगणन किया गया है, जो कि अध्यापकों और विद्यार्थियों के निर्वाहार्थ सदों में प्रदान किये जाते थे। ये भोज्य पदार्थ तण्डुल (चावल), तिल, मुद्ग (मूँग) घृत, क्षीर (दूध), दिष (दही), तेल, मधु, कुदुव (कोदो) ब्रीह आदि थे। अध्यापकों तथा विद्यार्थियों के सत्रों (भोजन-भण्डारों) के लिए इन पदार्थों की कितनी-कितनी मात्रा किस-किस अवसर पर प्रदान की जाए, त प्रोह्म के अभिलेख में यह अत्यन्त विश्वद रूप से लिखा गया है। अन्य भी अनेक अभिलेखों में इन्हीं भोज्य पदार्थों के नाम आये हैं, जिससे कम्बुज के लोगों के भोजन के सम्बन्ध में कुछ जानकारी प्राप्त की जा सकती है। कम्बुज के निवासियों का मुख्य भोजन चावल था, यह निश्चित रूप से कहा जा सकता है। आश्रमों (मठों) में प्राणियों की हत्या व मांस-भोजन निषद्ध थे, पर गृहस्थ लोग विशेषतया क्षत्रिय वर्ग के ध्यित मांस का भी भोजन के लिए प्रयोग करते थे, यह चीनी विवरणों से ज्ञात होता है।

यद्यपि नम्बुज देश के परिवार प्रधानतया पितृसत्ताक थे, पर अभिलेखों द्वारा कितपय मातृसत्ताक कुलों की सत्ता के भी संकेत मिलते हैं। कुछ अभिलेखों में माता से भी वंशाविलयाँ दी गई हैं। मातृसत्ताक कुलों की सत्ता सम्भवतः दक्षिणी भारत के प्रभाव के कारण थी, क्योंकि उसके साथ भी कम्बुज देश का घनिष्ठ सम्पर्क था।

कम्बुज देश के जीवन में गान, वादन और नृत्य का महत्त्वपूर्ण स्थान था। इन कलाओं के प्रदर्शन के प्रधान स्थान मन्दिर थे, जिनमें गान, नृत्य आदि के लिए राजाओं तथा अन्य सम्पन्न व्यक्तियों द्वारा इन कलाओं में प्रवीण स्त्री-पुरुषों के भी प्रदान किये जाने की प्रथा थी। राजा इन्द्रवर्मा के प्रह को: अभिलेख में पहले राजा द्वारा प्रतिष्ठापित शिव तथा देवी की मूर्तियों का उल्लेख है, और फिर उन पदार्थों आदि का जिन्हें कि राजा ने दान-दक्षिणा के रूप में इनके लिए प्रदान किया था। दान-दक्षिणा का विवरण देते हुए नतंकी आदि का इस रूप में उल्लेख किया गया है—

नर्तवयदशोभना बहु च्यो गायन्त्यो वादिकास्तया । वीणादिवाद्यवादिन्यो वेणुतालविशारदाः ॥ पुरुषा रूपिणञ्जूशलाध्या नर्तनादिविशारदाः । बहुवदञ्जारुवेषाद्व सभूषणपरिच्छदाः ॥

गायिकाएँ, नर्तिकियाँ, वीणा आदि याद्यों को वजाने वाली तथा वेणुतालविशारद वादिकाएँ, नृत्य में कुशल सुन्दर तथा शोधनवेप वाले एवं भूपणों से विभूपित पुरुष राजा द्वारा शिव और देवी के मन्दिरों के लिए प्रदान किये गये थे। राजा जयवर्मा पञ्चम के एक अभिलेख में वीणा, वेणु, मृदंग, घण्टा, भेरी, शंख, पटह आदि कितने ही वाद्यों के नाम दिए गए हैं। नाटक लिखने और खेलने का रिवाज भी कम्युज देश में था। राजा जयवर्मा सप्तम की रानी जयराजदेवी ने एक नाटक लिखा था, जिसका विषय जातक कथाओं से लिया गया था। इस नाटक को खेलने के लिए बौद्ध भिक्षुणिओं को पाल के रूप में प्रयुवत किया गया था। राजा जयवर्मा पञ्चम का गुरु यज्ञवराह था, जो पातञ्जल व्याकरण, वैशेषिक दर्शन, सांख्यशास्त्र, वैद्यक, ज्योतिष आदि में प्रवीण होने के साथ-साथ आख्यायिकाओं तथा नाटकों का लेखक भी था। वह नाटक खिलवाने में भी कुणल था (आख्यायिकाकृतिरभूत् स्वदेशे यदुपक्रमम्, नानाभाषालिपिज्ञश्च प्रयोवता नाटकस्य यः)।

कम्बुज देश में अनेक उत्सव भी सामूहिक रूप से मनाये जाते थे, जिनमें नर्तक तथा नर्तिकयाँ अपनी कला का प्रदर्शन किया करती थीं। ऐसा एक उत्सव वसन्तोत्सव था, जिसका उल्लेख जयवर्मा सप्तम के त प्रोहा अभिलेख में है। वहाँ लिखा है—

चैत्राष्टम्यां समारम्य यावत्तत्पूर्णिमा तिथिः।
सुवसन्तोत्सवविधिवंशारामजिनागमे।।
नर्तक्यो नर्तकाश्चात्र नृत्येयुः परितो दिशः।
दानशीलादिकुशलं कुर्युस्सर्वे च मानवाः।।

इससे सूचित होता है कि वसन्तोत्सव चैत्र की अष्टमों से शुरू करके चैत्र पूर्णिमा तक सात या आठ दिन मनाया जाता था, और उसमें नर्तिकयाँ और नर्तक सब दिशाओं में नृत्य किया करते थे। जयवर्मा सप्तम के ही एक अन्य अभिलेख (प्रःखन शिलालेख) में एक उत्सव का वर्णन है, जो प्रतिवर्ष फाल्गुन मास में प्रःखन के मन्दिर में मनाया जाता था। शिवरात्रि के अवसर पर भी उत्सव मनाने का उल्लेख एक अभिलेख में विद्यमान है। नृत्य, गान, नाटक और सामूहिक उत्सवों के अतिरिक्त कम्बुज देश में मनोरंजन का एक साधन मुख्टियुद्ध भी था, जिसके सम्बन्ध में राजा राजेन्द्रवर्मा के कोक समरोज अभिलेख के उस भाग में उल्लेख है जो कि छमेर भाषा में है। मुख्टियुद्ध में जो व्यक्ति विजयी हुआ था, उसे एक भूखण्ड पुरस्कार के रूप में प्रदान किया गया था। मुख्टियुद्ध वर्तमान समय के वॉक्सिंग के समान ही होता होगा।

## (३) कम्बुज देश की धार्मिक दशा

दक्षिण-पूर्वी एशिया के अन्य भारतीय उपनिवेशों के समान कम्बुज देश में भी पौराणिक हिन्दू-धर्म का प्रचार था। कौण्डिन्य नामक जिस भारतीय ने इस उपनिवेश का सूलपात किया था, वह जाति से बाह्मण था और पौराणिक धर्म का अनुयायी था। उसी द्वारा कम्बुज देश में भारत के पौराणिक हिन्दू धर्म का प्रवेश हुआ, जिसे वहाँ के मूल-निवासियों ने अपना लिया। कौण्डिन्य के साथ जो अन्य भारतीय उपनिवेशक इस देश में गये थे, वे भी जाति से बाह्मण तथा धर्म से पौराणिक थे। चौथी सदी के अन्त या पाँचवीं सदी के प्रारम्भ काल में भारतीय उपनिवेशकों का जो नया दल कम्बुज देश में गया था, उसके सदस्य भी ब्राह्मण जाति के थे और शिव, विष्णु आदि पौराणिक देवी-देवताओं के उपासक थे। अतः यह सर्वथा स्वाभाविक था कि इस देश में भारत के प्राचीन वैदिक या पौराणिक धर्म का प्रचार हो। चिरकाल तक यही धर्म कम्बुज देश में फलता-फूलता रहा। वौद्ध धर्म का प्रवेश वहाँ वाद के समय में हुआ, पर

पौराणिक धर्म के विरोधी के रूप में नहीं। कम्बुज देश के जिन अनेक राजाओं ने बौद्ध धर्म को अंशीकार किया, वे शिव और विष्णु आदि के प्रति भी अपनी श्रद्धा प्रगट करते रहे और वेद शास्त्रों के अध्ययन तथा श्रवण से भी वे विमुख नहीं हए।

शैय धर्म-पौराणिक हिन्दू धर्म में शिव और विष्णु की पूजा का विशेष महत्त्व है। कम्बुज में इन दोनों की पूजा प्रचलित थी, और बहत-से मन्दिरों का निर्माण कर उनमें इनकी मृतियाँ प्रतिष्ठापित की गयी थीं। शिव की पूजा के लिये जहाँ लिंग का निर्माण किया जाता था, वहाँ शिव और पार्वती की मूर्तियाँ मानवाकार में भी बनायी जाती थीं। कम्युज के अभिलेखों में शिव की पूजा का स्थान-स्थान पर उल्लेख है वहां के भग्नावशेषों में शिव आदि पौराणिक देवताओं की बहत-सी मूर्तियां पायी भी गयी हैं। कम्बोडिया के कन्दल-स्तुंग प्रान्त में वत विहार नाम का एक प्राचीन मन्दिर है, जहाँ शिव और पार्वती की सुन्दर मूर्ति विद्यमान है। इसमें पार्वती की शिव की बाई जांघ पर बैठा हुआ दिखाया गया है। यहाँ से एक अभिलेख भी उपलब्ध हुआ है, जो सातवीं सदी के प्रारम्भ का है। सातवीं सदी के प्रारम्भ का ही एक अन्य अभिलेख वयांग के मन्दिर से मिला है, जिसमें विद्याविन्दु नामक ब्राह्मण द्वारा 'जगत्पति' 'गिरीम' विभु (शिव) के पद की प्रतिष्ठा का उल्लेख है। जैसे भारत में विष्णु-पद की पूजा का चलन था, वैसे ही कम्बूज देश में शिवपद की भी पूजा की जाती थी और उसका प्रारम्भ सातवीं सदी के जुरू में ही हो चुका था, इससे यह प्रमाणित होता है। राजा भववर्मा के एक अभिलेख में त्रैयम्वक लिंग (शिव लिंग) के निवेश (प्रतिष्ठा) का उल्लेख किया गया है। वहाँ लिखा है, कि धनुष वाण के वल पर धन सम्पत्ति की विजय करने वाले और दोनों लोकों (इहलोक और परलोक) को अपने हाथ में रखने वाले राजा भववर्मा ने इस त्रैयम्बक लिंग को प्रतिष्ठापित किया (शरासनोद्योग जितायं-दानै करस्थलोक द्वितयेन तेन । त्रैयम्बकं लिङ्गिमिवं नृपेण निवेशितं श्रीभववम्मनाम्ना) राजा भववर्मा का काल भी सातवीं सदी में था। यह स्पष्ट है कि सातवीं सदी में शिव की पूजा तीन ढंग से की जाती थी, शिवलिंग से, मानवाकार शिवमूर्ति से और शिवपद से। विविध नामों से शिव की पूजा की प्रथा भी बहुत प्राचीन काल में ही कम्बूज देश में प्रारम्भ हो गयी थी। सातवीं सदी के ही हनचेई अभिलेख में उग्रपूर के शासक द्वारा भद्रेश्वर शिव के लिंग की प्रतिष्ठा का उल्लेख है (इंदमुग्रपुराधीशस्सुभक्त्या लिंगमैश्वरं प्रतिष्ठापितवानत्र श्रीभद्रेश्वरसंज्ञकम्), और इसी काल में एक अन्य अभिलेख में तिभवनेश्वर शिव की मूर्ति के प्रतिष्ठापित किये जाने का वर्णन है। यह मूर्ति राजा भववमी की वहन और वीरवर्मा की अन्या द्वारा प्रतिष्ठापित करायी गयी थी। विअल कन्तेल के इस अभिलेख की कुछ पंक्तियाँ उद्धरण के योग्य हैं .... वह श्रीभववर्मा की भगिनी तथा वीरवर्मा की पूत्री थी, जो अपने पति तथा धर्म की भिक्त में दूसरी बहुन्धती थी। हिरण्यवर्मा की उस माता को जिसने परनी के रूप में ग्रहण किया, ब्राह्मणों में सोम समान, स्वामी सोमवेदविद् अग्रणी, उस श्री सोमग्रमां ने पूजा विधि और अतुल-दान के साथ सूर्य और लिभुवनेश्वर की प्रतिष्ठा की। प्रतिदिन अखण्ड पाठ के लिये उसने रामायण और पूराण के साथ सम्पूर्ण (महा) भारत की प्रदान किया।" कम्बूज देश

के कितने ही अन्य अभिलेखों में णिव की मूर्तियों (लिंग, मानव व पद के रूप में) के प्रतिष्ठापित करने का उल्लेख हैं। उन सब का विवरण देना उपयोगी नहीं है। शिव के उपासक अन्य देवी देवताओं की मूर्तियाँ भी प्रतिष्ठापित किया करते थे, जैसे कि श्रीसोमशर्मा ने विभुवनेश्वर शिव के साथ सूर्य की मूर्ति की भी प्रतिष्ठा की थी। इसी प्रकार राजा इन्द्रवर्मा ने ५०१ शकाव्द (५७६ ईस्वी) में ईश शिव तथा तीन देवियों की 'स्विशल्परचित' मूर्तियों को प्रतिष्ठापित किया था। शिव की मूर्तियों की केवल मन्दिरों में प्रतिष्ठा ही नहीं की जाती थी, अपितु शिविका (पालकी) में रखकर उनकी याता भी निकाली जाती थी। राजा यशोवर्मा के वयांग अभिलेख में अमरभाव नाम के एक यतीयवर का उल्लेख है, जिसे राजा ने उत्तरेन्द्राश्रम का अध्यक्ष नियुक्त किया था। एक तालाव की खुदाई कराते हुए उसे सोने का एक अच्छा बड़ा 'मण्डल' मिल गया। जिसे दलवाकर अमरभाव ने शिव की मूर्ति का निर्माण कराया। इस सुवर्णप्रतिमा को शिविका में रखकर ले जाया जाता था (शाम्भवी प्रतिमा येथं सौवर्णो शिविका-स्थिता, नीयतेऽद्यापि यस्तस्याः निमित्तमभवत् किला)।

शिव के साथ पार्वती और दुर्गा आदि की मूर्तियाँ भी कम्बुज देश में बनायी जातीं थीं। राजेन्द्रवर्मा के मेवोन अभिलेख में शिव, गौरी, नारायण, ब्रह्मा और गंगा की स्तुति के पश्चात् जल राजा के दानपुण्य का उल्लेख किया गया है, तो उस द्वारा सिद्धेश्वरपुर में प्रतिष्ठापित एक लिंग (श्रीराजेन्द्रेश्वर शिवलिंग), पार्वती की दो मूर्तियों तथा देवी देवताओं की कतिपय अन्य मूर्तियों का वर्णन है। शिव की मानव रूप में जो मूर्तियाँ कम्बुज देश में बनायी जाती थीं, उनमें उनके शीश पर विराजमान गंगा और चन्द्रमा को भी प्रदिशत किया जाता था। नौवीं सदी के अन्त के राजा यशोवर्मा के फ्नोम सन्दक अभिलेख में धूर्जंटि शिव का इसी ढंग से वर्णन किया गया है। शिवलिङ्ग की प्रतिष्ठा केवल मन्दिरों में ही नहीं की जाती थी, अपितु इस प्रयोजन से ऊँचे मूलाधारों का भी निर्माण किया जाता था। राजा जयवर्मा चतुर्थं के प्रसत अन्दोन अभिलेख में दे हाथ ऊँचे मूलाधार पर शिवलिंग की स्थापना का वर्णन है, और इस कार्य को पूर्ववर्ती राजाओं के लिये दुस्साध्य कहा गया है। (शम्भोर्यो लीलया लिङ्ग दु:साध्यं पूर्वभूभुजाम्, नवधा नवहस्तान्तं प्रतिमाभिरतिष्ठिपत्)। प्रसत दम्नेई अभिलेख में भी ६१ हाथ की ऊँचाई पर शिवलिंग को प्रतिष्ठापित करने का उल्लेख है (उग्रस्य लिङ्गन्नवधा गरिष्ठम, अतिष्ठिपद्यो नवहस्तिनष्ठम्)।

कम्बुज के अभिलेखों में भिव के लिये भम्भु, रुद्ध, त्यम्वक, शंकर, महेर्वर, ईशान, गिरीश वादि कितने ही ऐसे नामों का प्रयोग किया गया है, जो भारत में भी प्रयुक्त होते थे। पर इन अभिलेखों में शिव के कित्यय ऐसे नाम या विशेषण भी आये हैं, जिन का सम्बन्ध या तो किसी स्थान विशेष के साथ है और या उस व्यक्ति के साथ जिस द्वारा कि शिवमूर्ति या मन्दिर की स्थापना की गयी थी। ऐसे नांमों में आम्रातकेश्वर, गम्भीरेश्वर, पिगलेश्वर, सिद्धेश्वर, उत्पन्नकेश्वर, राजेन्द्रभद्रेश्वर, भद्रेश्वर और विभुवनमहेश्वर आदि उल्लेखनीय हैं। भारत में भी इसी ढंग से स्थान एवं व्यक्ति के नाम से शिव के विशेषण या नाम रखने की प्रथा रही है।

#### १८२ दक्षिण-पूर्वी और दक्षिणी एणिया में भारतीय संस्कृति

प्राचीन भारतीय परम्परा या मान्यता का अनुसरण करते हुए कम्बुज देश में भी शिव की अष्ट मूर्तियों या अष्ट तनुओं का प्रतिपादन किया गया है। नौंवीं सदी के इन्द्र-वर्मा के वकोंग अभिलेख में शिव की अष्ट मूर्तियों का उल्लेख है (राजवृत्तीरितेशस्य सोष्टमूर्तिरितिष्ठिपत्), और इसी काल के एक अन्य अभिलेख में शिव के आठ तनुओं का (नमश् शिवाय यो मूर्तिरप्यष्टतनुभिस् स्थित:)।

वैष्णव धर्म — शिव के समान विष्णु की पूजा भी कम्बुज देश में भली-भांति प्रचलित थी, और उनकी भी मूर्तियों के प्रतिष्ठापित करने का अनेक अभिलेखों में वर्णन है। विष्णु के लिये वहाँ अच्युत हरि माधव, वासुदेव, कृष्ण, नारायण, तिविक्रम, पद्मनाभ आदि कितने ही नामों का प्रयोग किया गया है, जो विष्णु के पर्यायवाची हैं। कम्बुज के सबसे पुराने अभिलेखों में विष्णु की ही स्तुति की गयी है, और उन्हीं की मूर्ति के प्रतिष्ठापित किये जाने का उल्लेख है। कम्बुज क्षेत्र से प्राप्त सबसे पुराना अभिलेख फूनान के राजा जयवर्मा का है, जिसका शासनकाल ४०५ से ५१४ ईस्वी तक था। क्षीरसमुद्र में शयन करने वाले एवं भुजंग के फण को पर्यं क्क्ष (पलंग) के रूप में प्रयुक्त करने वाले भगवान विष्णु की स्तुति इस अभिलेख में इन शब्दों में की गयी है—

युज्जन् योगमत्रकितङ्घमिष यः क्षीरोदशय्यागृहे शेते बोषभुजङ्गभोग रचनापर्यञ्कपृष्ठाश्रितः । कुक्षिप्रान्त समाश्रित त्रिभुवनो नाम्युत्थिताम्भोरहो (राज्ञों) श्रीजयवम्मंणोग्रमहिषों सस्वामिनी रक्षतु ।।

, फूनान के राजा जयवर्मा की पटरानी (अग्रमहिषी) कुलप्रभावती थी। ब्राह्मणों द्वारा आवाद कुरुम्वनगर में उसने विष्णु की एक मूर्ति प्रतिष्ठापित करायी यी, और उसके साथ एक तटाक (तालाव) तथा आराम (निवासगृह) का भी निर्माण कराया था। जयवर्मा और कुलप्रभावती के पुत्र गुणवर्मा के एक अभिलेख में भी चक्रतीर्थस्वामी विष्णु के 'वैष्णव पद' को प्रतिष्ठापित करने का उल्लेख है। इसमें सन्देह नहीं, कि पाँचवीं और छठी सदियों में ही कम्बोडिया के क्षेत्र में विष्णु और विष्णुपद की पूजा का प्रारम्म हो गया था। नीवीं सदी के प्रसत कोक अभिलेख में सबसे पूर्व चक्री, चक्र-पाणि, पुण्डरीकाक्ष' भगवान् विष्णु की स्तुति की गयी है, और फिर पृथिवीन्द्रपण्डित श्रीनिवास कवि द्वारा हरि (विष्णु) के मूर्ति के प्रतिष्ठापित किये जाने का उल्लेख है। इस श्रीनिवास कवि की भानजी की पुत्नी का विवाह जयेन्द्रवर्मा के साथ हुआ था, जिसके पुत्र का नाम अमृतगर्भ था। इस अमृतगर्भ ने इँटों द्वारा एक मन्दिर का निर्माण कराया था, जिसमें हरि की मूर्ति प्रतिष्ठापित की गयी थी। अङ्कोर थोम क्षेत्र के एक मन्दिर पर उत्कीर्ण एक अभिलेख में राजा यशोवर्मा के मामा विक्रमान्त द्वारा 'प्रभिविष्णु' विष्णु की एक प्रतिमा के स्थापित किये जाने का वर्णन है। राजा जयवर्मा पञ्चम के गुरु यज्ञवराह का उल्लेख ऊपर किया जा चुका है। उसके एक सम्बन्धी का नाम 'धर्म-वान्घव' था, और उसे 'पृथिवीन्द्र' उपाधि प्राप्त थी। उस द्वारा भी 'प्रभुविष्णु' विष्णु की एक मृति प्रतिष्ठापित करायी गई थी। वन्ते स्रोई के एक अभिलेख में इसका स्पष्ट रूप

से उल्लेख है। ऐसा प्रतीत होता है कि णिव और विष्णु में अभेद मानकर उनकी संयुक्त मृतियों के निर्माण तथा पूजा की प्रथा भी कम्बुज देश में प्रारम्भ हो गई थी। राजा ईशानवर्मा के अङ्पू अभिलेख में इस राजा द्वारा शंकर और अच्युत (शिव और विष्णू) की अर्धेगरीर प्रतिमा के बनाये जाने का वर्णन है (शंकराच्युतयोरर्धंगरीरप्रतिमामिमाम्) और इसका प्रयोजन यह बताया गया है कि एक ही स्थान पर दोनों की पूजा की जा सके। ईशानवर्मा के ही एक अन्य अभिलेख में भी हरि और शंकर की संयुक्त मूर्ति का वर्णन है, जिसे ताम्रपुर के शासक ने प्रतिष्ठापित कराया था। इन दोनों अभिलेखों का समय सातवीं सदी है, जिससे सूचित होता है कि इस काल तक शिव और विष्णु में कम्बुज के लोग अभेद मानने लग गये थे। कितने ही अभिलेखों में शिवविष्णु, हरिहर आदि के रूप में भी इन प्रमुख पौराणिक देवताओं की संयुक्त मूर्तियों की स्थापना का उल्लेख है। विष्णु ने तीन पादों से सम्पूर्ण ब्रह्माण्ड को अतिकान्त कर दिया था, पुराणों की यह गाया भी कम्बुज के अभिलेखों में परिलक्षित है। राजा जयवर्मा चतुर्थ के प्रसत नेअंग अभिलेख में उस लोकनाथ विष्णु की स्तुति की गई है, जिसने कि पृथिवी, व्योम और ब्रह्माण्डमण्डल को तीन पदों से अतिकान्त कर दिया था (त्रिपदकान्तधरणिव्योम-ब्रह्माण्डमण्डलः) । यह अभिलेख जहाँ उपलब्ध हुआ है, उसके समीप ही एक मन्दिर में विष्णु को तीन पगों द्वारा सम्पूर्ण विश्व को अतिकान्त करते हुए चित्रित किया गया है। वहीं पर एक अन्य चित्र है, जिसमें कृष्ण को गोवर्धन पर्वत उठाये हुए प्रदर्शित किया गया है। वस्तुतः, कम्बुज देश में वैष्णव धर्म का भी प्रायः उसी प्रकार से प्रचार था, जैसे कि शैव धर्म का।

अन्य पौराणिक देवी देवता—कम्बुज के अभिलेखों में अन्य भी बहुत-से पौराणिक देवी-देवताओं के स्तुतिपरक म्लोक है, या उनकी मूर्तियों के मन्दिरों में प्रतिष्ठापित कियें जाने का वर्णन है। पौराणिक हिन्दू धर्म का भायद ही कोई देवी-देवता हो, जिसका उल्लेख कम्बुज के अभिलेखों में विद्यमान न हो। हिन्दू धर्म की देव-विमूर्ति (ब्रह्मा, विष्णु, महेश) में ब्रह्मा की पूजा भी कम्बुज देश में प्रचलित थी। कितने ही अभिलेखों में शिव और विष्णु के साथ-साथ ब्रह्मा की भी स्तुति की गई है, और ब्रह्मा के अतिरिक्त उनके लिए चातुरास्य, अम्भोजजन्मा, पद्मोद्भव, चतुर्मुख, अम्भोजभू, नाभिनिलनोत्पन्न आदि नामों व विशेषणों का प्रयोग किया गया है। शिव और विष्णु के समान ब्रह्मा की मूर्तियों भी कम्बुज में प्रतिष्ठायित की जाती थीं। शिवाचार्य के वन्ते कदेई अभिलेख में इस आचार्य द्वारा ब्रह्मा और विष्णु की मूर्तियों के स्थापित किय जाने का उल्लेख है (तेनेमो स्थापितो देवो चतुरास्यचतुर्भुजो)। सूर्य, गणेश, कार्तिकेय, गणपित, यम आदि देवताओं और दुर्गा, गंगा, वागीश्वरी, गौरी, सरस्वती, चतुर्भुजा आदि देवताओं का भी कम्बुज के अभिलेखों में उल्लेख मिलता है। इन विविध देवी-अविद देवताओं की भी वहाँ मूर्तियाँ वनायी जाती थीं, और मन्दिरों में उन्हें प्रतिष्ठापित किया जाता था।

यांत्रिक कर्मकाण्ड-भारत के प्राचीन धर्म में यज्ञों का बहुत महत्त्वपूर्ण स्थान था, और देवी-देवताओं की पूजा के लिए यांज्ञिक-कर्मकाण्ड का ही अनुष्ठान किया जाता था। उस समय देवी-देवताओं की मूर्तियों का निर्माण प्रारम्भ नहीं हुआ था। पर वाद में उनकी मूर्तियाँ बनायी जाने लगीं, और मूर्तिपूजा का पौराणिक मारतीय धर्म में प्रमुख स्थान हो गया। जो भारतीय उपनिवेशक कम्बुज देश में जाकर बसे, वे मूर्तिपूजक थे। इसीलिए उन्होंने शिव, विष्णु आदि की मूर्तियों के निर्माण पर विशेष ध्यान दिया। पर हिन्दू धर्म से यज्ञों का सर्वथा लोप नहीं हुआ था। विशेष अवसरों पर तथा विशेष प्रयोजनों के लिए भारत में भी यज्ञ किये जाते थे। कम्बुज में भी यही दशा थी। इसी कारण वहाँ के अभिलेखों में अनेक स्थानों पर याज्ञिक अनुष्ठानों का भी उल्लेख मिलता है। दसवीं सदी के फ्नोम प्र: नेत प्र: मन्दिर अभिलेख में मध्यदेशा नाम की एक स्त्री का वर्णन है, जो राजकीय मन्दिर की मालिनी (मालिन) थी। उसने बह्मयज्ञ का अनुष्ठान किया था। इस यज्ञ के सम्बन्ध में अभिलेख का यह श्लोक उद्धरण के योग्य है—

#### आसहस्रात्त् यज्ञानां ब्रह्मयज्ञं महत्तरम् । सर्वशास्त्रिगुरोरस्माद् ब्रह्मयज्ञं कृतं तया ॥

राजा उदयादित्यवर्मा के स्दोक कक थोम अभिलेख के अनुसार जयेन्द्रपण्डित इस राजा का राजगुरु था। जयेन्द्रपण्डित ने मुवनाध्व तथा ब्रह्मयज्ञ सदृश अनेक यज्ञ राजा से करवाये थे, और इनके अनुष्ठान के पश्चात् जो दक्षिणा राजा द्वारा दी गई थी, उसमें बहुत-से मुकुट, कुण्डल, केयूर, कटक, रूप्पपीठ, सुवर्णकलश, चमर, मणिमाणिक्य, सुवर्ण और चांदी के अतिरिक्त एक सहस्र गौएँ, २०० हाथी, १०० घोड़े, १०० वकरियाँ तथा भैंसे और एक हजार दास-दासी भी थे। राजा सूर्यवर्मा द्वितीय (ग्यारहवीं सदी) के फ्नोम प्रः विहार प्रभिलेख में इस राजा द्वारा लक्षहोम और कोटिहोम नामक यज्ञों के अनुष्ठान तथा उनके अनन्तर प्रदान की गई दक्षिणा का उत्लेख है। इन यज्ञों में होता का कार्य दिवाकरपण्डित ने किया था। राजा सूर्यवर्मा प्रथम के दसवीं सदी के वत थिपेदी अभिलेख में उन पण्डितों की वंभपरम्परा दी गई है, जो राजाओं के 'होता' पद पर अधिष्ठित रहे थे। ये होता निम्नलिखित थे—जयवर्मा दितीय का प्रणवात्मा, यशोवर्मा का शिखाशिव, राजेन्द्रवर्मा का शंकर, जयवर्मा पंचम के नारायण और शिवाचार्य।

देवराज सम्प्रदाय — भारत के पौराणिक हिन्दू धर्म में कम्बुज देश में एक नये सम्प्रदाय का विकास हुआ, जिसे देवराज या जगत्-ता-राजा कहते थे। कई सदियों तक यह कम्बुज देश का राजधर्म रहा। इसका प्रारम्भ नौवीं सदी में हुआ था, जबिक राजा जयवर्मा द्वितीय कम्बुज के राजसिहासन पर विराजमान थे, इस सम्प्रदाय के प्रादुर्भाव पर पिछले ग्रध्याय में भी प्रकाश डाला जा चुका है। कम्बुज के अभिलेखों में स्दीक काक थोम अभिलेख अत्यन्त महत्व का है। उसमें राजपुरोहित के एक ऐसे परिवार का विशय रूप से वृत्तान्त दिया गया है, जिसका देवराज सम्प्रदाय के साथ धनिष्ठ सम्बन्ध था। यह परिवार पहले इन्द्रपुर विषय (जिले) के भद्रयोगी नामक गाँव में निवास करता था। जब परमभट्टारक परमेश्वर (जयवर्मा द्वितीय) शासन करने के लिए जावा से इन्द्रपुर आये, तो उन्होंने इस पुरोहित-परिवार के श्रीमान गुर शिवकीवत्य को अपना

१५४

राजपुरोहित नियुक्त कर दिया। फिर परमभट्टारक ने इन्द्रपुर छोड़ दिया, और वे पूर्वादिण विषय चले आये। उनकी आज्ञा से शिककैवल्य भी अपने सम्बन्धियों के साथ वहीं आ गये। परमभट्टारक ने वहाँ उन्हें भूमि प्रदान की, और कुटी नामक एक गाँव बसा कर वह भी उन्हें दे दिया। फिर परमभट्टारक हरिहरालय नगरी में चले गये, और शिवकैवल्य भी अपने परिवार के साथ वहीं निवास करने लगे। फिर परमभट्टारक ने अमरेन्द्रपुर नगरी वसायी और शिवकैवल्य भी उनकी सेवा में उसी नगरी में चले आये। शिवकैवल्य ने वहाँ राजा से एक भूखण्ड माँगा और वहाँ भवालय नामक एक गाँव बसाया। अपने परिवार व सब सम्बन्धियों को उन्होंने कुटी से भवालय बुला लिया। उनके आदेश से गंगाधर नामक ब्राह्मण ने भवालय में एक शिवलिंग की भी स्थापना की। परमभट्टारक अमरेन्द्रपुर से महेन्द्रपवंत गये, और शिवकैवल्य भी उनके साथ वहीं चले गये।

जब परममट्टारक जयवर्मा महेन्द्रपर्वंत में निवास कर रहे थे, हिरण्यदामा नामक ब्राह्मण जनपद (सम्मवतः, मारत)से वहाँ आया । वह तम्त्र-मन्त्र विद्या में परम निष्णात था। राजा ने उसे ऐसा विधान (पुरश्चरण) तैयार करने के लिए निमन्त्रित किया था, जिससे कम्बुज देश जावा के अधीन न रहे और वहाँ का राजा अपने राज्य में चक्रवर्ती बनंकर रहे। हिरण्यदामा ने वः विनाशिख तन्त्र के अनुसार विधि बनाई, और जगत-ता राज (देवरम्ज) को प्रतिष्ठापित किया। उसने वः विनाशिख, नयोत्तर, सम्मोह और शिरच्छेद की शिक्षा दी, और उन्हें आदि से अन्त तक बोलकर लिखवा दिया। हिरण्यदामा ने शिवकैवत्य को यह भी सिखा दिया, कि देवराज की पूजा का अनुष्ठान कैसे किया जाए। राजा जयवर्मा (द्वितीय) तथा ब्राह्मण हिरण्यदामा ने तव यह शपथ ली, कि जगत ता-राज विधि का अनुष्ठान करने के लिए केवल शिवकैवल्य के परिवार को ही काम में लाया जायगा, किसी अन्य को नहीं। शिवकैवल्य ने यह विधि अपने सब सम्बन्धियों को सिखायी । इसके वाद राजो हरिहरालय लीट गये, और जगत-ता-राज को भी वहीं ले जाया गया। शिवकैवल्य और उनके सम्बन्धी वहाँ भी पूर्ववत् पौरोहित्य करते रहे। शिवकैवल्य और राजा (जयवर्मा द्वितीय) की मृत्यु हरिहरालय में ही हुई। जयवर्मा हितीय के उत्तराधिकारी परमभट्टारक विष्णुलोक (जयवर्गा तृतीय) के शासनकाल में भी जगत-ता-राज हरिहरालय में प्रतिष्ठापित रहे। शिवुकैवल्य के वाद कोई ढाई सौ साल तक उनके वंशज एवं सम्बन्धी कम्बुज राजाओं के राजपुरोपित रहे, और हिरण्यदामा द्वारा प्रतिपादित विधि का अनुष्ठान कर देवराज या जगत-ता-राज की पूजा करने में तत्पर रहे। ये देवराज भगवान कम्बुज देश के संरक्षक माने जाते थे, और वहाँ के राजा इन्हें रक्षक देवता मानकर इनकी पूजा कराया करते थे। जयवर्मा द्वितीय के उत्तराधिकारियों द्वारा जो अनेक नई राजधानियाँ वसायी गई, उन सब में इस देवता को प्रतिष्ठापित किया गया और उसकी पूजा अवाध रूप से जारी रही।

देवराज (जगत-ता-राज) का क्या स्वरूप था और उसकी पूजा विधि क्या थी, यह स्पष्ट नहीं है। यह माना जाता है, कि देवराज की प्रतिमा लिंग या शिवर्लिंग के रूप में चनायी जाती थी, और उसे ऐसे मन्दिर में प्रतिष्ठापित किया जाता था जो किसी ऊँचे

राजा जयवर्मा द्वितीय ने जो यह शपथ ली थी कि राजपुरोहित का पद केवल शिवक विवय के परिवार में ही रहे, इसका भी कारण था। भारत में शिवाचार्य पद पर नियत होने वाले व्यक्ति प्रायः उत्तर भारत के ऐसे बाह्मण परिवारों में से ही लिये जाते थे, जो कि श्रव आगम में निष्णात हों। कम्बुज देश में ऐसे परिवार अधिक नहीं थे, जो कि श्रव शास्त्रों के पण्डित हों। भारत से गये ब्राह्मण हिरण्यदामा ने शिवक विवय को श्रव आगमों में भली-माँति प्रशिक्षित कर दिया था, जिसके कारण राजा जयवर्मा ने यह व्यवस्था की थी, कि कम्बुज के राजपुरोहित का पद शिवक विवय के परिवार में ही स्थिर रहे। भारत में चोल राजा राजेन्द्र चोल ने तंजीर के राजराजेश्वर मन्दिर के पुरोहित पद पर शिवाचार्य शिवपण्डित को नियुक्त किया था। यह पण्डित आर्यदेश (आर्यावर्त

यज्ञ किये थे। जयवर्मा द्वितीय के समय में ही देवराज शिव की पूजा का कम्बुज देश में प्रारम्म हुआ था, और इस राजा ने देवराज के लिंग को अपनी राजधानियों में प्रतिष्ठापित करने में विशेष तत्परता प्रदर्शित की थी। उसने जिन कोटि यज्ञों का अनुष्ठान किया था, वे देवराज के लिंग को प्रतिष्ठापित करने तथा उसकी पूजा के

सम्बन्ध में ही किये गये होंगे, यह कल्पना असंगत नहीं होगी।

या उत्तर भारत) के निवासी थे। राजेन्द्र चोल ने आदेश दिया था, कि राजराजेश्वर मन्दिर के पुरोहित आर्यदेश, मध्य देश और गौड़देश से ही लिये जाया करें, अन्यत्र से नहीं। इसी प्रकार भटगाँव (नेपाल) के मल्लवंशी राजाओं ने भी यह व्यवस्था की थी, कि उनके राज्य में केवल गौड़देश के पण्डित ही पुरोहित हुआ करें। इस दशा में यदि कम्बुज देश में राजा जयवर्मा ने भी पुरोहित के पद को शिवकैकल्य के परिवार (जो कि शैव आगम में निष्णात हो गया था) में स्थिर रखने की व्यवस्था की हो, तो इसमें आश्चर्य की कोई वात नहीं है।

देवराज सम्प्रदाय में जहाँ कैलाश पर्वंत के प्रतीक के रूप में किसी उच्च स्थान पर शिवलिंग को प्रतिष्ठापित किया जाता था, वहाँ साथ ही राजा तथा उसके परि-वार के अन्य व्यक्तियों की भी मूर्तियाँ स्थापित की जाती थीं। कम्बुज देश में राजा को दैवी माना जाता था, और देवतों के रूप में उसकी पूजा भी की जाया करती थी। मृत्यु के अनन्तर राजा को एक ऐसा नाम दे दिया जाता था, जिससे कि यह सूचित हो कि उसने देवत्व की प्राप्ति कर ली है। मृत्यु के वाद राजा हर्षवर्मा प्रथम की परमरुद्रलोक, जयवर्मा चतुर्थ को परमिश्ववपाद, हर्षवर्मा द्वितीय को ब्रह्मलोक, सूर्यवर्मा प्रथम को निर्वाणपद, जयवर्मा सप्तम को महापरमसीगत, जयवर्मा द्वितीय को परमेश्वर के नाम प्रदान किये गये थे। इसी प्रकार के नाम कम्बुज के अन्य भी बहुत-से राजाओं को दिये गये थे, जिनका उल्लेख वहाँ के अभिलेखों में विद्यमान है। इन राजाओं की देवरूपी मूर्तियाँ बनाकर उन्हें भी देवराज (शिव) के लिंग के समीप मन्दिर में स्था-पित कर दिया जाता था, और उनकी भी पूजा की जाती थी। कम्बुज के कतिपय राजाओं ने शैवधमं के स्थान पर वौद्धधमं को स्वीकार कर लिया था, पर देवराज की पूजाकी परम्पराको उन्होंने भी कायम रखाथा। मृत्यु के पक्ष्वात् इनकी भी प्रति-माएँ स्थापित की गयी थीं, यद्यपि उनके नाम 'महापरम सौगत' सद्ग थे, जो उनके बौद्ध होने को सूचित करते हैं। राजाओं के साथ उनके पूर्वजों तथा कतिपय विशिष्ट पारिवारिक जनों को देवरूप में मूर्तियाँ स्थापित करने की प्रथा भी देवराज सम्प्रदाय में विद्यमान थी । नौवीं सदी के राजा यशोवर्मा के एक अभिलेख में देवी-देवताओं के ये नाम आये हैं, इन्द्रवर्मेश्वर, इन्द्रदेवी, महायतीश्वर और राजेन्द्रदेवी। इनमें से पहले दो राजा यशोवर्मा के माता-पिता के नाम पर थे, और बाद के दो उसकी माता के पिता-माता के नाम पर । इसी प्रकार के अन्य भी अनेक उदाहरण दिये जा सकते हैं। दिवगंत राजा एवं उसके पूर्वजों आदि के नाम से जो देवमूर्तियां वनायी जांती थीं, उनकी मुखाकृतियाँ भी उन्हों के समान होती थीं।

देवराज सम्प्रदाय की पूजाविधि का मूल स्रोत भारत ही था और वहाँ के भैव धर्म के एक तांन्त्रिक मत से ही उसका ग्रहण किया नया था यह भरोसे के साथ कहा जा सकता है। अनेक विद्वानों ने यह प्रतिपादित किया है कि दिवगंत राजा और उसके पूर्वजों को देवी मानकर देवता के रूप में उनकी मूर्तियाँ स्थापित करने की पद्धति भी भारत से ही ली गयी थी। भारत के यनु सदृश स्मृतिकारों ने राजा को देवसंभूत' और देवपुत्न' माना है। तैंतीस देवराजों ने अपना अंश प्रदान कर सब देवताओं के पुत्न रूप में राजा का निर्माण किया (त्रयस्त्रिंशवेंव राजेन्द्र भिगो दत्तो नृपस्य हिपुत्रत्वे सर्वदेवेडच निर्मितो मनुजेश्वरः), यह मन्तव्य स्मृतिकारों को स्वीकार्य था। भारत का यह मन्तव्य कम्बुज देश में भी गया और वहां राजा को 'देवसंभूत' मानकर उस 'देवराज' का अंश समझा जाने लगा, शिवलिंग के रूप में वहाँ जिसकी मूर्ति प्रतिष्ठापित की जाती थी और जिसे राज्य का रक्षक माना जाता था।

दिवंगत पूर्वजों की मूर्तियां वनाने और उनमें देवत्व का आधान कर पूजा के प्रयोजन से उन्हें मन्दिरों में प्रतिष्ठापित करने की प्रया भारत में भी विद्यमान थी, इसके कैतिपय संकेत मिलते है। भास के प्रतिमा नाटक में दशरथ तथा अन्य पूर्वजों की मूर्तियों को मण्डप में स्थापित करने का उल्लेख है। मथुरा में कुशाण राजाओं की मूर्तियों को देवमाला के रूप में प्रतिष्ठापित किया गया था, जिनके अवशेष अव भी उपलब्ध हैं। देवराज सम्प्रदाय की पूजाविधि तथा स्वरूप के विषय में अधिक लिख सकना संभव नहीं है, क्योंकि इस सम्बन्ध में आवश्यक सामग्री अभी प्रकाश में नहीं आयी है। पर इसमें सन्देह नहीं, कि तीन सदियों (नौवीं से ग्यारहवीं सदियों) तक यह कम्बुज देश का राजधमं रहा।

बौद्धधर्म — यद्यपि पौराणिक हिन्दू धर्म का कम्बुज देश में प्राधान्य था, पर बौद्धधर्म का भी वहाँ प्रवेश आरम्भ हो गया था। कम्बुज में बौद्धधर्म की सत्ता का सबसे पुराना प्रमाण प्रसत त कम अभिलेख (७६१ ईस्बी) है, जिसमें कि लोकेश्वर की प्रतिमा का उल्लेख किया गया है। यह अभिलेख इस प्रकार है—

समगुणशशिनगशाके प्रथितो यस्सुप्रतिष्ठितो भगवान् । जगदीश्वर इति नाम्ना स जयति लोकोश्वर प्रतिमः॥

लोकेश्वर से यहां अवलोकितेश्वर अभिप्रेत है, यह विद्वानों ने प्रतिपादित किया है। अवलोकितेश्वर एक वोधिसत्व था, जिसकी पूजा वौद्धधमं के महायान सम्प्रदाय में की जाती थी। आठवीं सदी में महायान सम्प्रदाय का कम्बुज देश में प्रवेश हो चुका था, और वहां वोधिसत्त्वों की मूर्तियां भी प्रतिष्ठापित की जाने लगी थीं, यह इस अभिलेख से सूचित होता है।

पर बौद्ध भिक्षु इससे पहले भी कम्बुज देश में विद्यमान थे, इस वात का संकेत राजा जयवर्मा प्रथम के वत प्रेई वार शिलालेख में मिलता है। इसका काल ६६५ ईस्वी है। इस शिलालेख में रत्नभानु और रत्नसिंह नामक दो भिक्षुओं का उल्लेख है, जो कि सहोदर भाई थे और जिनकी भानजी के पुत्र का नाम शुभकीति था। जयवर्मा ने एक धार्मिक सम्पत्ति के उपभोग का वंशकमानुगत (कुलकमसन्तित) रूप से अधिकार अपने राजकीय आदेश द्वारा इस शुभकीति का प्रदान किया था। वत प्रेई वार शिलालेख में रत्नभानु और रत्नसिंह को स्पष्ट रूप से भिक्षु (राज्ये भिक्षुविर्ध्ठी स्तस्सहोदरी) कहा गया है, और यह समझा जाता है कि ये बौद्ध भिक्षु ही थे, जो कम्बुज देश में वसे हुए थे। पर इनका बौद्ध भिक्षु होना पूर्णतया निविवाद नहीं है, क्योंकि इस शिलालेख में संन्यस्यते और 'साधुक्तिः' शब्द भी इस प्रसंग में आगे चलकर आये हैं, जिनसे इनका पौराणिक भिक्षु या साधु हो सकना भी असम्भव नहीं कहा जा सकता।

प्रसत त कम अभिलेख (७६१ ईस्वी) के पश्चात् एक सदी के लगभग तक कम्बुज देश में कोई ऐसा अभिलेख नहीं मिलता, जिसमें कि बौद्ध धर्म का उल्लेख हो। इस काल में वहाँ पौराणिक हिन्दू धर्म का विशेष रूप से उत्कर्ष हुआ, यद्यपि वौद्ध लोग भी अपने धर्म के प्रचार में तत्पर रहे। इसी का यह परिणाम हुआ, कि जब राजा यशोवर्मा (पन ६ ईस्वी) ने विविध धार्मिक आश्रमों का निर्माण कराके उन्हें भरपूर मात्रा में दान-दक्षिणा प्रदान की, तो बौद्ध आश्रमों की स्थापना पर भी उसने ज्यान दिया। यशोवर्मा स्वयं पौराणिक हिन्दू धर्म का अनुयायी था, पर अपनी प्रजा को दृष्टि में रखकर उसने यह भी आवश्यक समझा था, कि कम्बुज में निवास करने वाले वौद्ध लोगों के लिए भी आश्रमों का निर्माण कराया जाए। तेप प्रनम अभिलेख के ये क्लोक अत्यन्त महत्त्व के हैं---

> सश्रीयशोवर्मन्नुपो नृपेन्द्रः कम्बुजभूपतिः सौगताभ्यदयार्यंतं कृतवान सौगताश्रमम्।। त्रिसन्ध्यविधिसंसक्ताः शीलाध्ययनतत्पराः गृहस्यकम्मंनिम्मुंक्ता यतयो विजितेन्द्रियाः॥ वर्षास्वनन्धशयिता एकभक्तेन स्वधर्मकर्मशक्तास्ते वास्तव्याः सौगताश्रमे ॥

कम्बुज देश के स्वामी नृपेन्द्र राजा श्री यशोवर्मा ने सौगत (बौद्ध) लोगों के अभ्युदय के लिये सौगत आश्रम का निर्माण कराया था, और उसके सम्बन्ध में यह व्यवस्था की थी, कि इन्द्रियजयी, ग्रहस्य कर्म का त्याग किए हुए शीलसम्पन्न, अध्ययन-तत्पर, धार्मिक पूजापाठ की विधि में निपुण, यति लोग ही इस सौगत आश्रम में निवास कर सकें। सौगत आश्रम में निवास करने वाले आचार्य, अध्यापक, यति, भिक्षु आदि को अपने निर्वाह के लिए किंस हिसाब से खाद्य पदार्थ, वस्त्र, दीपक आदि प्रदान किए जाएँ, इसका विवरण भी इस अभिलेख में दिया गया है। यशोवर्मा ने ग्रीव और वैष्णव आश्रमों का निर्माण कराते हुए उनके सम्बन्ध में जैसी व्यवस्थाएँ की थीं, प्रायः वैसी ही सीगत आश्रम के लिए भी की थीं। यद्यपि यशोवर्मा बौद्ध न होकर पौराणिक धर्म का अनुयायी था, पर तेप प्रनम अभिलेख में उसने बुद्ध के प्रति भी प्रणाम निवेदन किया है। बुद्ध के सम्बन्ध में वहां लिखा गया है, कि 'स्वयं वोध प्राप्त कर जिसने त्रिभुवन को ज्ञान प्रदान किया, जो निर्वाण रूपी फल देने वाला तथा कृपालु है, उस वन्द्यचरण बुद्ध को नमस्कार हो (योऽबोघयत् त्रिभुवनं स्वयमेव वुद्ध्वा निर्वाणसौख्यफलदाय कृपात्मकाय बुद्धाय वन्द्यचरणाय नमोस्त तस्मै)।

६६१ ईस्वी के कोक सम्रों अभिलेख में राजा राजेन्द्रवर्मा के भृत्य धिकारी) भद्रातिशय का उल्लेख है, जिसके छोटे भाई ने एक मूर्ति की प्रतिष्ठापित कराया था। इस अभिलेख के प्रारम्भ में संघ, बुद्ध और धर्म — इस त्रिरत्न को प्रणाम निवेदन किया गया है (नमस् संघाय · · संबुद्धरत्नं प्रणमामि घर्म्म्)। बौद्ध लोग बुद्ध, धर्म और संघ—इस ऋम से तिरत्न की पूजा करते हैं। पर इस अभिनेख में त्रिरत्न का कम संघ, बुद्ध और धर्म रखा गया है, जो अमाधारण है। पर कोक सम्रों के अभिलेख से यह स्पष्ट रूप से सूचित होता है कि दसवीं सदी के अन्त में कम्बुज देश में वौद्ध धर्म भलीभाँति स्थापित हो गया था। राजेन्द्रवर्मा के समय के एक अन्य अभिलेख (प्रे रूप अभिलेख) में 'योगाचार' का उल्लेख आया है, जो वौद्ध धर्म का अन्यतम सम्प्रदाय था।

६८१ ईस्वी के एक अभिलेख (फ्नोम वन्ते नन अभिलेख) का प्रारम्भ बुद्ध, प्रज्ञापारिमता, लोकेश्वर, वज्जी, मैंत्रेय और इन्द्र की स्तुति के साथ किया गया है, और बाद में यह उल्लेख है कि आचार्य विभवनवज्ञ ने बुद्ध की माता की एक प्रतिमा प्रतिष्ठापित की थी।

ग्यारहवीं सदी में कम्बुज देश में बौद्ध धर्म के प्रचार तथा प्रभाव में वृद्धि हो गई थी। सम्भवतः, सूर्यवर्मा प्रथम (१००२-४६) पहला कम्बुज नरेश था, जिसने कि बौद्ध धर्म को स्वीकार कर लिया था, यद्यपि अपने देश की परम्परा का अनुसरण करते हुए वह पौराणिक देवीदेवताओं के प्रति भी आस्था रखता था। १०२२ ईस्वी के लोप्बुरी अभिलेख में राजा सूर्यवर्मा का एक आदेश उल्लिखित है, जिसमें कि सब धार्मिक स्थानों विहारों, मन्दिरों, यतियों, स्थिवरों और महायान के भिक्षुओं को यह आदेश दिया गया है कि वे अपने तप द्वारा अजित पुण्य राजा को अपित कर दें। मृत्यु के पश्चात् सूर्यवर्मा को 'निर्वाणपद' का विरुद प्रदान किया गया था। इन सव वातों से सूचित होता है कि सूर्यवर्मा ने बौद्ध धर्म को स्वीकार कर लिया था, और उसके काल में बौद्ध धर्म उन्नति के पथ पर अग्रसर हो रहा था।

कम्बुज देश के वौद्ध राजाओं में जयवर्मा सप्तम (११८२-१२०२) का स्थान सर्वोपरि है। इस राजा के अनेक अभिलेखों के प्रारम्भ में बुद्ध की स्तुति की गई है। से फोंग अभिलेख का प्रारम्भ ही 'नमो वुद्धाय' से हुआ है, और उसमें बुद्ध को मैंपज्यगुरु भी कहा गया है। फिमानक अभिलेख में 'सर्ववेत्ता शावयेश्वर' वृद्धि की स्तुति के साथ-साथ त्रिकाय और लोकेश्वर की भी बन्दना की गई है। ता प्रोह्म अभिलेख में प्राणिमान के शरण (भूतशरण) बुद्ध को नमस्कार करने के पश्चात सर्वश्रेष्ठ (अनुत्तर) बौद्धमार्ग (बौद्ध धर्म) तथा सब प्रकार के रागों से मुक्त होते हुए भी दूसरों के कल्याण में सदा निरत रहने वाले संघ के प्रति आदर भावना प्रकट की गई है। इस राजा ने प्रज्ञापारिमता के रूप में अपनी माता की मूर्ति का निर्माण कराया था, और इस मूर्ति को प्रतिष्ठापित कर मन्दिर का खर्च चलाने के लिए राजविभार नामक नगर को दान में दे दिया था। जयवर्मा सप्तम की रानी इन्द्रदेवी बीद्धधर्म के प्रति अगाध आस्था रखती थी, और वौद्ध धर्म के प्रथों का उसने गम्भीरता के साथ अध्ययन किया था। नगेन्द्रतुङ्ग तिलकोत्तर और नरेन्द्राश्रम नामक बौद्धः विहारों में उनसे बौद्धः भिक्षुणियों को बौद्ध धर्म की शिक्षा भी दी थी। इन्द्रदेवी ने अपनी छोटी वहन जयराजदेवी को भी बौद्ध धर्म में दीक्षित किया था। यह सब राजा जयवर्मा सप्तम के फिमानक अभिलेख से ज्ञात होता है। भारत के अशोक के समान जयवर्मा सप्तम ने जनता के हित व कल्याण के लिए जो बहुत-से महत्त्वपूर्ण कार्य किये, उन पर पिछले अध्याय में प्रकाश डाला जा चका है। इसमें सन्देह नहीं कि इस राजा के शासनकाल में कम्बुज

देश में वीद्ध घर्म का बहुत उस्कर्प हुआ था।

कम्बुज देश में बौद्ध धर्म के महायान सम्प्रदाय का ही विशेष रूप से प्रचार हुआ था। पर वाद में हीनयान सम्प्रदाय का भी वहाँ प्रवेश हुआ। श्रीलंका में हीनयान का प्रचार था, और सम्भवतः वहीं से वह सम्प्रदाय समुद्रमार्ग द्वारा कम्बुज में प्रविष्ट हुआ था। राजा श्रीन्द्रवर्गा का तेरहवीं सदी का एक अभिलेख (कोक स्वे चाक अभिलेख) पालि भाषा में मिला है, जिसका प्रारम्भ विरत्न (बुद्ध, धर्म और संघ) के प्रति नमस्कार के साथ इन शब्दों में किया गया है—

#### विमुद्धमविमुद्धानं मुद्धिसम्पापकञ्जिनं धम्मञ्चारियसङ्गञ्च सततं सीरसा नमः॥

त्रिरत्न के प्रति प्रणाम निवेदन के पश्चात् इस अभिलेख में यह बताया गया है, कि महाथेर (महास्थिद) सिरि सिरिन्दमीलि को राजा द्वारा सिरिसिरिन्दरतन नाम का गाँव दान में दिया गया था, और राजा की आज्ञा से सिरिमालिनीरतनलक्षी नामक उपासिका ने एक विहार का निर्माण किया था, जिसमें बुद्ध की मूर्ति प्रतिष्ठापित की गई थी। राजा ने इस विहार के खर्च के लिए चार गाँव प्रदान किये थे। तेरहवीं सदी में श्रीलंका से जिस हीनयान धर्म का कम्बुज में प्रवेश हुआ था, उसका प्रचार वहां निरन्तर बढ़ता गया, और समयान्तर में उसी ने वहां महायान का स्थान ग्रहण कर लिया।

बोद्ध और पौराणिक धर्मों में सम्बन्ध-- कम्बुज देश में बौद्ध धर्म के प्रचार का यह अभिप्राय: नहीं था, कि उसने वहां से पुराने पौराणिक धर्म का अन्त कर उसका स्यान ले लिया था। वहाँ जिन राजाओं या साधारण जनों ने बौद्ध धर्म को अपनाया या, उन्होंने ग्रैव या वैष्णव धर्मों का परित्याग नहीं कर दिया था। वस्तुत:, कम्बुज के लोगों ने बुद्ध को भी एक देवता के रूप में स्वीकार कर लिया था, और उसे भी ब्रह्मा, विष्णुतथा महेश की लिमूर्ति में एक चौथे देवता का स्थान दे दिया गया था। १०६७ ईस्वी का राजा उदयार्कवर्मा का एक अभिलेख (प्रसत प्राह क्षेत अभिलेख) है, जिसमें वासुदेव के पूल संकर्षण द्वारा एक प्राचीन शिवलिंग (जो कंवी विद्रोह के समय में क्षतिग्रस्त हो गया था) की पुन:स्थापना के साथ-साथ ब्रह्मा, विष्णु और बुद्ध की मृतियों के प्रतिष्ठापित किये जाने का उल्लेख है। शिव, विष्णु और ब्रह्मा के साथ बुद्ध की मृति के स्थापित हो जाने के कारण अब विमृति के स्थान पर 'चतुर्मृति' उपास्य हो गई थीं (येन भक्त्या चतुर्मूर्तिश् शैवी संस्थापिता मुदा) । दसवीं सदी के मध्य भाग के प्राह पुत लो शिलालेख में एक ही व्यक्ति द्वारा तथागत बुद्ध, ब्रह्मा, विष्णु और परमेश्वर शिव की मूर्तियों के प्रतिष्ठापित लिये जाने का उल्लेख है। वस्तुनः, कम्बुज देश में बौद्ध धर्म पौराणिक हिन्दू धर्म का प्रतिस्पर्धी नहीं था। वहाँ इन दोनों धर्मों में वहत सुन्दर सामञ्जस्य की स्थापना हो गई थी।

#### (४) मठव आश्रम

कम्बुज देश में मन्दिरों के साथ आश्रमों व मठों की भी मत्ता थी, जिनके लिए राजाओं तथा अन्य सम्यन्त व्यक्तियों द्वारा प्रभूत माला में दान दिया जाता था। इन आश्रमों के सम्बन्ध में अनेकविध नियम थे, जिन्हें राजकीय आज्ञा के रूप में जारी किया गया था। राजा यशोवर्मा के प्रह बत अभिलेख (८८६ ईस्वी) में यशोधराश्रम की स्थापना का उल्लेख है, जिसे चन्दन पर्वत पर बनवाया गया था। इस आश्रम के लिए प्रदत्त रत्न, काञ्चन, रूप्य, हाथी, घोड़े, गौ, भैंस, दास, दासी, उद्यान, भूमि आदि का उल्लेख कर यशोवर्मा ने यह आदेश उल्कीर्ण कराया था, कि 'ये सव वस्त्एं जो यशोवर्मा द्वारा आश्रम के लिए प्रदान की गई हैं, उन्हें अन्य कोई तो क्या राजा भी आश्रम से वापस नहीं ले सकेगा। आश्रम की राजकूटी के भीतरी भाग में केवल राजा, ब्राह्मण और राजपुत्र ही अपने आभूषणों को उतारे विना प्रविष्ट हो सकेंगे। इनसे भिन्न जो सर्वसाधारण लोग हैं, वे बहुत सादे परिधान में और पुष्पमाल्य आदि के विना ही वहाँ जा सकेंगे। वे न कानों में कोई आभूषण पहन सकेंगे, न कोई सुवर्ण-निर्मित आभूपण पहनकर भीतर जा सकेंगे, और भीतर जाकर वे भोजन एव सपारी नहीं खा सकेंगे। वहाँ कोई झगड़ा नहीं किया जा सकेगा। दुष्टचरित्र वाले यति (साधु) वहाँ नहीं रह सकेंगे। शिव और विष्णु के पूजक, ब्राह्मण, शिष्ट, तथा शीलवान लोग वहाँ जप और ध्यान अवश्य कर सकेंगे। राजा के अतिरिक्त जो कोई भी आश्रम के सामने से गुजरे, उसे रथ से उतर जाना होगा और विना छाता लगाये पैदल चलना होगा। जो तापसोत्तम (उत्तम तपस्वी) आश्रम का कुलपति नियुक्त किया जाए, उसका यह कर्त्तव्य होगा कि जो राजपुत, मन्त्री सेनाध्यक्ष, ब्राह्मण, शैव, बैष्णव, तपस्वी व अन्य श्रेष्ठ पुरुष अतिथि के रूप में आश्रम में आएँ, अन्न, पान, सुपारी आदि से उनका यथी-चित अतिथ्य करे और उनके विश्राम की समुचित व्यवस्था करे।" जिस प्रकार का एक अश्वम राजा यशोवर्मा ने चन्दन पर्वत पर गणेश देवता को अपित कर स्थापित कराया था, वैसे ही आश्रम अन्य देवताओं (परमेश, पञ्चलिङ्कोश्वर, कार्तिकेय, नारायण, ब्रह्मराक्षस, रुद्राणी बादि) को अपित करके भी स्थापित कराये गये थे। उनके लिये भी इसी प्रकार के आदेश जारी किये गये थे, जिनकी ग्यारह प्रतियाँ विभिन्न स्थानों पर उपलब्ध हुई हैं। लोले अभिलेख के अनुसार राजा यशोवर्मा द्वारा स्थापित आश्रमों की संख्या सौ थी। (चतुराश्रममर्यादां शासिता कल्पयन्निव, आश्रमाणां प्रशस्तानां शतं दिक्ष चकार यः) । इन आश्रमों की स्थापना प्रधानतया शैव और वैष्णव मन्दिरों के साथ की गई थीं, जिसके कारण ये 'शैव आश्रम' या 'वैष्णव आश्रम' कहाते थे। पर जैसा कि इसी अध्याय में ऊपर लिखा जा चुका है, यशोवर्मा ने अपनी बौद्ध प्रजा की आवश्यकता को पूरा करने के लिए 'सीगत'. या बौद्ध आश्रमों का भी निर्माण कराया या। इन आश्रमों में जो अच्यापक और विद्यार्थी विद्या पढ़ाने तथा पढ़ने में व्यापृत रहते थे, उनके भोजन आदि का व्यय राजा एवं अन्य सम्पन्न व्यक्तियों द्वारा किया जाता था। राजा जयवर्मा सप्तम के ता प्रोह्म अभिलेख में यह लिखा है, कि मन्दिर के सत्र से अध्यापकों तथा उनके अन्तेवासियों (विद्यार्थियों) के लिए कितनी-कितनी भोजन-सामग्री राजा की ओर से प्रतिवर्ष प्रदान की जाती थी (सत्राण्याच्यापकाच्येतृवासिनां प्रतिवासरं खार्य्यश्चतुर्देश द्रोणः एञ्च प्रस्थाश्च तण्डुलाः) । भोजन सामग्री तथा यस्त्र बादि के किसानों तथा तन्तुवायों आदि से लिये जाने का उल्लेख भी इस अभिनेख में

विद्यमान है।

आश्रमों में जो आचार्य, अध्यापक, ब्रह्मचारी व अन्य विद्यार्थी निवास करते थे, उन्हें किस हिसाब से भोजन सामग्री एवं अन्य आवश्यक वस्तुएँ प्रदान की जाती थीं, इसका उल्लेख भी यशोवर्भा के अभिलेखों में किया गया है। उनके अनुसार आचार्यों और ब्रह्मचारियों के लिए प्रतिदिन प्रति व्यक्ति चार दन्तकाष्ठ (दतौन) आठ सुपारी, साठ ताम्बूलपत्र (पान के पत्ते), आधा आढ़क चावल, एक मुट्टी दीपिका (पाचक धान्य) और एक गट्टा इँधन देने की व्यवस्था की गई थी। वृद्ध और बाल आश्रमवासियों के लिए इनकी मात्रा कम रखी गई थी। आश्रमों में जहां बहुत-से अध्यापक तथा विद्यार्थी रहते थे, वहां साथ ही कित्यय लेखक तथा पुस्तक रक्षक श्रादि कर्मचारियों को भी विशिष्ट कार्यों के सम्पादन के लिये रखा जाता था। तेप प्रनम अभिलेख में लिखा है, कि दो लेखक, दो राजकुटीसंरक्षक, दो पुस्तक रक्षक, दो ताम्बूलिक, दो पानी लाने वान, छह पत्रकारक (ताल पत्नों की व्यवस्था करने वाले), चार मसालची, आठ भोजन-पाचक एवं भोजनशाला के अन्य कार्यकर्त्ता नियुक्त किये जायेंगे। आश्रम के कुलपित की सेवा के लिए जिन व्यक्तियों की नियुक्ति की जाती थी, उनकी संख्या बहुत अधिक थी। उसके लिए नी दास, एक दासी, एक क्षुरक (नाई) तथा तीन कृषीबल दासों (वितिहरों) की व्यवस्था की गई थी। इसी प्रकार से अन्य अध्यापकों, आचार्यों आदि के लिए भी सेवकों के रखे जाने का विधान था।

क्यों कि आश्रमों में पठन-पाठन का कार्य होता था, अतः वहां मसीपात्रों (दवातों) और स्याही की भी आवश्यकता पड़ती थी। तेप प्रनम अभिलेख में इनके दिये जां। का भी उल्लेख है (आखार्येम्यः प्रदेयानि वृद्धिभक्षभ्य एव च, रिक्तपात्रं मंधीं मृत्स्नामध्ये तृषु विशेदिए)। पुस्तकों की प्रतिलिपियां तैयार करने का कार्य भी इन आश्रमों में सम्पन्न होता था, और हस्तिलिखित ग्रंथों को बहुत बहुमूल्य माना जाता था। राजा सूर्यवर्मा दितीय के बन थत अभिलेख में एक आश्रम को दिये गये दानों का उल्लेख है, जिनमें सब शास्त्रों की हस्तिलिखित प्रतियां भी थीं (निश्चेषशास्त्रेलिखितेस् सनायाम् सपुस्तकानध्ययनाच्छिदार्थं तत्राश्रमेऽनेक विधान् अवधीत्)। राजाओं के अतिरिक्त अन्य सम्पन्न व्यक्तियों द्वारा स्थापित किये जाने वाले आश्रमों में एक का उल्लेख करना यहाँ उपयोगी होगा, जिसकी सूचना जयवर्मा पञ्चम के समय के प्रसत कोम्फस अभिलेख से मिलती है। जयवर्मा पञ्चम की बहन इन्द्रलक्ष्मी थी, जिसका विवाह दिवाकर भट्ट नामक ब्राह्मण के साथ हुआ था। यह दिवाकर भट्ट भारत के उस प्रदेश के निवासों थे, "जहाँ सुन्दर कालिग्दी (यमुना) नदी बहती है, जहाँ कृष्ण ने कालियनाण का मर्दन किया था और छतीस हजार ब्राह्मणों द्वारा गाये जाने वाले ऋक्, यजु और सामवेद के मन्त्रों की ध्वनि से जहाँ की भूमि प्रतिच्वनित होती रहती थी।" सम्भवतः, दिवाकर भट्ट मथुरा से कम्बुज देश आये थे, और उनकी विद्या तथा ज्ञान से प्रभावित होकर राजा राजन्द्रवर्मा ने अपनी पुनी इन्द्रलक्ष्मी का विवाह उनके साथ कर दिया था। इन दिवाकर भट्ट ने कम्बुज देश के मधुवन नामक स्थान पर विष्णु-महेश्वर लिंग को द्विजन्द्र के नाम से और विष्णु की एक मूर्ति को प्रतिष्ठापित

किया था, और साथ ही द्विजेन्द्रपुर में एक आश्रम की भी स्थापना की थी (द्विजेन्द्र-पुरदेव न्वताश्रम प्रकल्पयत्)।

कम्बुज देश के इन आश्रमों में किन विषयों व विद्याओं का अध्ययन-अध्यापन होता था, इस पर हम अगले प्रकरण में प्रकाश डालेंगे। पर ये आश्रम विद्या के केन्द्र होने के साथ-साथ धर्म के भी केन्द्र हुआ करते थे और धर्मशास्त्रों का इनमें विशेष रूप से पठन-पाठन हुआ करता था। राजा जयवर्मा पञ्चम के बन्ते स्रोई अभिलेख में आश्रम के कुलपित को यह आदेश दिया गया है, कि वह सब आश्रमवासियों के भोजनादि और आतिथ्य की व्यवस्था करे, और अध्यापक आलस्य का परित्याग कर निरन्तर ब्रह्मसत्र (वेदपाठ) में तत्पर रहा करें (कुलस्य पत्या कर्तव्यमातिथ्यं भोजनादिकम्, अध्यापकेन चाच्छिन्नं ब्रह्मसत्यमतिन्द्रणा)। आश्रमों में किसका कितना सम्मान किया जाए और नियमों का उल्लंघन करने पर किसे क्या दण्ड दिया जाए, इस विषय में भी सब व्यवस्थाएँ अभिलेखों में विद्यमान हैं। ये दण्ड राजपुत्रों, राजा के सम्बन्धियों तथा मन्त्रियों के लिए वहुत अधिक हैं, और व्यापारियों तथा सर्वसाधारण लोगों के लिए अपेक्षया कम हैं।

## (५) भाषा, शिक्षा तथा साहित्य

भाषा - कम्बुज देश से जो अभिलेख उपलब्ध हुए हैं, वे प्रायः संस्कृत और ख्मेर भाषाओं में हैं। बहुत-से अभिलेख ऐसे भी हैं, जिनमें संस्कृत और ख्मेर दोनों भाषाएँ प्रयुक्त की गई हैं। इससे यह संकेत मिलता है, कि यद्यपि राज्य के शासन में, मन्दिरों, विहारों और मठों में तथा सम्भ्रान्त वर्ग में संस्कृत भाषा का उपयोग होता था, पर जनसाधारण की भाषा ख्मेर थी। यह स्वाभाविक भी था, क्योंकि भारतीय लोग उपिनवेशक के रूप में कम्बूज देश में गये थे, और वहां के प्राने निवासियों के बीच में उन्होंने अपने उपनिवेश स्थापित किए थे। यद्यपि कम्युज के प्राने छमेर लोगों ने भारतीय धर्म और संस्कृति आदि को अपना लिया था, और वे भारत की संस्कृत भाषा को भी शासन, पठन-पाठन तथा धार्मिक कृत्यों के लिए प्रयुक्त करने लग गये थे, पर ऐसे लोग भी वहाँ विद्यमान थे जो केवल अपनी रुमेर भाषा ही जानते थे। यही कारण है, जो कम्बुज के राजाओं तथा प्रमुख व्यक्तियों द्वारा उत्कीर्ण कराये गये अभिलेखों में बहत-से ऐसे हैं, जिनमें संस्कृत के साथ-साथ खेर भाषा भी प्रयुक्त की गई है। कुछ अभिलेख ऐसे भी हैं, जो केवल खमेर भाषा में हैं। यद्यपि कम्बूज के वहसंख्यक अभिलेख संस्कृत में हैं, पर कुछ अभिलेखों में पालि भाषा का भी प्रयोग किया गया है। श्रीलंका द्वारा जब कम्बुज में हीनयान सम्प्रदाय का प्रवेश हुआ, तो उसके साथ ही पालि भाषा भी प्रविष्ट हुई और वहाँ के हीनयानी मिक्षु पालि त्रिपटक के पठन-पाठन में प्रवृत्त हए। इस प्रकार कम्बुज में पालि का भी प्रचार हुआ, और उसमें भी कुछ अभिलेख लिखे गये।

प्राकृत भाषा का कोई अभिलेख कम्युज में उपलब्ध नहीं हुआ है। पर इस भाषा के ग्रंथों का पठन-पाठन भी वहाँ होता था, इसके संकेत अभिलेखों में विद्यमान

हैं। एक सूखी हुई विशाल झील के पूर्वी तट से प्राप्त राजा यशोवर्मा के अभिलेख में 'प्राकृतप्रिय' गुणाढ्य का उल्लेख हैं (पारदः स्थिरकल्याणो गुणाढ्यो प्राकृतप्रियः)। गुणाढ्य प्राकृत भाषा का प्रसिद्ध लेखक हुआ है। कम्बुज देश में संस्कृत, पालि और प्राकृत भाषाओं के लिये प्रधानतया ब्राह्मी लिपि का प्रयोग किया जाता था। वहाँ के बहुसंख्यक अभिलेख इसी लिपि में है। पर कुछ अभिलेख ऐसे भी हैं, जिन्हें दक्षिणी भारत की परलव लिपि में उत्कीर्ण किया गया है। भारतीय उपनिवेशक भारत के उत्तरी और दक्षिणी-दोनों भागों से कम्बुज गये थे। इस दशा में वहां ब्राह्मी और पल्लव दोनों लिपियों का प्रचलित होना स्वाभाविक ही था।

शिक्षा — संसार के अन्य देशों के समान प्राचीन समय में कम्बुज देश में भी शिक्षा का कार्य मुख्यतया मन्दिरों तथा अन्य धर्मस्थानों में केन्द्रित था। मन्दिरों और विहारों के साथ आश्रम स्थापित थे, जिनमें विद्यार्थी गुरुओं से शिक्षा प्राप्त किया करते थे। पिछले प्रकरण में इन आश्रमों पर प्रकाश डालाजा चुका है। कम्बुज के ये आश्रम शैव, वैष्णव और वौद्ध मन्दिरों के साथ स्थापित थे, और उनमें शिक्षा का कार्य करने वाले गुरु कुलपति, कुलाध्यक्ष, आचार्य, उपाध्याय और अध्यापक कहाते थे। यशोवर्मा के अभिलेखों में जहाँ उस द्वारा स्थापित आश्रमों के सम्बन्ध में राजकीय आदेश उत्कीर्ण कराये गये हैं, कुलपित और कुलाध्यक्ष शब्द आये हैं (आश्रमे यः कुल-पतिनियुक्तस्तापसीत्तमः और कुलाध्यक्षेण कर्त्तव्यं कृत्स्नैः कर्मकरैरिति), सम्भवतः जो एक ही अधिकारी के द्योतक हैं। कुलपित का कार्य आश्रम की व्यवस्था करना था, किसी तपस्वी (तापसोत्तम) व्यक्ति को ही इसी पद पर नियुक्त किया जाता था। आचार्य, उपाध्याय और अध्यापक विद्या पढ़ाने का कार्य किया करते थे। यशोवमा के प्रसत कोपनम अभिलेख में आश्रम के प्रसंग में इनका उल्लेख हुआ.है। कतिपय अभिलेखों में उन विद्वानों के नाम आये हैं, जो विविध शास्त्रों में पारंगत थे, और जिन्हें अध्यापन के लिए नियुक्त किया गया था। ऐसा एक विद्वान् शिखाशिव का दौहित विजय था, जिसे राजा जयवीरवर्मा के प्रह की: अभिलेख के अनुसार 'अध्यापक' नियुक्त किया गया था। राजा श्रीन्द्रवर्मा के अङ्कोर अभिलेख में जयमङ्गलार्थं नामक विद्वान का उल्लेख है, जो शास्त्रों और व्याकरण में पार्रगत था और जिसे राजा ने 'अध्यापकाधिप' (प्रधान अध्यापक) नियुक्त किया था। नौवीं सदी के राजा इन्द्रवर्मी के प्रसत कन्दोल दोम अभिलेख में शिवसोम नामक एक आचार्य का उल्लेख है, जो सर्व विद्याओं में निष्णात था। शिवसोम के गुरु भगवान् शंकर थे, जिनके चरणों में बैठकर उसने सब शास्त्रों का अध्ययन किया था।

कम्बूज देश में किन विषयों का अध्ययन-अध्यापन होता या, इस सम्बन्ध में भी अनेक संकेत अभिलेखों में विद्यमान हैं। शैव, वैष्णव, बौद्ध आदि धर्मों के घामिक साहित्य का कम्बूज की शिक्षा में महत्त्वपूर्ण स्थान था। पर उसके अतिरिक्त व्याकरण, काव्य, संगीत, नृत्य, कला, ज्योतिष आदि की भी वहाँ शिक्षा दी जाती थी। इन्द्रवर्मा के प्रसत कन्दोल अभिलेख में उन शास्त्रों तथा विद्याओं का उल्लेख है, जिनमें कि आचार्य जिवसीम निष्णात थे। वह वेदवित्, तर्कशास्त्र, योग तथा व्याकरण में

प्रवीण भीर पुराण, महाभारत, सम्पूर्ण भैव साहित्य तथा काव्यों के पण्डित थे। नीवीं सधी के प्रसत्त कोक पो अभिलेख में श्रीस्वामी नाम के एक पण्डित का उल्लेख है, जो थेद और व्याक्तरंण का ज्ञाता तथा तर्कशास्त्र में पारंगत था (श्रीस्वामी यस्य च पिता वैदय्याकरणोक्तमः तर्काभिपारगो विप्रो ब्रह्मीवैकं मुखंदधत्)। यशोवर्मा के लोले क्षभिलेख में राजा को सब शास्त्रों और शस्त्रों, सब शिल्पों, भाषाओं और लिपियों तथा नृरम, संगीत आदि विज्ञानों का पण्डित कहा गया है (यस्सर्व शास्त्रशस्त्रेषु शिल्प भाषा लिपिप्यिप, नृत्तगीतादि विज्ञानेस्वादिकर्त्तेव पण्डितः)। दसवीं सदी के अन्त के राजा जयशीर वर्मा के प्रसत तपन सन अभिलेख में कवीन्द्रपण्डित द्वारा विष्णु मन्दिर को दिये गए एक भूखण्ड का उल्लेख है। इसमें कवीन्द्रपण्डित के विषय में यह कहा गया है, कि वह पाँचों व्याकरणों का मर्मज्ञ, शब्दशास्त्र, अर्थशास्त्र, आगम, काव्य महाभारत और रामायण का विद्वान था, और इन्हें स्वयं पढ़कर उसने शिष्यों को पढ़ाया था (यः पञ्च-व्याकरणान्तगः, शब्दार्थागमशास्त्राणि काव्यं भारतविस्तरम्, रामायणञ्च योऽघीत्य शिष्यानप्यध्यजीगपत्) । सातवीं सदी के राजा ईशानवर्मा के सम्बोर प्रेई कुक अभिलेख में विद्याविशेष नामक आचार्य का उल्लेख है, और उसे भाव्दशास्त्र, वैशेषिक दर्शन, न्यायदर्शन और सीगत (वीद्ध) दर्शन का समीक्षक विद्वान् कहा गया है (शब्दवैशेषिक न्याय समीक्ष्य सुगताध्वनाम्)। राजा जयवर्मा प्रथम के तन कन अभिलेख में एक ब्राह्मण परिवार का वर्णन है, जिसके लोग राजसेवा में उच्च पदों पर नियुक्त थे। इस परिवार के धर्मस्वामी नामक पुरुष को विद्वान् और वेद-वेदाङ्गों का पारंगत कहा गया है (अवासीद् ब्राह्मणों विद्वान् वेद-वेदाङ्गपारगः) । राजा उदयादित्यवर्मा के समय के स्दोक काक थोम अभिलेख में जयेन्द्र पण्डित का उल्लेख है। इस अभिलेख के छमेर भाषा के भाग में यह बताया गया है कि जयेन्द्र पण्डित ने उदयादित्यवर्मा को सिद्धान्त, व्याकरण, घर्मशास्त्र तथा अन्य शास्त्रों की शिक्षा दी थी। वन यत अभिलेख के अनुसार 'भूपेन्द्रपण्डित' सुभद्र मूर्घशिव नामक आचार्य तयी (ऋक्, साम और यजुर्वेद) आदि अनेकविध वाङ्मय को कोविद, शैववाङ्मय में पारंगत, न्याय, साँख्य और वैशेषिक दशाँनों में निष्णात, तथा शब्दशास्त्र (व्याकरण) और भाष्य (महाभाष्य) का विद्वान् था। इस भूपेन्द्रपण्डित के आश्रम में जहाँ निरन्तर यज्ञ में दी गई आहुतियों के धुम की सुगन्ध व्याप्त रहती थी, वहाँ कठिन शास्त्रों के अभिप्राय के सम्बन्ध में मतिभेद के कारण विद्यार्थियों में जो वाद-विवाद चलते रहते थे, उनकी

ध्वनि से भी उसका आश्रम गुञ्जायमान रहता था । "विद्यापवर्गविहितापचितिप्रबन्धे यस्याश्रमेऽनवरताहृति धूमगन्धे । वुग्गांगमेषु मतिसेदकृतार्थनीत्या विद्याधिनाँ विवदतां ध्वनि रुत्ससपं ।"

वेद, वेदाङ्ग, दर्गन, कान्य, इतिहास, रामायण, महाभारत आदि के अतिरिक्त चिकित्साशास्त्र का भी कम्बुज देश में पठन-पाठन होता था। आयुर्वेद एक उपवेद है, पर सुश्रुत्सदृण ग्रंथों का कम्बुज के अभिलेखों में उल्लिखित होना वहाँ इस शास्त्र की शिक्षा का स्पष्ट संकेत है। यशोवमां के लोले अभिलेख में राजा को प्रजा की व्याधि को हरण क्रने वाला वैद्य और उसकी वाणी को सुश्रुत से उदित (सुश्रुतोदिता) कहा गया है।

038

कम्बुज देश के आश्रमों में जहाँ इन विविध शास्त्रों एवं विद्याओं की शिक्षा दी जाती थी, वहाँ गुरु और शिष्यों में पिता और पुत्र का सम्बन्ध भी रहता था। उदयादित्य-वर्मी के स्दोक काक अभिलेख में एक आश्रम के गुरु और शिष्यों के सम्बन्ध को इस प्रकार प्रगट किया गया है—

'शिष्यान् यथा चेष्टियतोपवेष्टा यथात्मजान् वा जनकोऽपि यत्नात्' जैसे पिता अपनी सन्तान का यत्नपूर्वक पालन करता है, वैसे ही वहाँ गुरु अपने शिष्यों का घ्यान रखता हुआ उन्हें शिक्षा प्रदान करता था।

शिक्षा केवल पुरुषों तक ही सीमित नहीं थी। स्वियां भी शिक्षा प्राप्त किया करती थीं। सूर्यवर्मा द्वितीय के वन थत बिमलेख में तिलका नामक एक महिला का उल्लेख है, जो परम विदुषी थी। विद्वानों में श्रेष्ठ, ज्येष्ठ नरेन्द्रगुरु ने तिलका की विद्वता से प्रभावित होकर उसे 'वागीश्वरी भगवती' की उपाधि प्रदान की थीं, और भरी परिषद् में उसकी विद्वता को स्वीकार किया था। सूर्यवर्मा के प्रसत ता केओ अभिलेख में एक अन्य विदुषी महिला का उल्लेख है, जिसका नाम 'सती जनपदा' था। वह आचार्य योगेश्वर की शिष्या थी, और केशव नामक ब्राह्मण के साथ उसका विवाह हुआ था। राजा जयवर्मा सप्तम की रानी इन्द्रदेवी परम विदुषी थी। वह पहले नगेन्द्रतुङ्ग तिलकोत्तर और नरेन्द्राश्रम नामक ब्राश्रमों में अध्यापन का कार्य किया करती थी। वहां वह सरस्वती के समान विराजती थी, और शिष्याओं द्वारा घिरी रहती थी। कम्बुज की स्त्रियों में शिक्षा का प्रचार था, यह प्रमाणित करने के लिए ये उदाहरण पर्याप्त हैं।

साहित्य—वेद, वेदाङ्ग, दर्शन, शास्त्र आदि का कम्बुज अभिलेखों में सामान्य रूप से बार-वार उल्लेख आया है, जिससे प्राचीन भारतीय वाङ्मय के इन ग्रन्थों की वहाँ सत्ता सूचित होती है। पर कितपय अभिलेखों में संस्कृत और प्राकृत भाषाओं के विशिष्ट ग्रन्थों के भी नाम आये हैं, जिनका यहाँ उल्लेख करना उपयोगी होगा। राजा यशोवर्मा के एक अभिलेख में प्राकृत काव्य 'सेतुबन्ध' का संकेत है, जिसे कालिदास ने चन्द्रगुप्त विक्रमादित्य की पुत्री प्रभावती देवी के पुत्र वाकाटक राजा प्रवरसेन के नाम से लिखा था। अभिलेख का श्लोक इस प्रकार है—

"येन प्रवरसेनेन धर्मसेतुं विवृण्वता परः प्रवरसेनोपि जितः प्राकृतसेतुकृत्॥"

राजा (यशोवर्मा) ने अपनी प्रवरसेना द्वारा स्थापित धर्मसेतुओं से दूसरे प्रवरसेन को पीछे छोड़ दिया, क्योंकि उसने तो केवल एक साधारण सेतु का ही निर्माण किया था। एक अन्य अभिलेख में यशोवर्मा के सम्बन्ध में यह कहा गया है, कि—

'मयूररचिते पादस्तवे तुष्टो अंशुमानिति स्पर्धयेवान्वहं प्राज्य राजहंस कृते तुयः'।।

सूर्य एक मयूर (कवि) की पद्यमय प्रशंसा से संतुष्ट हो गया, किन्तु इसके विपरीत राजा (यशोवर्मा) हंसगण से प्रतिदिन अपने, चरण पुजवाता रहा। कवि मयूर महाकवि बाण का श्वसूर था, और उसने 'सूर्यशतक' काव्य की रचना की थी। अभिलेख के इस श्लोक में मयूर किव के प्रति श्लेषोक्ति विद्यमान है। इसी प्रकार की श्लेषोक्तियाँ वृहत्कथाकार गुणाढ्य, कामसूत्रकार वात्स्यायन, तथा महाभाष्यकार पतञ्जिल के सम्बन्ध में भी अभिलेखों में पायी जाती है, जिससे कम्बुज के विद्वानों का इनके ग्रन्थों से परिचित होना प्रमाणित होता है।

कम्बुज के लोग मनुस्मृति से भी भली-भाँति प्रिचित थे। राजा उदयवीरवर्मी के स्दोक काक थोम अभिलेख में 'मानवनीतिसार' का उल्लेख है, जो मानव सम्प्रदाय का नीतिविषयक ग्रन्थ था। मनु द्वारा ही मानव विचार-सम्प्रदाय का प्रारम्भ किया गया था। यशोवर्मा के प्रसत कोमनप अभिलेख में मनुसंहिता का एक श्लोक भी दिया गया है, जो इस प्रकार है —

#### वित्तं बन्धुर्वयः कर्म विद्या भवति पञ्चमी। एतानि मान्यस्थानानि गरीयो यद् यदुत्तरम्।।

पाँच कारणों से मनुष्य सम्मान प्राप्त करता है, धर्म से, वन्धु-वान्धवों से, आयु से, कर्म से और विद्या से। इनमें पहले की तुलना में वाद में कहे गए कारण अधिक महत्त्व के हैं, अर्थात् धन, आयु या कर्म की तुलना में विद्या के कारण मनुष्य को अधिक सम्मान प्राप्त होता है।

भारत के छह आस्तिक दर्शनों में वैशेषिक और न्याय दर्शनों का अनेक अभिलेखों में उल्लेख आया है। सम्बोर प्रेई कुक अभिलेख में वैशेषिक और न्याय दोनों दर्शनों के नाम दिये गए हैं, और यशोवर्मा के सूखी झील के पूर्वी तट पर स्थित अभिलेख में इस राजा को 'न्यायशास्त्र का वेता' कहा गया है (अप्रमेयतमः पक्षमजय न्यायवित् कलिम्)। सांख्य दर्शन का उल्लेख भी इसी अभिलेख में आया है (यतो वदन्त्यसाङ्ख्यन्तु तत्त्वज्ञा गुणविस्तरम्)। धर्मशास्त्र और अर्थशास्त्र का भी कम्बुज देश में पठन-पाठन होता था। राजा जयवर्मा प्रथम के अभिलेख में दो मन्त्रियों का उल्लेख है, जो धर्मशास्त्र और अर्थशास्त्र के जाता थे (धर्मशास्त्रार्थशास्त्रज्ञों धर्मार्थाविव रूपिणों)। मनुसंहिता सदृश प्रन्थों को धर्मशास्त्र कहा जाता था, और कौटलीय अर्थशास्त्र सदृश नीतिग्रन्थों को अर्थ शास्त्र। जो धर्मशास्त्र कम्बुज देश में विशेष रूप से प्रचलित थे, उनमें मनुसंहिता के अतिरिक्त शैवस्मृति और शैवश्रुति का विशिष्ट स्थान था। क्योंकि कम्बुज में मुख्यतया शैव धर्म का प्रचार था, अतः स्वाभाविक रूप से वहाँ के आचार-विचार शैव धर्मग्रन्थों पर आधारित थे। राजा राजेन्द्रवर्मा ने तो उनके आधार पर एक नई सदाचारविधि का

भी निर्माण कराया था, जैसे कि उसके मेबोन अभिलेख में सूचित किया गया है — स कल्पयामास महेन्द्रकल्पस्सदा सदाचारविधि विधेयम्। र्शवश्रुतिस्मृत्युदितां सपय्यां पर्याप्तमासामिह देवतानाम्।।

ज्योतिष ग्रन्थों में होराशास्त्र कम्बुज देश में पढ़ा जाता था। राजा यशोवमी के फिमानक अभिलेख में सत्याश्रय नामक एक मन्त्री का उल्लेख है, जिसे होराशास्त्र- रूपी समुद्र के पार उतरने वाला कहा गया है (तस्य राजाधिराजस्य होराशास्त्रा- विध्यारगः, यश्रश्रीसत्याश्रयाख्योऽभूनमन्त्री मन्त्रीव विद्याणः)। रामायण के रचयिता

बाल्मीक मुनि का उल्लेख यणोवर्मा के सूखी झील के पूर्वी तटवर्ती अभिलेख में है (वल्मीकजमुखोद्गीणं स्वपुत्नी राघवस्य तु), और महाभारत के संकलियता व्यास का प्रासात प्रः थात के अभिलेख में (भवज्ञानेन निहितं व्यासमलनिवन्धनम्)। इस अभिलेख के अन्त में यह भी कहा गया है, कि जो कोई व्यास के ग्रन्थ को नष्ट करेगा, वह यावच्चन्द्रदिवाकरों नरक में रहेगा। कम्बुज देश में महाभारत का कितना आदर था, यह इससे स्पष्ट है। व्याकरण में पाणिनि की अष्टाध्यायी और पतञ्जिल के महाभाष्य का कम्बुज में बहुत प्रचार था। अभिलेखों में अनेक ऐसे प्रयोग आये हैं, जो पाणिनि और पतञ्जिल के व्याकरणों के अध्ययन का संकेत करते हैं। इसी प्रकार कितने ही ऐसे श्लोक भी अभिलेखों में विद्यमान हैं, जो कालिदास, भारिव आदि के काव्यों की छाया प्रतीत होते हैं। यह तभी सम्भव था, जबिक इन महाकवियों के काव्यों का कम्बुज देश में भली-भांति पठन-पाठन होता हो।

ब्राह्मण हिरण्यदामा द्वारा जिस तन्त्रविधि की शिक्षा शिवकैवल्य को दी गयी थी, उसमें प्रयुक्त होने वाले ग्रन्थों के नाम भी अभिलेखों में दिये गये हैं, जिन्हें इसी अध्याय में देवराज सम्प्रदाय पर प्रकाश डालते हुए लिखा जा चुका है। शैव आगम के ये ग्रन्थ भी भारत से ही कम्बुज देश में ले जाये गये थे। वास्तविकता यह है, कि भारत में दर्शन, काव्य, कला, आयुर्वेद आदि का जो भी साहित्य विकसित हुआ, भारत के विभिन्न प्रदेशों के समान कम्बूज में भी उसका प्रवेश हुआ और वहाँ के लोग भी उसके अध्ययन में तत्पर रहे। इसका कारण यह था, कि भारत और कम्बुज देश में सम्बन्ध निरन्तर कायम रहा था, और दोनों के बीच में विद्वानों का आना-जाना होता रहता था। हिरण्यदामा और दिवाकरभट्ट सदृश कितने ही भारतीय विद्वान् कम्ब्रुज गये शीर वहाँ उन्होंने सम्मानित स्थान प्राप्त किये। इनका उल्लेख ऊपर किया जा चुका है। इन्हीं भारतीय विद्वानों के साथ सम्पर्क का यह परिणाम था, कि कम्बुज देश में अनुश्रुति, साहित्य आदि की वही परम्परा विकसित हो गयी थी, जो कि भारत में थी। विशष्ठ, दिलीप, युधिष्ठिर, भीम, रावण, कृष्ण आदि का कम्बूज के अभिलेखों में अनेक बार उल्लेख आया है, और इन अभिलेखों को पढ़कर यह कल्पना कर सकना कठिन हो जाता है कि इन्हें भारत से सहस्रों मील दूर पर स्थित एक देश में उत्कीर्ण कराया गया था।

# (६) आर्थिक जीवन

यद्यपि कम्बुज देश के अभिलेखों का सम्बन्ध प्रधानतया धर्म-मन्दिरों और उनमें प्रतिष्ठापित मूर्तियों के साथ है, पर उनसे वहाँ की आधिक दशा के सम्बन्ध में भी कुछ संकेत मिल जाते हैं। कम्बुज देश का आधिक जीवन मुख्यतया कृषि और पशुपालन पर आधारित था। ये ही वहाँ के निवासियों की आजीविका के प्रधान साधन थे। छठी सदी के अन्त के राजा ईशानवर्मा के वात सवाब अभिलेख में राजकीय आजा द्वारा देवमन्दिर के लिये प्रदान किये गये किन्दूरों (नौकरों) गौओ, भैसों तथा चावल के सेतों का उल्लेख है। दसवीं सदी के फूनोम वान्ते अभिलेख में भी क्षेतों

(सेतों), किङ्करों और केदारों (साक सब्जी के खेतों) के दान दिये जाने का वर्णन है। लोगों का मुख्य भोजन तण्दुल (चावल) था, पर उसके अतिरिक्त कोदों, मूँग, तिल आदि कृपिजन्य पदार्थों तथा घी, दूध, मधु, तेल, गृड़ आदि अन्य भोज्य वस्तुओं का भी अभिलेखों में उल्लेख मिलता है। खेती के लिए बैल आदि पशुओं का प्रयोग होता था, और किंकर तथा दासकृषिवल (खेती करने वाले दास) खेती का काम किया करते थे।

तेरहवीं सदी में शू-ता-कुवान नामक चीनी यात्री कम्बुज आया या। उसने वहाँ का जो विवरण लिखा है, उसमें खेती के सम्बन्ध में यह आया है कि "इस देश में प्रतिवर्ष तीन वार फसलें काटी जाती हैं। "खेतों को उर्वर बनाने के लिए पाखाना इस्तेमाल नहीं किया जाता, क्योंकि लोग गन्दा समझ कर उससे घृणा करते हैं।" यहाँ गेहूँ की वहुत माँग है, किन्तु चीन से उसका निर्यात निषिद्ध है।" ऐसा प्रतीत होता है, कि कम्बुज देश में गेहूँ की पैदाबार नहीं होनी थी। अभिलेखों में उसका उल्लेख नहीं मिलता।

यद्यपिकम्बुज देश के आर्थिक जीवन का मुख्य आधार खेती थी, पर अनेक व्यवसाय एवं शिल्प भी वहाँ विकसित हो गये थे । तन्तुवाय (जुलाहा), सुनार, गान्धिक, स्यपिति, शिल्पी आदि के व्यवसाय अच्छी उन्नत दशा में थे। जयवर्गा सप्तम के ता-प्रोह्म अभिलेख में राजा द्वारा अपने गुरु को दिए गए दान का विपद रूप में उल्लेख है। दान में दी गई वस्तुओं में तन्तुवाय के घर से और ग्राम की दूकानों से मंगाय गये कपड़ों के हजारों जोड़ों का भी वर्णन है (तन्तुवायगृहात् ग्रामादायणादेश्च वासाम्, युगलान!सहस्राणि चत्वरिशच्च पञ्चकम् ) । इसी प्रसंग में चीनांशुक पटों (चीनी रेशम से बने वस्त्रों) और देववस्त्रादि विविध वस्त्रों के भी दान में दिये जाने का उल्लेख है (देववस्त्रादिवस्त्राणां युगलानि शतानि पट्, चीनांश्कमया: पञ्चचत्वारिशत्पटा अपि), जिससे सूचित होता है कि कम्बुज देण में वस्त्र व्यवसाय अच्छी उन्नत दशा में था, कोर वहाँ मूती तथा रेशमी सब प्रकार के वस्त्र बनाये जाते थे। कम्बूज देश में आभूपण पहनने का भी बहुत रिवाज था, और स्त्रियां तथा पूरुप दोनों ही कानों, गले, बाहुओं आदि में गहने पहना करते थे। वस्त्रों पर भी सोने और चाँदी का जरी का काम करने की वहाँ प्रथा थी। इसलिये सुनार का व्यवसाय भी वहाँ वहत उन्नत दशा में था। सुनार या सुवर्णकार के लिये अभिलेखों में 'चामीकरकार' शब्द प्रयुक्त किया गया है। जयवीरवर्मा के प्रह को अभिलेख में चामीकरकारों के वर्ण या वर्ण का उल्लेख है, और यह लिखा है कि देवीपुर की जनता के निवेदन को स्वीकार कर राजा ने वहाँ के निवासियों को चामीकरकार वर्ग का सदस्य वनने की अनुमति प्रदान कर दी थी (राजाधिराजो नगनेत्ररन्ध्रे 'देवीपूरस्या जनतास्तदानीम, चकार चामीकरकारवर्णे निवेदनात्तस्य सुशिल्पवृद्धीः)।

कम्बुज के अभिलेख में गिलिपयों और स्थापकाचार्य (स्थिपित) का भी उत्लेख विद्यमान है। राजा जयवर्मा-परमेश्वर के वायोन अभिलेख में गिलिपयों, स्थापकाचार्यों ब्राह्मणों, ज्योतिपियों आदि को दी गयी दान-दक्षिणा का विवरण दिया गया है। जिसमें सोने और चांदी के वर्तन भी सम्मिलित हैं। स्थापकाचार्य या स्थिपित मकान

बनाने का काम करते थे, और शिल्पियों से लुहार, बढ़ई आदि अन्य कारीगर अभिप्रेत थे। राजा हर्षवर्मा तृतीय के पल्हल अभिलेख में एक ब्राह्मण परिवार का उल्लेख है, जिसके कितपय सदस्यों ने राजा की आज्ञा से शिल्पी व्यवसाय स्वीकार कर लिया था (णिल्पवित्त मुपिश्लिष्टः परिचरणेन्वभृतं तदाज्ञया तदा शिल्पी भूत्वा धर्माह्वयो नरः)। कम्बुज देश में शिव, विष्णु, ब्रह्मा आदि की मूर्तियों का निर्माण होता था, नौकाएँ बनायी जाती थीं और विविध प्रकार के वाहन (पालकी, गाड़ी आदि) भी तैयार किये जाते थे। इनके लिए पृथक् प्रकार के शिल्पी होते होंगे, यह कल्पना सहज में की जा सकती है। कम्बुज देश के ये विविध शिल्पी एवं व्यवसायी संगठनों में भी संगठित थे, इसके भी कुछ संकेत अभिलेखों में विद्यमान हैं। तेरहवीं सदी के राजा श्रीन्द्रवर्मा के बन्ते से ई अभिलेख में तिपटाक नामक एक व्यक्ति का उल्लेख है, जो इस प्रकार के एक संघ (ऐसे संघों नो भारत में 'श्रेणि' कहाजाताथा) का अध्यक्ष या मुखिया था। व्यवसायियों के इन संगठनों पर अभिलेखों से कोई परिचय नहीं मिलता।

कम्बुज देश में व्यापार की क्या दशा थी, इस सम्बन्ध में भी कुछ संकेत अभिलेखों में विद्यमान हैं। राजा जयवर्मा सप्तम के ता प्रोह्म अभिलेख में चीनांशुक का उल्लेख है, जिससे सुचित होता है कि रेशम चीन से कम्बुज में विक्री के लिए आया करता था। दसवीं सदी के राजा हर्षवर्मा के एक अभिलेख में एक राजाज्ञा का उल्लेख है जिस द्वारा वाप चीन नामक व्यक्ति के जब्त हुए माल को छोड़ देने का आदेश दिया गया था। इस माल में सोना, चौदी, हाथी, गाय, वैल आदि थे। सम्भवतः, वाप चीन एक चीनी था, जो व्यापार के लिये कम्बुज देश में बसा हुआ था। व्यापार के विषय में चीनी यात्री-शु-ता-कूबान के ये कथन महत्त्व के हैं--- "इस देश में स्त्रियाँ व्यापार का कार्य करती हैं। चीन की सोने और चाँदी की कीमत बहुत होती हैं, और इनके बाद चीन के रेशमी वस्त्र, रांगा चीनी वरतन, हल्दी, कागज, शोरा आदि अधिक महत्त्व रखते हैं।" स्पष्ट है कि रंशमी वस्त्र, कागज आदि चीन से कम्बूज देश में आया करते थे।

कम्बुज के अभिलेखों में किकरों और दास-दासियों का अनेक बार उल्लेख हुआ है। मन्दिरों को दान देने के प्रसंग में जहाँ सोना, चाँदी, धन धान्य आदि का वर्णन किया जाता है, वहाँ साथ ही प्रायः दास-दासियों का भी उल्लेख कर दिया जाता है। राजा जयवर्मी सन्तम के प्रखान अभिलेख में उस द्वारा स्थापित आश्रमों, मन्दिरों, धर्मशालाओं आदि में काम करने के लिये २,०८,५३२ दास-दासियों के दिये जाने का वर्णन है। इसमें सन्देह नहीं, कि कम्बुज देश में दास प्रथा की सत्ता थी।

सम्भवतः, धातु व्यवसाय भी कम्बुज में भली-भाति विकसित था। अभिलेखों में बहुत-सी धातुओं के नाम आये हैं, जिनमें लोहा, ताँबा, कांसा, सीसा, सोना, चाँदी और रांगा उल्लेखनीय हैं। जयवर्मा सप्तम के प्रखान अभिलेख में इन सब का वर्णन है। इसी अभिलेख में पद्मराग, मुक्ता, रत्न आदि का उल्लेख है, जिससे सूचित होता है कि बहुम्ल्य धातुओं के साथ-सांथ मणिमुक्ता आदि का भी कम्बुज के आधिक जीवन में महत्वपूर्ण स्थान था।

वस्तुओं को तोलने के लिए कम्बुज देश में जिन बाटों का प्रयोग होता था, उनके

#### २०२ दक्षिण-पूर्वी और दक्षिणी एशिया में भारतीय संस्कृति

विषय में कुछ सूचनाएँ अभिलेखों से प्राप्त होती हैं। ये वाट खारिका, द्रोण, प्रस्थ और कुटुव थे। खारिका १२८ सेर के वरावर होता था, और दोण म सेर के। प्रस्थ एक सेर के लगभग होता था। कुटुव का प्रयोग घी, तेल, मधु सदृश द्रव पदार्थों को नापने के लिये किया जाता था। इसमें सन्देह नहीं, कि कम्बुज देश का आधिक जीवन अच्छी उन्नत दशा में था, जिसके कारण वहाँ के प्रतापी राजा दूर-दूर तक विजय-यात्राएं करने में समर्थ हए थे।

#### नौवाँ अध्याय

# कम्बुज में भारतीय संस्कृति के मूर्त अवशेष

## (१) अभिलेख

कम्बोडिया के भारतीय राज्यों और उनकी संस्कृति के सम्बन्ध में जानकारी प्राप्त करने के प्रमुख साधन वे अभिलेख हैं, जो वहाँ अच्छी बड़ी संख्या में उपलब्ध हए हैं। जावा के समान कम्बोडिया में कोई ऐसा साहित्य नहीं है, जिससे वहाँ के भारतीय राज(ओं का इतिवृत जाना जा सके। पर अभिलेखों में यह देश बहुत समृद्ध है। वहाँ से प्राचीन काल के जो अभिलेख अब तक प्राप्त किये जा सके हैं, उनकी संख्या तीन सौ से भी अधिक है। इनमें से कुछ अभिलेख तो बहुत विशाल हैं, और आकार में वे खण्ड-काव्यों से भी वड़े हैं। राजा राजेन्द्रवर्मा के मेबोन अभिलेख में २१८ क्लोक हैं, और प्रे रूप अभिलेख में २६८। इस राजा के अन्य अभिलेखों में भी श्लोकों की संख्या १०७ और ५ है। सेनापित संग्राम के प्रह तोक अभिलेख में १६१ वलोक हैं, और राजा **उदयादित्यवर्मा के प्रसत रून अभिलेख में १२२। सूर्यवर्मा द्वितीय का वन यन अभिलेख** तीन सगों में है, और उसमें कुल मिलाकर १३६ क्लोक हैं। राजा यशोवमा और राजा जयवर्मा सप्तम के अभिलेख भी अच्छे वड़ें-वड़े हैं। ये सब अभिलेख संस्कृत में हैं, और इन में काव्य की अनुपम छटा दिखायी देती है। इनके श्लोकों के लिए अनुष्टुप्, आर्या, सग्धरा, शार्द्लविकीड़ितम्, इन्द्रवज्ञा, उपेन्द्रवज्ञा, मालिनी, वसन्ततिलक, पुष्पिताग्र संवृत्त, उपजाति, मन्दाकान्ता, वंशस्य, वैतालीय आदि सभी प्रमुख छन्दों का उपयोग किया गया है। अनेक अभिलेख राजाओं की प्रशस्ति के रूप में हैं, और उनमें राजाओं, की वशाविलयाँ भी दी गयी हैं। पर अभिलेखों का मुख्य विषय मन्दिरों का निर्माण, उनमें मृतियों की प्रतिष्ठा तथा मन्दिरों से सम्बद्ध आश्रमों आदि के लिए प्रदान की गई दान-दक्षिणा का उल्लेख करना है। बहुत-से लेख जहाँ राजाओं द्वारा उत्कीर्ण कराये गये हैं, वहाँ ऐसे अभिनेख भी अच्छी बड़ी संख्या में हैं, जिन्हें राजाओं के सेनापतियों, पुरोहितों व अन्य पदाधिकारियों द्वारा लिखवायां गया था। ये अभिलेख चट्टानों, प्रस्तर-शिलाओं मन्दिरों के द्वारों और भित्तियों आदि पर उत्कीर्ण हैं। कम्बुज देश में विरिचित कोई संस्कृत काव्य तो अब तक उपलब्ध नहीं हुए हैं, पर इन अभिलेखों को पढ़कर इस बात में कोई संन्देह नहीं रह जाता, कि इस देश में संस्कृत साहित्य और काव्य आदि का खुब पठन-पाठन होता था और वहाँ के विद्वान् काव्य रचना में भी तत्पर रहा करते थे। वेद, वेदांङ्क, दर्शन, स्मृतिग्रन्थ, रामायण, महाभारत, पुराण, महाभाष्य आदि प्राचीन भारतीय संस्कृत ग्रन्थों का उन्हें भलीभाँति परिज्ञान था। यही कारण है, जो इन अभिलेखों पर इस साहित्य की छाप भी विद्यमान है।

#### २०४ दक्षिण-पूर्वी और दक्षिणी एशिया में भारतीय संस्कृति

कम्बुज के बहुत-से अभिलेख ऐसे भी हैं, जिनकी रचना संस्कृत के साथ-साथ खेमर भाषा में भी की गई है। राजा उदयादित्यवर्मा के स्दोक काक थोम अभिलेख में संस्कृत की १६२ पंक्तियाँ (१३० श्लोक) हैं, और रूमर भाषा की १४६ पंक्तियाँ हैं। जयवर्मा पञ्चम के बन्ते स्नेई अभिलेख में संस्कृत के ४४ श्लोकों के साथ-साथ छमेर भाषा में भी ११ पंक्तियाँ उत्कीणं हैं। हपंवर्मा तृतीय के लोंवेक शिलालेख में संस्कृत के ५६ श्लोक हैं और रूमर भाषा के अभिलेख की ४५ पंक्तियाँ हैं। इन अभिलेखों में छमेर भाषा की पंक्तियों में संस्कृत श्लोकों का अनुवाद ही नहीं है, अपित उनमें ऐसी भी वातें हैं, जो संस्कृत श्लोकों में नहीं हैं। इसीलिए इन अभिलेखों के दोनों ही भागों का अनुशीलन उपयोगी हैं। अनेक राजाओं तथा पण्डितों के संस्कृत नामों के साथ खेम अभिलेखों में उनके छमेर नाम व विरुद भी दिए गए हैं, जिनसे कम्बुज देश की संस्कृति के एक अन्य पहलू का भी परिचय प्राप्त होता हैं। स्दोक काक थोम अभिलेख के छमेर भाग में श्रीजयेन्द्र पण्डित के गुरु का नाम कन्नतम् अञ्च श्री वागीन्द्र पण्डित लिखा गया है। यह स्पष्ट है, कि कन्नतम् अञ्च गुरु का छमेर विरुद है।

कम्बुज के अभिलेखों में जिस संस्कृत भाषा का प्रयोग किया है, वह प्रायः शुद्ध है और उसमें पणिनि की अव्टाच्यायी तथा पतञ्जिल के महाभाव्य में प्रतिपादित व्याकरण सम्बन्धी नियमों का पालन किया गया है। इसका कारण यह है, कि भारत के समान कम्बुज में भी पाणिनि और पतञ्जिल के व्याकरण का पठन-पाठन होता था। एक अभिलेख में राजा यशोवमी के विषय में तो यह भी कहा गया है, कि उसने महाभाष्य की व्याख्या भी की थी। यशोवमी का यह क्लोक निम्नलिखित है—

नागेन्द्र वक्त्रविषदुष्टतयेव भाष्यं मोहप्रदं प्रतिपदं किल शाब्दिकानाम् । व्याख्यामृतेन वदनेन्दुविनिर्गतेन यस्य प्रवोधकरमेव पुनः प्रयुक्तम् ॥

यद्यपि कम्बुज के बहुसंख्यक अभिलेखों की संस्कृत भाषा व्याकरण की दृष्टि से शुद्ध है, पर कितपय अभिलेख ऐसे भी हैं जिनमें विभिक्ति, लिंग आदि के प्रयोग पाणिनीय व्याकरण के अनुरूप नहीं हैं। ये अभिलेख प्राय: बाद के हैं, जब कि तुक आक्रमणों के कारण भारत के सांस्कृतिक विकास में बाधा उपस्थित हो गई थी, और दक्षिण-पूर्वी एशिया के राज्यों के साथ भारत के सम्बन्ध का भी प्राय: अन्त हो गया था। इस दशा में यदि कम्बुज की संस्कृत भाषा का विकास भारत की संस्कृत से कुछ भिन्न प्रकार से होने लग गया हो, तो यह स्वाभाविक ही था। यही कारण है, जो कम्बुज के अभिलेखों की संस्कृत में ऐसे प्रयोग भी मिलते है, जो पाणिनीय व्याकरण के अनुरूप नहीं हैं। उनमें कितपय ऐसे शब्द भी आये हैं, जो भारत के संस्कृत काव्यों एवं अभिलेखों में नहीं पाये जाते। इसमें सन्देह नहीं, कि कम्बुज के अभिलेख उस देश में भारतीय संस्कृति की सत्ता के ठोस प्रमाण हैं। उनके अनुशोलन से एक ऐसे देश का चित्र हमारे सम्मुख उपस्थित हो जाता है, जहाँ भारतीय धर्मों का प्रचार था, जहाँ शिव, विष्णु और बुद्ध के मन्दिर स्थापित थे, जहाँ पौराणिक और बौद्ध देवी-देवताओं की मूर्तियाँ प्रतिष्ठापित की जाती थीं, जहाँ वेदशास्त्र पुराणों का पठन-पाठन होता था, और जहाँ के राजा अपने आदेश संस्कृत भाषा में जारी किया करते थे।

# (२) अङ्कोर क्षेत्र के अवशेष<sup>,</sup>

कम्बुज देश में भवन निर्माण कला और मूर्तिकला का विकास किस प्रकार हुआ, और इन पर भारत का प्रभाव किस अंश तक था, इस विषय पर हम अगले प्रकरण में विचार करेंगे। पर अङ्कोर क्षेत्र में विद्यमान भारतीय संस्कृति के जो ठोस अवशेष दर्शकों को आश्चर्य में डालते हैं, पहले उनका उल्लेख करना उपयोगी होगा।

राजा यशोवर्मा (८८६-६०६ ई०) ने सबसे पूर्व अङ्कोर क्षेत्र को अपनी राज-घानी बनाने के लिए चुना था। उदयादित्यवर्गा के स्दोक काक थोम अभिलेख में लिखा है, कि ''तब परमभट्टारक परमिशवलोक (यशोवर्मा) ने यशोधरपुर नगरी वसायी और जगत-ता-राजा (देवराज) को हरिहरालय से ले आये। फिर परमभट्टारक ने केन्द्रीय शिखर (मन्दिर) वनवाया, और वामशिव ने उसके मध्य में पवित्र लिंग (देवराज) को प्रतिष्ठापित किया।" जिस केन्द्रीय शिखर या मन्दिर के चारों ओर यशोधरपूर वसाया गया था, वह कौन-सा था, इस प्रश्न पर विद्वानों में मतभेद रहा है। पहले यह माना जाता था, कि यह वायोन का मन्दिर था जो इस समय भी विद्यमान है। पर अब इस मन्तव्य का निराकरण किया जा चुका है, और यह माना जाता है कि यशोवर्मा द्वारा निर्मित यशोधरपुर नगर फ्नोम बखेङ् के मन्दिर का केन्द्र बना कर बसाया गया था। फुनोम बलेड़् के मन्दिर की स्थित अङ्कोर वात और अङ्कोर थोम के बीच में है, और उसके चारों ओर यशोवर्मा ने अपने नाम से जिस नगर को वसाया या, वह तीन सदी के लगभग तक कम्बुज देश की राजधानी रहा। बाद में राजा जयवर्मा सप्तम (११८१-१२०१) ने अङ्कोर क्षेत्र में ही एक नये नगर का निर्माण कराया, जिसका केन्द्र वायोन मन्दिर था। जयवर्मा सप्तम द्वारा स्थापित यह नगर ही अङ्कोर थोम कहाता है, जो यशोधरपुर के स्थान पर कम्बुज देश की राजधानी वन गया। इस नये नगर के निर्माण से पूर्व राजा सूर्यवर्मा हितीये (१११२-५२ ई०) ने अङ्कीर वात के उस प्रसिद्ध मन्दिर का निर्माण कराया था, जो कम्बुज देश की सबसे अद्भूत वास्तुकृति है। अङ्कीर क्षेत्र में जहाँ यशोवम द्वारा निमित यशोधरपुर के और जयवम सिप्तम द्वारा निर्मित अङ्कोर थोम के भग्नावशेष विद्यमान हैं, वहाँ उनसे भी अधिक महत्त्व के अवशेष अङ्कोर वात के मन्दिर के हैं। इनके अतिरिक्त अन्य भी बहुत-से मन्दिरों के भग्नावशेष इस क्षेत्र में है, जो कम्बुज की वास्तुकला के क्रिमिक विकास के परिचायक हैं।

अङ्कोर वात -- यह एक विशाल मन्दिर है, जिसके चारों ओर की परिखा चौड़ाई में ६५० फीट है। इसे परिखा के बजाय झील कहना अधिक उपयुक्त होगा। मन्दिर ढाई मील के घेरे में स्थित है, अतः इस परिखा की लम्वाई भी ढाई मील के लगभग है क्योंकि परिखा के मन्दिर को चारों ओर से घेरा हुआ है । परिखा के साथ-साथ अन्दर की ओर एक प्राचीर है, जो मन्दिर के चारों और वनी है। जैसे दुर्गों के चारों ओर ऊँची दीवार (प्राचीर) होती है, जो परिखा द्वारा घिरी रहती है, ठीक वैसे ही इस मन्दिर में भी है। जल से भरी परिखा को पार कर मन्दिर में जाने के लिए एक पल वना है, जो छत्तीस फीट चौड़ा है। पुल के दोनों ओर जंगले वने हैं, जिनके स्तम्भों पर नागों की मूर्तियाँ बनायी गई हैं और इन नागों ने अपने फण आगे की और फैलाये हुए हैं। परिखा के पूल से पार कर जब प्राचीर पर पहुँचते हैं, तो वहाँ से अन्दर जाने के लिए एक विशाल द्वार बना है जिसके दोनों ओर पहले दो इमारतें थीं जो पुस्तकालयों के काम आती थीं। इस द्वार का मुख पश्चिम की ओर है। इससे अन्दर प्रविष्ट होते ही एक लम्बी गैलरी मिलती है जो चतुर्भुज आकार की है। यह गैलरी पूर्व से पश्चिम की क्षोर २६५ गज है और उत्तर से दक्षिण की ओर २२४ गज । इस प्रकार इस गैलरी की कूल लम्बाई १००० गज के लगभग हो जाती है। इसके बड़े भाग (२५०० फीट के लगभग) में बहुत-सी चित्रावलियां अंकित हैं, जिनका सम्बन्ध विष्णु और यमलोक के कथानकों के साथ है। यह गेलरी एक ऐसे पथ के रूप में है, जो ऊपर से ढका हुआ है और जिसने मन्दिर के सबसे निचले स्तर-भाग को चारों ओर से घेर रखा है। ऊपर की तरफ जाने के लिए मूख्य द्वार से एक सोपान गई है, जिससे ऊपर चढ़ने के वाद एक बड़ा सहन आ जाता है, जिसमें भी अनेक गैलरियां वनी हैं और उन गैलरियों के कारण वहाँ चार चौक भी वन गये हैं। यहाँ से फिर एक अन्य सोपान ऊपर की ओर जाती है, जो एक खुले आंगन में पहुँच जाती है। यह आंगन एक विशाल ऊँचे प्लेटफार्म के समान है, जिसके चारों कोनों पर बुर्ज या शिखर बने हुए हैं, और जिसके चारों ओर ऐसे स्तम्भों की एक भ्रुंखला विद्यमान हैं जिन्हें ऊपर से जोड़ा हुआ है। नीचे की भूमि से यह प्लेटफार्म पर्याप्त ऊँचाई पर है, क्योंकि इस तक पहुँचने के लिए दो सोपानों से चढ़ना पड़ता है। इस प्लटफार्म के बीच में एक ऊँचा पिरामिड बनाया गया है, जिसके ऊपर मुख्य मन्दिर विद्यमान है। इस मन्दिर में पहुँचने के लिए पर्वताकार पिरामिड के चारों ओर सीढ़ियाँ वनाई गई हैं। इस मन्दिर के केन्द्रीय शिखर की ऊँचाई भूमि की सतह से २१० फीट है। जिस प्लेटफार्म के ऊँचे पिरामिड पर मन्दिर या देवस्थान निर्मित है, उसके चारों कीनों पर चार अन्य शिलर वने हुए हैं, जो केन्द्रीय शिखर की तुलना में ऊँचाई में कम हैं। पहले इस मन्दिर में देवराज की मूर्ति प्रतिष्ठापित थी, जो अव वहाँ नहीं है। केन्द्रीय शिखर के नीचे एक कुर्या है, जो १२० फीट गहरा है। उससे कुछ सुवर्ण निर्मित वस्तुएँ भी उपलब्ध हुई हैं।

अङ्कोर वात के मन्दिरं की भित्तियों तथा गैलिरियों में पापाण को खोदकर जो अलंकरण बनाये गये हैं, वे अत्यन्त सुन्दर तथा कलात्मक हैं। भित्तियों पर फूलपत्तों और देवकन्याओं को बहुत बारीकी से बनाया गया है। प्रस्तरों पर उत्कीणं करके जो चित्राविलयाँ बनाई गई हैं, उनका सम्बन्ध केवल देवी-देवताओं से ही नहीं है। एक स्थान पर राजा, रानी और राजकुमारों के चित्र उत्कीणं हैं। वहीं भाले और धनुप-बाण लिए अंगरक्षक बनाये गये हैं, जिनके सामने कानों में कुण्डल धारण किए हुए लम्बे ब्राह्मण बड़े गर्व के साथ विराजमान हैं। अन्यत्न मन्त्रियों की मूर्तियां भी उत्कीणं हैं। एक स्थान पर सेनापितयों की प्रतिमाएँ भी विद्यमान हैं। बहुत-सी मूर्तियों तथा दृश्यों के नीचे नाम भी खुदे हैं। अङ्कोर वात की गैलिरियों में जो चित्राविलयां उत्कीणं हैं, उनमें विष्णु और कृष्ण की कथाएँ, असुरों और देवों द्वारा समुद्र का मन्यन, तथा

रामायण की कथाएँ विशेष रूप से अंकित हैं।

अङ्कोर योम —अङ्कोर वात के उत्तर में एक मील की दूरी पर अङ्कोर थोम की स्थिति है, जिसे राजा जयवर्मा सप्तम (११८१-१२०१) ने एक नई नगरी के रूप में बसाया या और यशोघरपुर के स्थान पर उसे अपनी राजधानी बनाया था। यह नगरी अब प्राय: घ्वंस हो चुकी है, पर इसके जो भग्नावशेष विद्यमान हैं, उनसे यह स्वष्ट है कि इसके चारों ओर एक ऊँची दीवार (प्राचीर) थी, जो एक ३३० फीट चौड़ी परिखा से घिरी हुई थी। परिखा की कुल लम्बाई साढ़े आठ मील के लगभग थी, और उसके दोनों किनारों के साथ-साथ विशालाकार पत्थर लगाये गये थे। नगरी प्राय: वर्गाकार थी, और उसका प्रत्येक पाश्वं दो मील लम्बा था। परिला को पार कर नगरी तक जाने के लिए पाँच पुल बनाये गये थे। जिनकी मुंडेरें पत्यर की थीं और उन्हें इस ढंग से बनाया गया था, कि उनसे नौ सिरवाले साँप झाँकते दिखायी दें। पूलों के दोनों ओर विशालकाय दैत्य बनाये गये थे, जिन्होंने सांपों को अपने हाथों में पकड़ा हुआ था। पूलों से परिखा को पार करने पर प्राचीर आती थी, जिसमें पाँच महाद्वार बने हुए थे। पाँचों द्वार एक जैसे थे। उनकी तोरण तक ऊंचाई ३० फीट थी और चौड़ाई में वे १५ फीट थे। द्वारों के दोनों पाक्वों को हाथियों के सिरों पर उठाया हुआ दिखाया गया था। हारों के तोरणों पर शिखर बने हैं, जिसके कारण उनकी ऊँचाई ७० फीट हो गई है। अङ्कोर योम नगरी के ठीक बीच में वायोन का मन्दिर था, जिसके उत्तर में एक खला मैदान था, जिसकी लम्बाई ७६५ गज और चौड़ाई १६५ गज थी। इस मैदान के एक ओर वायोन का मन्दिर था और अन्य और वापुओन, फिमेनाक आदि की इमारतें थीं। नगरी के महाद्वारों से तीन महापथ बायोर के मन्दिर की और जाते थे, और दो महापथ मन्दिर के उत्तर में स्थित मैदान की ओर। ये महापय १००० फीट चीड़े थे। नगरी की मूख्य इमारतें इन महापयों के समीप वनी हुई थीं, जिनमें राजप्रासाद और राज्य के प्रमुख मन्त्रियों, पदाधिकारियों और अन्य सम्भ्रान्त लोगों के निवासस्थान प्रमुख थे। सरकारी कामकाज के भवन, मन्दिर और मठ आदि भी नगरी के भीतरी क्षेत्र में थे। पर सर्वसाधारण जनता परिखा के बाहर निवास किया करती थी। कितने ही सरोवर भी इस नगरी में बने हुए थे। अङ्कोर थोम की पुरानी इमारतें वर्तमान समय में प्रायः नष्ट हो गई हैं, पर उनके ध्वंसावशेष अब भी विद्यमान हैं। महापयों के दोनों ओर वापुओन के मन्दिरों के आस-पास और टूटे-फूटे सरोवरों के समीप ईटों, पत्यरों और ठीकरों के बड़े-बड़े ढेर इस नगरी के पुराने गौरव का स्मरण दिलाने के लिए पर्याप्त हैं। मतियों के खण्ड भी वहाँ सर्वत बिखरे पड़े हैं।

बायोन का मन्दिर - जयवर्मा सप्तम द्वारा स्थापित अङ्कोर थोम नगरी के ठीक मध्य में वायोंन मन्दिर की स्थिति थी, जो वर्तमान समय में भी कुछ भग्न दशा में विद्यमान है। इस मन्दिर की दीवारें पत्थरों से बनायी गई हैं, और उन पर नानाविध चित्राविलयां उत्कीर्ण हैं। मन्दिर के मुख्य द्वार के सामने मैदान में दोनों ओर दो पुष्करणियाँ हैं। वायोन मन्दिर के शिखर की ऊँचाई १५० फीट है। इस मुख्य शिखर के अतिरिक्त चालीस अन्य शिखर भी वहाँ हैं. जिनकी ऊँचाई अपेक्षया कम है। शिखरों

में चारों दिशाओं की ओर मुख बने हुए हैं, जो जिनेत्रधारी शिव के मुख है। उन पर शिव की जटाएँ बड़ी बारीकी से उस्कीण की गई हैं। ये जटाएँ कभी सुवर्णरिञ्जत थीं। मन्दिर की भित्तियों तथा गैलरियों में बहुत-से चित्र विद्यमान हैं, जिन्हें प्रस्तरिमलाओं पर उत्कीर्ण करके बनाया गया है। इन चित्रों में अनेकविद्य दृश्य अंकित किए गये हैं। कहीं युद्ध के दृश्य हैं, सेनानायक व सामन्त हाथियों पर वैठे घनुष हाथ में लिए हुए हैं, पदाति सैनिक भाले और ढाल लिए खड़े हैं, और कुछ लोग छाती पर रस्से लपेटे हुए हैं। कहीं दाढीवाले ब्राह्मण यज्ञीपवीत पहने वृक्षों की छाया में वैठे हैं। कहीं कुश्ती ही रही है, वादक बीणा बजा रहे हैं और नट एवं बाजीगर अपनी कला का प्रदर्शन कर रहे हैं। कहीं राजा केवल एक घोती पहने और गले में हार डाले खिड़की पर बैठा है। उसके चारों ओर परिचारक खड़े हैं। खिड़की के नीचे हिरण, सांड, गैंडा, खरगोग आदि को ले जाया जा रहा है कहीं शवयात्रा का दृश्य दिखाया गया है। कहीं राजकुमारियाँ पालिकयों पर जा रही हैं, और कहीं बैल रथ को खींच रहे हैं। मछली पकड़ने के दृश्य, समुद्र का युद्ध, परास्त हुए देशों से अपार घन सम्पत्ति लाते हुए हाथी —सभी प्रकार के दश्य वायोन मन्दिर की भित्तियों पर अंकित हैं। लौकिक जीवन के साथ सम्बन्ध रखने वाले इन चित्नों के अतिरिक्त बहुत-से चित्र वहाँ ऐसे भी हैं, जिनमें पौराणिक कथाओं, देवताओं के महातम्य तथा रामायण आदि के कथानकों को अंकित किया गया है। एकी चित्र में ऋढ़ शंकर अपनी तृतीय आँख की ज्वाला से कामदेव को भस्म करते हए दिखाये गए हैं। पौराणिक गाथाओं के बहुत-से दृश्य इस मन्दिर की भित्तियों पर उत्कीण हैं। राजा जयवर्मा सप्तम बौद्ध घर्म के अनुयायी थे, अतः स्वाभाविक रूप से बौद्ध मुतियों तथा चित्रों को भी इस मन्दिर में स्थान प्राप्त हुआ है। एक चित्र में बोधिसत्व अवलोकितेश्वर कमल पर खड़े हैं। उनके हाथों में कमल, पुंस्तक, माला और दर्पण हैं, और चारों ओर उड़ती हुई अप्सराएँ हैं।

कम्बुज देश का राजकीय उपास्यदेव जगत ता राजा या देवराज था। वायोन के मन्दिर में भी उसी की मूर्ति प्रतिष्ठापित थी। पर कम्बुज राज्य के विविध प्रदेशों में स्थानीय देवता भी थे, जिनकी पूजा वहां के लोग किया करते थे। इन विविध देवी-देवताओं की मूर्तियाँ भी वायोन मन्दिर में स्थापित की गई थीं। बौद्ध जयवर्मा सप्तम ने जिन लोकेश्वरों या अवलौकितेश्वरों की मूर्तियाँ इस मन्दिर में स्थापित करायी थीं, वे भी देवाधिदेव देवराज की शक्ति को ही अभिन्यक्त करती थीं। बायोन में पौराणिक और बौद्ध धर्मों का बहुत सुन्दर रूप से समन्वय हुआ था।

नेअक पेअन मन्दिर — अङ्कोर थोम नगरी के अन्दर ही एक अन्य मन्दिर के भी भग्नावशेष विद्यमान हैं, जिसे नेअक पेअन मन्दिर कहते हैं। इसका निर्माण तेरहवीं सदी के उत्तरार्घ में हुआ था यह मन्दिर एक ऐसे आधार पर खड़ा है जिसे कमलाकार बनाया गया है। यह कमलाकार आधार एक जलाशय पर बना है, जिसके साथ चार अन्य छोटे जलाशय भी हैं। बड़े जलाशय से छोटे जलाशयों में जल डालने के लिए चार फब्वारे बने हैं, जिनके मुख शेर, घोड़े, हाथी और मनुष्यों के मुखों की अनुकृति में बनाप्रे गये हैं। मन्दिर के कमलाकार आधार को दो नागों ने लपेटा हुआ है। मन्दिर का कैवस

एक शिखर है, जिसका आमलक कमल के सदृश है। इस मन्दिर में बोधिसत्व लोकेश्वर की मूर्ति प्रतिष्ठापित थी।

बन्ते स्नेई—इस मन्दिर का निर्माण चौदहवीं सदी के प्रारम्भ में राजा श्रीन्द्रवर्मा के गुरु द्वारा कराया गया था। यहाँ एक ही प्लेटफार्म पर तीन शैवमन्दिर विद्यमान हैं, जिनके चारों ओर खुली जगह है। मन्दिरों के शिखर पर कलश बनाये गये हैं। उनमें प्रवेशद्वार तो एक-एक है, पर शेष तीनों ओर ऐसी दीवार हैं जो देखने में द्वार मालूम होती हैं। इन मन्दिरों का महत्त्व इनकी भित्तियों आदि पर बनी हुई मूर्तियों तथा चित्रों के कारण हैं। दीवारों में बने हुए बालों में देवमूर्तियों का निर्माण किया गया है, और उन्हें चारों ओर से कलात्मक पत्न-पुष्पों से अलंकृत किया गया है। मन्दिरों के अतिरिक्त दो अन्य इमारतों की भी यहाँ सत्ता है, जिनका निर्माण पुस्तकालयों के लिए किया गया था। इनमें से एक पर उत्कीण वह मूर्ति विशेष महत्त्व की है, जिसमें रावण कैलाश पर्वंत को उठा रहा है।

फ्नोम बखेंग— राजा यशोवर्मा ने नौवीं सदी के अन्तिम भाग में यशोधरपुर नाम से जिस नगरी का निर्माण कराया था, वह भी अङ्कोर के क्षेत्र में ही स्थित थी। उसकी स्थित अङ्कोर वात और अङ्कोर थोम के बीच में थी। इस नगरी को फ्नोम बखेंग के मन्दिर के चारों ओर उसी तरह से बनाया गया था, जैसे कि बायोन के मन्दिर को केन्द्र बनाकर अङ्कोर थोम का निर्माण किया गया था। जगत का राजा देवराज के मन्दिर ऊंचे स्थान (जो कैनाश या मेरु पर्वत का प्रतिनिधित्त्व करते हों) पर बनाये जाते थे। अतः फ्नोम बखेंग के मन्दिर का निर्माण भी एक ऐसे ऊँचे स्थान पर किया गया था, जिसके लिए एक पहाड़ी को तरास कर पाँच चतुवरों या मंजिलों के पिरामिड में परिणत कर दिया गया था। सबसे ऊपर के चवूतरे पर मन्दिर का निर्माण किया गया था, जिसमें यशोधरेश्वर नामक शिवलिंग प्रतिष्ठापित था। यही शिवलिंग जगतनता राजा (देवराज) का भी प्रतीक था। फ्नोम बखेंग की यह मुख्य इमारत अब नष्ट हो गई है, पर सबसे ऊपर के चवूतरे पर बने हुए पाँच बुर्ज (शिखर) अब भी विद्यमान है। इसी प्रकार के (परन्तु ऊँचाई में कम) शिखर निचले चवूतरों पर भी वने हैं। निचले चवूतरे से उपरले चवूतरे पर जाने के लिए सोपान वनी हैं।

फिमानक—फिमानक मन्दिर का निर्माण भी अङ्कोर खेंब के अन्तर्गत यशोधरपुर नगरी में दसवीं सदी में किया गया था। इसे भी एक ऐसे ऊंचे स्थान पर बनाया गया है, जिसके लिए तीन चबूतरों द मंजिलों वाला एक अच्छा ऊँचा पिरामिड निर्मित है। निचले चबूतरे से उपरले चबूतरे पर जाने के लिए सोपान बनायी गई हैं, जिनके दोनों ओर पत्थर के बने सिंह बैठे हुए हैं। सबसे ऊपर के चबूतरे पर मन्दिर की जो इमारत है, उस पर बर्तमान समय में कोई शिखर नहीं हैं। सम्भवतः, वे नष्ट हो गये हैं। फिमानक के मन्दिर की अनेक गैलरियाँ इस समय भी सुरक्षित दशों में हैं, और वहाँ जो बहुत-से कोष्ठ बने हैं, वे सम्भवतः, यात्रियों के निवास और भिक्षा के रूप में घान्य के वितरण के काम में आया करते थे।

ताकेओ का मन्दिर - यह भी एक ऊँचे प्लेटफार्म पर बना है, जिसका निर्माण एक

के ऊपर एक बने कई चबूतरों (मंजिलों) से हुआ है। सबसे ऊपर के चबूतरे पर शिव का मन्दिर है, जिसके आठ शिखर हैं। ये आठ शिखर शिव के 'अष्टवपुओं' के प्रतीक हैं। फिमानक के मन्दिर की भौति इसमें भी गैलरियों की सत्ता है।

परसेई चमकोङ् — अङ्कोर के क्षेत्र के मन्दिरों में यह भी बहुत पुराना है। इसका निर्माण दसवीं सदी के मध्य भाग में हुआ था। इसे भी एक ऐसे ऊँचे स्थान पर बनाया गया था जो कैनाश या मरु पर्वत का प्रतीक है। जिस ऊँचे पिरामिड पर इस मन्दिर का निर्माण किया गया है, उसमें पाँच चवूतरे या मंजिलें हैं। निचले चवूतरे से ऊपरले चवूतरे पर जाने के लिए चारों ओर चार सोपान बनी हैं। पहले इन सोपानों के दोनों बोर भी बने थे, पर अब वे नहीं रहे हैं।

लोले के मन्दिर—इनका निर्माण राजा यशोवर्मा द्वारा कराया गया था। ये सव एक ही चवूतरे पर वने हैं, और इनमें प्रधानतया शिव और पार्वती की मूर्तियाँ प्रतिष्ठापित हैं। मन्दिरों के ढारों के दोनों बोर ढारपालों की मूर्तियाँ खड़ी हैं, और उनके ऊपर तथा विविध पार्थों में अनेक आले बने हुए हैं, जिनमें विविध देवी-देवताओं की मूर्तियाँ है। मन्दिरों की छतों से ऊपर ऊँचे शिखर हैं जो कई भागों में विभक्त हैं और नीचे से ऊपर छोटे होते जाते हैं। शिखरों के निर्माण के लिए इँटों का प्रयोग किया गया है, पर मन्दिरों के ढार पत्थर के बने हैं। बालों की मूर्तियों को बनाने में चूने का भी उपयोग हुआ है।

अङ्कोर के क्षेत्र अतिरिक्त कम्बुज में अन्यत्न भारतीय संस्कृति के जो ठोस अवशेष विद्यमान है, उन पर कम्बुज की कला में क्रमिक विकास का विवेचन करते हुए अगले प्रकरण में प्रकाश हाला जायगा।

## (३) कम्बुज की कला का ऋमिक विकास

मन्दिरों और मूर्तियों के रूप में भारतीय मंस्कृति के जो ठोस अवशेष कम्बोडिया में विद्यमान हैं, वे वस्तुतः अत्यत समृद्ध तथा अद्भुत हैं। ये अवशेष प्रधानतया अङ्कार क्षेत्र में केन्द्रित हैं। उन्नीसवीं सदी के मध्य तक आधुनिक विद्वानों को इनका कोई भी परिज्ञान नेहीं था। वनस्पतिशास्त्र के एक फेञ्च विद्वान् औरी मूहो (Henri Mouhot) ने १८६० में इनका पता लगाया। स्थानीय लोगों से उन्होंने सुना कि पुराने जमाने के उजड़े हुए नगर सधन जंगल में विद्यमान हैं, और कोई भी मनुष्य उनमें नहीं रहता। उत्सुकतावश फेञ्च विद्वान् जंगल में गये, और वहां उन्हें ऊँचे-ऊँचे मन्दिरों के शिखर दिखानो दिये। इन मन्दिरों की इमारतें वृक्षों व लताओं से पूरी तरह ढक गई थीं। औरी मूहो इन्हें देखकर आश्चर्यचिकत रह गया, और इनके विषय में उसने लिखा कि ये संसार की अत्यंत आश्चर्यचिकत इमारतें हैं। ऐसी इमारतें ग्रीस और रोम में भी कभी नहीं वनायी गई थीं।

इसमें सन्देह नहीं, कि वास्तुकला के श्रेबर्ट्स कम्बुज के लोगों ने असाधारण उन्नति की थी। पर वहाँ इस कला का विकास धीरे-धीरे हुआ, और भारतीयों ने उसे बहुत प्रभावित किया।

१११

प्रारम्भिक काल — कम्बोडिया के क्षेत्र में भारतीयों का जो सबसे पुराना उपनिवेश या, और कौण्डिन्य नामक ब्राह्मण ने जिसकी स्थापना की थी, चीनी ग्रन्थों में उसे फूनान कहा गया है। फूनान का यह राज्य सातवीं सदी तक कायम रहा था। इस काल के जो भी भग्नावशेष इस समय विद्यमान हैं, उन पर भारतीय प्रभाव बहुत स्पष्ट हैं। फूनान के निवासी जातीय दृष्टि से संकर थे। वहां के मूल निवासियों के साथ मिलकर और उनसे विवाह-सम्बन्ध स्थापित कर भारतीय उपनिवेशकों ने एक संकर जाति को उत्पन्न कर दिया था, सांस्कृतिक दृष्टि से जो भारत से बहुत अधिक प्रभावित थी। इस दशा में यह सर्वथा स्वाभाविक था, कि वहां के भवनों, मन्दिरों और मूर्तियों आदि पर भी भारत का प्रभाव हो। यही कारण है, कि पांचवीं, छठी और सातवीं सदियों के जो बहुतसे मन्दिर आदि इस समय मिले हैं, वे भवनिर्माण तथा स्थापत्य की भारतीय कला से पूर्णतया प्रभावित हैं। जो भारतीय उपनिवेशक इस प्राचीन काल में कम्बोडिया के क्षेत्र में जाकर बसे थे, वे अपने धर्म, भाषा आदि के साथ अपनी वास्तु एवं स्थापत्य कलाओं को भी अपने साथ ले गये थे, और उन्होंने उसी के अनुसार वहां मन्दिरों आदि का निर्माण किया था।

सैंगीन से अङ्कोर को जाने वाली सड़क पर स्थित कोम्पोंग थोम के समीप जो दुर्गम जंगल है, उसमें सम्बोर और प्रेई कुकाकी प्राचीन नगरियों के भग्नावशेष विद्यमान है । ये नगरियां फुनान राज्य की राजधानियां भी रही थीं । इसके भग्नावशेषों में बहुत से पुराने मन्दिर अब भी देखे जा सकते हैं, जो झाड़-झंकार द्वारा ढके हुए हैं और जिन पर वृक्ष भी उग आये हैं। पर इस समय भी वे इतनी सुरक्षित दशा में हैं, कि उनसे फूनान की वास्तुकला का सुचार रूप से निरूपण किया जा सकता है। ये मन्दिर प्रायः ईटों से वने हैं, यद्यपि इनके निर्माण में पत्थरों का भी प्रयोग किया गया है। ये मन्दिर छोटे-छोटे हैं, और गोल न होकर या तो वर्गाकार हैं और या आयताकार। इनके वीच में गर्भगृह हैं, जिनमें शिवलिञ्ज या देवमूर्ति की प्रतिष्ठापित किया जाता था। गर्भगृह के चारों और प्राय: प्रदक्षिणापय की भी सत्ता है। मन्दिर की छत पर शिखर का भी निर्माण किया गया है, जो नीचे से ऊपर की ओर निरन्तर संकरा होता जाता है। मन्दिर की भित्तियों पर मृतियों व चित्रावलियों को उत्कीणं नहीं किया गया है, पर दीवार के वाहरी ओर जो इँटें लगायी गई हैं उनमें से अनेक ऐसी भी हैं विविध प्रकार के अलंकरण जिन पर बनाये गये हैं। भारत में गुप्त युग के मन्दिरों में भी इसी प्रकार की अलंकृत ईटों का प्रयोग किया जाता था। कच्बी इँटों या टाइलों पर विविध प्रकार के बेल-बूटे एवं आकृतियाँ उत्कीर्ण कर दी जाती थीं, और फिर उन्हें आग में पका लिया जाता था। इस प्रकार पकी हुई अलंकृत पक्की ईटें मन्दिर की दीवारों के वाहरी ओर लगा दी जाती थीं । सीरपुर और भिटारगाँव के गुप्तकालीन मन्दिरों में ऐसी ईटें प्रयुक्त की गई हैं, और कम्बोडिया के प्राचीन युग के मन्दिरों में भी ऐसी ईटों का प्रयोग हुआ है। मन्दिरों के द्वारों के ऊपर प्रायः पत्यर के लिन्टल हैं, जिन पर मकर-आकृतियाँ बनायी गई हैं। दीवरों के बाहरी ओर जिन अलंकृत ईंटों का प्रयोग किया गया है, उन पर प्राय: प्रासाद की आकृति उत्कीर्ण है, जो सम्भवतः मन्दिर की ही अपनी अनुकृति है। छत और

ं दीवारों के बीच में प्राय: बाहर की ओर निकली हुई कार्निस है, जिस पर देवी-देवताओं के शीर्प वने हैं। नक्कासी की हुई या उत्कीर्ण की गई इंटें इन मन्दिरों की एक ऐसी विशेषता है, जो भारत में गुप्त युग के मन्दिरों में भी पायी जाती है।

कम्बोडिया के इन अत्यन्त प्राचीन मन्दिरों में से कुछ का परिचय देना उपयोगी है। वयङ् के मन्दिर का निर्माण सातवीं सदी के प्रारम्भिक वर्षों में हुआ था। यह एक शैंव मन्दिर है, जो पहाड़ी की चोटो पर बना है। मन्दिर आयताकार है, जिसके गभंगृह और बाह्य दीवार के बीच में प्रदक्षिणापथ है। मन्दिर की छत तीन मंजिलों की है, जिनमें ऊपर की मंजिल निचली मंजिल की तुलना में छोटी है। इन मंजिलों का कियात्मक दृष्टि से कोई उपयोग नहीं है, इन्हें केवल शोभा के लिए बनाया गया है। भारत के गुप्त युग में भी मन्दिरों के ऊथ्वं भाग को इस शैंली से बनाये जाने के उदाहरण विद्यमान हैं। मन्दिरों की दीवारों में जो बहुत-सी खिड़कियाँ बनी हुई हैं, वे नकली हैं। उन्हें भी केवल अलंकरण के हेतू बनाया गया है। वयङ् मन्दिर के निर्माण के लिए ईटों का प्रयोग किया गया है। इस मन्दिर की छत प्रायः उसी ढंग की है, जैसी कि काञ्चीपुरम् के कैलाशमन्दिर की और मामल्लपुरम् के रथ मन्दिरों की है।

कम्बोडिया के इस प्राचीन काल के बहुसंख्यक मिन्दर इंटों के बने हैं, पर सम्बोर तथा अन्यत्र कुछ ऐसे मिन्दर भी विद्यमान हैं, जो पूर्णतया पत्थरों द्वारा निर्मित हैं। ऐसा एक मिन्दर प्रेई कुक में है। यह एक आयताकार भवन है, जिसकी दीवारें विलकुल सादी हैं। पर उसमें जो चौकोर खम्बे हैं, उन पर नक्काणी की हुई है। मिन्दर की छत चपटी है, और एक विशाल शिला से बनी है। छत के चारों ओर आगे की तरफ बढ़ा हुआ कानिस है, जिस पर देवताओं के शीर्ष बने हुए हैं। गुप्त युग के भारत में भी अनेक मिन्दरों में इस शैली का प्रयोग हुआ है। सम्बोर के समीप हंचेई का मिन्दर भी पत्थर का बना है, और उसके प्रवेशद्वार के ऊपर जो लिन्टन है, उस पर चतुर्भुज अनन्तशयन की प्रतिमा उत्कीण है। इसकी छत भी चपटी है। वयङ् और सम्बोर के ये मिन्दर प्रायः वैसे ही हैं, जैसे कि भारत के गृप्त युग के मिन्दर हैं। इन पर भारत की भवन-निर्माण कला का प्रभाव इतना अधिक है, कि यह कल्पना करना असंगत नहीं होगा कि इन्हें उन शिल्पयों द्वारा वनाया गया होगा जो कि भारतीय उपनिवेशकों के साथ भारत से कम्बोडिया के प्रदेशों में गये थे।

स्मेर काल—सातवीं सदी में फूनान का राज्य अक्षुण्ण नहीं रह सका था और वहाँ अध्यवस्था उत्पन्न हो गई थी। हमेर लोगों ने इस स्थिति में लाभ उठाया, और कम्बोडिया के क्षेत्र में अपनी शनित का विस्तार किया। हमेर लोग कम्बोडिया और लाओस के उत्तरी प्रदेशों के निवासी थे, और फूनान की दुवंशा से लाभ उठाकर उन्होंने अपने स्वतंत्र राज्य की स्थापना कर ली थी। पर फूनान के मूल निवासियों के समान हमेर लोग भी भारतीय सम्यता और संस्कृति के प्रभाव में आ गये थे। उन द्वारा आवाद प्रदेशों में भारतीय उपनिवेशकों ने जिस प्रकार अपने प्रभाव एवं प्रभुत्त्व का विस्तार किया, उसका वृतान्त पहले लिखा जा चुका है। हमेर लोग सभ्यता की दृष्टि से उतने पिछड़े हए नहीं थे, जैसे कि फूनान के मूल निवासी थे। अतः आठवीं सदी के वाद

कम्बोडिया में जिस भवनिर्माण कला एवं स्थापत्य कला का विकास हुआ उस पर छोर लोगों का प्रभाव भी था। आठवों सदी एवं उससे पूर्व जो मन्दिर कम्वोडिया में वने, वे विशुद्ध रूप से भारतीय थे। पर नौवीं सदी से जो मन्दिर वहाँ बनने शुरू हुए, उन पर भारतीय कला के साथ-साथ छमेर कला का भी प्रभाव है। इस काल के मन्दिर न विशुद्ध रूप से भारतीय थे, और न छमेर। दोनों कलाओं के तत्त्वों को लेकर ही उनका निर्माण किया गया था, यद्यपि भारत का प्रभाव उन पर अधिक था।

हमेर और भारतीय कलाओं के सम्मिश्रण से कम्बोडिया में जिन बहुत-से मन्दिरों का निर्माण हुआ, उनमें अङ्कोर क्षेत्र के मन्दिरों का परिचय पिछले प्रकरण में दिया जा चुका है। इस क्षेत्र से बाहर के प्रदेशों में जो बहुत-से मन्दिर हैं, उन सबका परिचय यहाँ दे सकना सम्भव नहीं है। इनमें बन्ते च्मर के मन्दिर का उल्लेख करना उपयोगी है। अङ्कोर क्षेत्र से प्रायः सौ मील उत्तर-पश्चिम की ओर यह स्थान है, जहाँ सूखी निर्जल भूमि के बीच एक कृत्रिम सरोवर बनाया गया था। इस सरोवर को पानी से भरने के लिये एक नहर लायी गई थी। सरीवर के बीच में एक मन्दिर या, और उसके पश्चिमी किनारे पर एक नगरी बसायी गई थी, जो डेढ़ मील लम्बी और सवा चार मील चौड़ी थी । नगरी के चारों ओर प्राचीर और उसके चारों ओर परिखा थी । परिखा पर चार पुल थे, जिनके दोनों ओर के जंगले नागमूर्तियों से अलंकृत थे । पुलों के बाद चार विशाल द्वार थे, जिन्हें विशाल आकार की गरुड़ मूर्तियों से सुशोभित किया गया था। इन द्वारों से जो राजपथ नगरी के भीतर जाते थे, उनके दोनों ओर सिहों की मूर्तियां बनी हुई थीं। नगरी के बीच में भी एक चतुष्कोण मन्दिर था, जिसकी दीवारों पर चित्रावलियां या मूर्तियों की पंक्तियां उत्कीणं यों। इनमें धार्मिक जुलूस, पालिकयों ्पर चलती राजकुमारियाँ, पदाति सेनाएँ, युद्ध के दृश्य, सामुद्रिक युद्ध आदि के दृश्य अंकित किये गए हैं। पौराणिक देवी-देवताओं की भी बहुत-सी मूर्तियां यहां बनी हैं। बन्ते चमर के ये भग्नावशेष वड़े महत्त्व के हैं, और अङ्कोर वात तथा अङ्कोर थोम के बाद इनका ही स्थान है। पहले यह समझा जाता था, कि बन्ते-च्मर की इस नगरी का निर्माण राजा जयवर्मा द्वितीय (नीवीं सदी) द्वारा कराया गया था। पर अब इसे यशोवर्मा द्वितीय (११६०-११८०) या जयवर्मा सप्तम (११८१-१२०१) की कृति माना जाता है। अङ्कोर क्षेत्र से वाहर पुराने मन्दिरों और अन्य इमारतों के जो बहुत-से अवशेप विद्यमान हैं, जनमें फ्नोम-कूलेन, मेबोन और प्रखान के भग्नावशेष भी महत्त्व के हैं। कला तथा शैली की दृष्टि से ये प्रायः उसी प्रकार के हैं, जैसे कि कम्बोडिया के अन्य मन्दिर व भवन हैं। ख्मेर काल की इस कला की विशेषताओं का निरूपण पहले किया जा चुका है। इसके मन्दिर प्रायः ऊँचे स्थान पर बनाये जाते है, जिन्हें कैलाश या मेरु का प्रतीक समझा जाता है। मन्दिर के ऊँचे आधार को प्राय: अनेक चबूतरों या मंजिलों द्वारा पिरामिड के रूप में बनाया जाता है, और उस पर बने मध्यवर्ती मन्दिर पर ऊँचा शिखर रहता है। उसके अतिरिक्त विभिन्न मंजिलों के चारों कोनों पर अन्य भी शिखर बनाये जाते हैं। साथ ही, मन्दिर के विविध भागों में सम्बन्ध स्थापित रखने के लिए गैलरियां बनाई जाती हैं, जिन्हें विविध चित्राविलयों तथा मूर्तियों द्वारा

विभूषित किया जाता है। जिसे ऊपर खमेर शैली कहा गया है, वहुत-से विद्वानों ने उसे क्लासिकल शैली का नाम दिया है। पर यह निर्विवाद है, कि इस पर भारतीय कला का वहुत प्रभाव है और इसकी प्रेरणा भारत की धार्मिक परम्पराओं तथा विश्वासीं से ही ली गई है।

## (४) मूर्तिकला

कम्बुज देश के प्राचीन मन्दिरों और भवनों की तुलना में वहाँ की प्राचीन मूर्तियों पर भारत का प्रभाव और भी अधिक स्पष्ट है। हमेर काल से पहले की जो मूर्तियाँ कम्बोडिया के क्षेत्र से मिली हैं, वे गुप्त युग की भारत की मूर्तियों से इतनी अधिक समता रखती हैं कि उन्हें या तो भारत से ले जाया गया समझा जा सकता है और या उन शिल्पियों द्वारा बनाया गया जो कि भारत से कम्बोडिया गये थे। इस काल की मूर्तियों में आँखें पूरी तरह से खुली हुई हैं, ओठों पर हल्की-सी मुस्कान है और वस्त्र ऐसे कलात्मक ढंग से बनाये गए हैं कि उनकी चुन्तटें सुन्दर रूप से उभरी हुई हैं। गुप्तकाल की मूर्तियों में भी ये ही बालें पाई जाती हैं। कम्बोडिया की इन प्राचीन मूर्तियों में सम्बोर के समीप प्रसत अन्देत से उपलब्ध हरिहर की एक मूर्ति विशेषरूप से उल्लेखनीय है, जो इस युग की मूर्तिकला की उत्तम उदाहरण है।

छमेर काल में कम्बोडिया की मूर्तिकला का और अधिक विकास हुआ। भारतीय प्रभाव उस पर पूर्ववत् बना रहा, पर छमेर लोगों ने अपनी प्रतिभा से उसमें कतिषय मौलिक तत्त्वों का भी समावेश किया। वेशभूषा, अलंकरण तथा कथानक के चिल्लण में इन भित्तियों को विभूषित करने के लिए जो चित्र अंकित किये गये, जनके लिए रामायण, महाभारत तथा पुराणों की कथाओं का आश्रय लिया गया, क्योंकि ये कथानक कम्बुज देश की संस्कृति के भी उसी प्रकार से अंग थे, जैसे कि भारत की संस्कृति के। पर बाद में इन चित्रावित्यों के लिए ऐसे दृश्यों व प्रसंगों का भी उपयोग किया गया, जिनका सम्बन्ध कम्बुज देश के जीवन के साथ था। बाओन मन्दिर की बाह्य दीवारों पर तथा अन्यत्र कम्बुज के जगजीवन तथा राज दरवार आदि को प्रगट करने वाले जो विविध चित्र विद्यमान हैं, उनका उल्लेख इसी अध्याय में पहले किया जा चुका है।

कम्बुज देश में प्रधानतया पौराणिक हिन्दू धर्म का प्रचार था, अतः स्वाभाविक रूप से वहाँ से पौराणिक देवी-देवताओं की मूर्तियाँ वहुत अधिक संख्या में मिली हैं। ब्रह्मा, विष्णु, शिव, गणेश, हरिहर, पार्वती, उमा, लक्ष्मी, गरुड़, बलराम आदि की बहुत, सी मूर्तियाँ वहाँ वनाई गईं, और उनसे सम्बद्ध कथानकों को भी चित्राविलयों में अंकित किया गया। कम्बुज के लोग शैंव धर्म के अनुयायी थे, अतः शिव की मूर्तियाँ वहाँ सबसे अधिक संख्या में वनीं। शिव की मूर्तियाँ वैठी और खड़ी दोनों अवस्थाओं में हैं। कुछ ऐसी शिवमूर्तियाँ भी मिली हैं, जिनमें शरीर का केवल ऊपर का भाग वनाया गया है, या केवल सिर ही है। एक मूर्ति में मुड़े हुए घुटने पर पार्वती को बैठा हुआ वनाया गया है। कांसे की एक शिवमूर्ति में शिव और पार्वती नन्दी पर आसीन हैं। वन्ते स्रेई के एक उत्कीणं चित्र में जहाँ रावण द्वारा कैलाश को उठाने का दृश्य अंकित है,

उसमें शिव पार्वती के साथ कैलाश पर बैठे हैं और उनके साथ उनके गण भी हैं। गणेश को भी हाथ जोड़े हुए दिखाया गया है। रावण द्वारा कैलाश को उठाने का प्रयत्न करते समय, पर्वत गुफाओं में जो सिह, हाथी तथा हिरण आदि थे, वे भागने लग गये और उन्हें भी इस चिल्ल में भय से भागते हुए प्रदिश्तत किया गया है। शिव की अनेक मूर्तियों में उनके माथे पर त्रिनेत्र और सिर पर चन्द्रमा भी अंकित किया गया है। मानव शरीर के रूप में बनी शिवमूर्तियों के अतिरिक्त कम्बुज देश से बहुत-से शिवलिंग भी मिले हैं, जिन्हें वहाँ मन्दिरों में प्रतिष्ठापित किया गया था।

शिव के समान विष्णु की भी कम्बुज देश में पूजा की जाती थी। विष्णु की म्रिंतयाँ खड़ी भी मिली हैं, और शेषनाग पर लेटी हुई भी। खड़ी मूर्तियों में प्रसत दस्रेई काप से उपलब्ध मूर्ति में विष्णु ने शंख, चक, गदा और पद्म धारण किए हुए हैं, और उनके मुख-मण्डल पर प्रसन्तता का भाव झलक रहा है। कौसे की एक मूर्ति शयनावस्था में है, जिसमें विष्णु के कण्ठ में माला तथा भुजाओं के कंकण हैं। मुखमण्डल अत्यंत गम्भीर है, और आखों के ऊपर कमानीदार चौड़ी भेंवें हैं। कोह केर से विष्णु का एक सिर मिला है, जो अत्यन्त सुन्दर एवं कलात्मक है। सिर पर एक ऐसी उष्णीश बनायी गई है, जो रत्नजटित है और जिसके चार घेरे नीचे से ऊपर की और छोटे होते जाते हैं। द्वारों के कहर के लिन्टलों तथा मन्दिरों की भित्तियों पर विष्णु तथा उनके साथ सम्बन्ध रखने वाले कितने ही कथानक मूर्तिरूप से उत्कीण हैं। लिन्टल पर बनी एक मूर्ति में विष्णु शेप-शब्या पर लेटे हुए हैं, उनकी नाभि से एक कमल निकला हुआ है जिस पर ब्रह्मा विराजमान हैं। भित्तियों पर अंकित चित्राविलयों में विष्णु के कूमें और नरसिंह सदृश अवतारों, और राम तथा कृष्ण से सम्बद्ध कितने ही कथानक अंकित हैं। रामायण की कथा पर आधारित मारीच का आखेट, सीताहरण, वाली और सुग्रीव का युद्ध, अशोक वाटिका में सीता, सुग्रीव और राम की मैनी तथा राम-रावण युद्ध आदि के कितने ही दृश्य कम्बुज देश के मन्दिरों की भित्तियों पर चित्रित हैं।

बह्मा की भी कुछ मूर्तियाँ कम्बुज देश से प्राप्त हुई हैं। एक मूर्ति में ब्रह्मा हंस . पर वैठे हैं। कुछ खड़ी मूर्तियों में ब्रह्मा के चार मुख और चार हाथ बनाये गये हैं। उनके कान लम्बे और छिदे हुए हैं, और मुख पर गम्भीर भाव है। पौराणिक हिन्दू धर्म में जिन विविध देवी-देवताओं की पूजा की जाती है, प्रायः उन सब की मूर्तियों का कम्बुज देश में निर्माण किया गया था। हरिहर के रूप में विष्णु और शिव की संयुक्त मूर्तियाँ भी वहाँ बनायी गई थीं। मयूर पर सवार कार्तिकेय, ऐरावत हाथी पर आरूढ़ इन्द्र, राम और बलराम, गोवर्धन को उठाये हुए कृष्ण—सबकी मूर्तियाँ कम्बोडिया के भग्नावशेषों में उपलब्ध हुई है। कम्बुज देश में जगत् ता राजा या देवराज के रूप में शिव की जो पूजा की जाती थी, उसके लिए जहाँ शिव किंग को प्रतिष्ठापित किया जाता था, वहाँ मानवरूप में भी देवराज की मूर्तियाँ बनाई जाती थीं। ऐसी एक मूर्ति में सिर के ऊपर जो उष्णीप है, उसके अनेक घेरे बनाये गये हैं, जो पिरामिड की तरह के है। मुखमण्डल अन्यत्न तेजस्वी है। भनें खूब लम्बी व कमानीदार हैं, और नाक के नीचे पनी तथा लम्बी मूर्छे हैं। शरशय्या पर पड़े भीष्म, शिव द्वारा कामदेव को भस्म किया घनी तथा लम्बी मूर्छे हैं। शरशय्या पर पड़े भीष्म, शिव द्वारा कामदेव को भस्म किया

#### २१६ दक्षिण-पूर्वी और दक्षिणी एशिया में भारतीय संस्कृति

जाना, अमृत प्राप्ति के लिए समुद्र का मन्थन, और कृष्ण की लीला आदि के कितने ही दृश्य कम्बूज के मन्दिरों की भित्तियों पर अंकित हैं। असुर, देव, यक्ष, किन्नर, राक्षस—कोई भी तो ऐसा नहीं है, जिसकी प्रतिमा वहाँ उत्कीर्ण न की गई हो। नाचती हुई अप्सराओं के मनोहर चित्र तो बहुत बड़ी संख्या में वहाँ विद्यमान हैं। ये अत्यन्त सुन्दर हैं, और इनमें अप्सराओं को नृत्य की विभिन्न मुद्राओं में चित्रित किया गया है।

सूर्यवर्मा (ग्यारहवीं सदी) और जयवर्मा सप्तम (वारहवीं सदी) के समय में कम्बुज देश में बीद धर्म का उत्कर्ष प्रारम्भ हुआ, जिसके कारण श्रीव और वैष्णव धर्म के समान उसने भी वहाँ महत्त्वपूर्ण स्थान प्राप्त कर लिया। इसीलिये वहाँ बुद्ध, वोधिस्त (अवलोकितेश्वर, मैंग्रेय आदि) और प्रज्ञापारिमता आदि की भी मूर्तियाँ बनायी जाने लगीं। कम्बुज की वौद्ध मूर्तियों और भारत की मथुरा शैंली तथा गान्धार शैंली भें बनी बौद्ध मूर्तियों में बहुत सादृश्य है। अङ्कोर वात की एक मूर्ति में बुद्ध को अभय मुद्रा में प्रदिश्त किया गया है। बायोन की एक मूर्ति में वे पद्मासन लगाये समाधि में बैठे हैं। उनकी आंखें वन्द हैं, और सिर थोड़ा सा नीचे की ओर भुका हुआ है। कितपय मूर्तियों में बुद्ध को नाग पर पद्मासन लगाये प्रदिश्ति किया गया है। उनके ऊपर नाग ने अपना फण फैलाया हुआ है। बोधिसत्व लोकेश्वर की कई ऐसी मूर्तियाँ मिली हैं, जिनमें चार हाथ हैं, और उनमें उन्होंने अमृत का कुम्भ पुस्तक, माला तथा कमल पकड़े हुए हैं।

कम्बोडिया से प्राप्त धातु को मूर्तियों में अप्सरा की एक मूर्ति विशेष रूप से उल्लेखनीय है। इस मूर्ति में एक अप्सरा कमल के फूल पर खड़ी हुई नृत्य कर रही है, और एक अन्य अप्सरा कमल की कली से वाहर निकल रही है। नृत्य करती हुई अप्सरा ने अपने दोनों हाथ ऊपर उठाये हुए हैं, और पल्लिवत कमलनाल उसके ऊपर आयी हुई है। अप्सरा के मुखमण्डल पर अनुपम भाव है।

कम्बुज में भारतीय संस्कृति की सत्ता के इन मूर्त अवशेषों को देखकर ऐसा प्रतीत होता है, कि यह देश उसी प्रकार से भारत का एक भाग था, जैसे कि अंग, बंग, गान्यार मथुरा कर्णाटक आदि थे।



चण्डी कलसन (मध्य जावा) का एक प्राचीन मन्दिर



दिएड् (जाबा) में अण्डी भीम का मेन्दिर

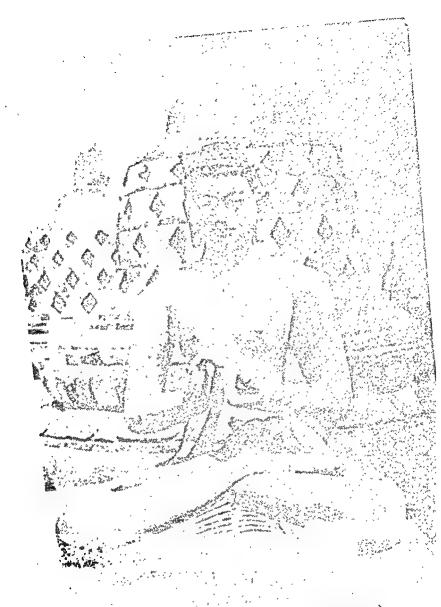

वुद्ध ग्रमोघसिद्धि की मूर्ति (बरोबदूर, जावा)

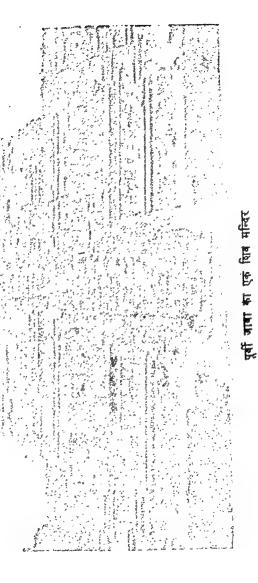

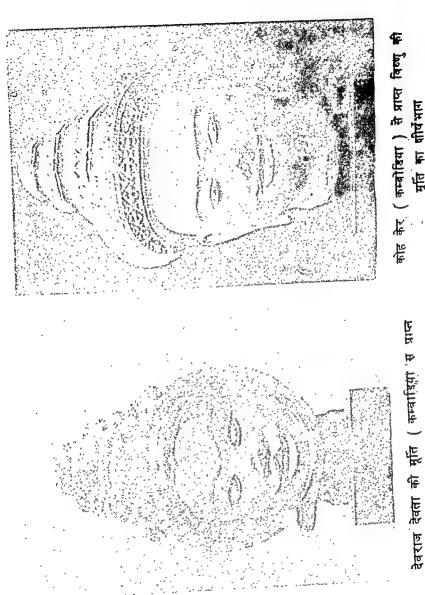



कम्बोढिया स प्राप्त भन्तरा की कांग्य भूत



जय्या से प्राप्त बोधिसत्व की बूर्ति



प्णान ( बरमा ) का प्रसिद्ध प्रातन्य विहार

#### दसवां अध्याय

# विएत-नाम के क्षेत्र में चम्पा का राज्य और उसका राजनीतिक इतिहास

#### (१) चम्पा का राज्य

वर्तमान समय में जो प्रदेश दक्षिणी विग्त-नाम का राज्य कहाते हैं, प्राय: वे ही प्राचीन काल में चम्पा के हिन्दू या भारतीय राज्य के अन्तर्गत थे। इस राज्य के पूर्व में समुद्र या, और पश्चिम में पहाड़ों की एक श्रृंखला ने इसे मेकांग की घाटी से पृथक् किया हुआ था । उत्तर में इसका विस्तार १८ अक्षांश तक था, और उत्तरी विएत-नाम के भी अनेक प्रदेश इसमें सम्मिलित थे। पर्वत शृंखलाओं और समुद्र से घिरा हुआ देश चौड़ाई में बहुत कम था, और अनेक पहाड़ियों ने इसे ऐसे भागों में विभक्त कर दिया था, जिनमें कि परस्पर सम्पर्क बहुत कम रहता था। यही कारण है, जो इस देश में अनेक स्वतन्त्र एवं पृथक् वस्तियां स्थापित हो गयी थीं, और उनका यही प्रयत्न रहता था कि वे अपने पृथक्तव को कायम रखें। इस प्राचीन चम्पा देश के निवासी दो प्रकार के थे। जातीय दृष्टि से या नसल में उनमें कोई भिन्नता नहीं थी, दोनों का सम्बन्ध आस्ट्रोनीसियन नसल से था। पर उनका एक वर्ग सभ्यता में वहन पिछड़ा हवा था, वह जंगली दशा में था, जबिक दूसरे वर्ग ने सभ्यता के क्षेत्र में अच्छी उन्नति कर ली थी। यह सभ्य वर्ग 'चम' कहाता था, जिसका यह नाम चम्पा के भारतीय उपनिवेश के कारण ही पड़ा था। भारतीयों के इस देश में वसने से पूर्व वहाँ के ये मूल निवासी क्या कहाते थे, यह ज्ञात नहीं है। पर जब भारतीय उपनिवेशक वहां वस गये और उन्होंने चम्पा को स्थापित कर लिया. तो सध्य भारतीयों के सम्पर्क में अकार इस देश के जिन मूल निवासियों ने अपने को सभ्य बना लिया, वे 'चम' कहाने लगे। इसके विपरीत वहाँ के जो मूल निवासी पहले के समान असभ्य व जंगली दशा में ही रहे, उन्हें म्लेच्छ कहा जाने लगा।

दक्षिणी तिएत-नाम के क्षेत्र में भारतीयों ने अपने उपनिवेश वसाने कव प्रारम्भ किये और उनका प्रारम्भिक इतिहास क्या था, यह जात नहीं है। इस विषय में प्राचीन बीनी ग्रन्थ ही कुछ प्रकाश डालते हैं, और चम्पा के प्रारम्भिक इतिहास के सम्बन्ध में हमें जो कुछ भी जानकारी है, उसके प्रधान साधन ये चीनी ग्रन्थ ही हैं। पर बाद में संस्कृत भाषा के अभिलेख भी इस देश में मिलने लगते हैं, जिनसे वहाँ के प्राचीन इतिहास का भी कुछ आभास मिल जाता है।

तीसरी सदी ईस्वी पूर्व में त्शी हुआँग-तो नामक एक प्रतापी राजा चीन में हुआ था, जिसने न केवल सम्पूर्ण चीन को अपने अधीन कर एक शक्तिशाली राज्य की स्थापना की, अपितृ समीप के अनेक प्रदेशों को जीत कर एक विशाल साम्राज्य का भी निर्माण कर लिया था। तोन्किन और उत्तरी विएत-नाम के अनेक प्रदेश भी इस काल में चीनी साम्राज्य के अधीन हो गये थे। चीन के इस विशाल साम्राज्य के दक्षिण-पूर्व में वह प्रदेश था, जिसमें चम लोगों का निवास था। ये चम बहुधा चीनी साम्राज्य पर आक्रमण करते रहते थे, और उत्तरी विएत-नाम तथा तोन्किन के निवासी इन आक्रमणों में उनका साथ भी देते थे। इसका कारण यह था, कि इन प्रदेशों के लोग भी जाति या नसल की दिष्ट में आस्ट्रोनीसियन ही थे, और चीनियों की तुलना में वे चम लोगों से एकता की अनुभूति रखते थे। ईस्वी सन् की पहली शताब्दी में चीन की राजनीतिक दशा सव्यस्थित नहीं रही थी। चम लोगों ने इससे लाभ उठाया, और अनेक बार उसके दक्षिणी प्रदेशों पर आक्रमण किये। १३७ ईस्वी में दस हजार चम सैनिकों ने चीनी साम्राज्य के दक्षिणी प्रदेशों को आक्रान्त किया, और वहाँ के दुगों तथा नगरों को बुरी तरह से नष्ट किया। इसी प्रकार के अन्य भी अनेक आक्रमण चम लोगों द्वारा किये गये। १६२ ईस्वी में किउ-लिअन नामक एक व्यक्ति ने चीन के विरुद्ध संघर्ष में अनुपम सफलता प्राप्त की, और चीन की सेना को परास्त कर अपने को स्वतन्त्र राजा घोषित कर दिया। यह किउ-लिअन सिअंग-लिन का निवासी था, और चीनी लोगों को परास्त कर उसने अपना जो स्वतन्त्र राज्य स्थापित किया था, उसकी राजधानी इसने सिअंग-लिन ही बनायी थी। चीनी ग्रन्थों में जिसे सिअंग-लिन कहा गया है, उसका वास्तविक नाम चम्पानगरी या चम्पापुर था। वर्तमान समय में जहाँ त्र-कियु नगरी की स्थिति है, वहीं प्राचीन समय में चम्पापुर विद्यमान था। त्र-कियु कंग-नाम के कुछ दक्षिण में है।

विएत-नाम के संस्कृत अभिलेखों के अनुसार चम्पा के प्रथम भारतीय राजा का नाम श्रीमार था। वो-चोंक अभिलेख में श्रीमार-राजकूल-कूलनन्दन राजा के आदेण से दिये गये दान का उल्लेख है, जिससे सुचित होता है कि इस प्रदेश में प्राचीन काल में जिस भारतीय राज्य की स्थापना हुई थी, उसके राजा श्रीमार-राजकुल के थे जिसकी स्यापना श्रीमार नामक व्यक्ति द्वारा को गई थी। अनेक विद्वानों ने यह प्रतिपादित किया है कि चीनी ग्रन्थों का किउ-लिअन ही संस्कृत अभिलेखों का श्रीमार था। किउ-लिअन या श्रीमार के उत्तराधिकारियों के सम्बन्ध की कोई घटनाएँ ज्ञात नहीं हैं । पर यह भरोसे के साथ कहा जा सकता है, कि सिअंग-लिन या चम्पा के ये राजा अपनी शक्ति के विस्तार में निरन्तर तत्पर रहे, क्योंकि इस काल में चीन की राजशक्ति सुब्यवस्थित पहीं थी। चम्पा के राजाओं ने इस दशा से लाभ उठाया, और अपने राज्य को एक सुदुढ़ आधार पर स्थापित कर लिया। चीन ने इस राज्य की स्वतन्त्र एवं पृथक् सत्ता को स्वीकार किया, जिसके कारण २२० ईस्वी के लगभग चम्पा के राजा ने अपना एक दूतमण्डल किआ चे (तोन्किन) के प्रान्तीय शासक की सेवा में भेजा था। पर चम्पा और चीन में मैत्री सम्बन्ध देर तक कायम नहीं रह सका। २४८ ईस्वी में चम्पा की एक सेना ने समुद्र के मार्ग से तोत्किन पर आक्रमण कर दिया, जिसमें उस अनुपम सफलता प्राप्त हुई। शनेक नगरियों पर उसका कब्जा हो गया, जिससे विवश होकर चीन की सरकार ने चम्पा के साथ एक सन्धि कर ली. और उस डारा कियाम / सर्वेमान

युआ-थिएन) का प्रदेश चीन ने चम्पा को प्रदान करना स्वीकार कर लिया।

चीनी ग्रन्थों में सिअंग-लिन (चम्पा) के राजाओं के जो नाम दिये गये हैं, उन सबमें 'फन' शब्द आता है, जिसे वर्मन् या वर्मा का चीनी रूपान्तर माना गया है। तीसरी सदी के चौथे चरण में चम्पा का राजा फन हिओंग था। सम्भवतः, वह श्रीमार का ही वंशज था। उसने प्रयत्न किया, कि उत्तर दिशा में अपने राज्य का और अधिक विस्तार करे। इसमें उसने फूनान (कम्बोडिया) की भी सहायता प्राप्त की। फन हिंबोंग ने चीन के विरुद्ध खेड़ दिया, जो दस साल तक चलता रहा। इसमें चीन को नीचा देखना पड़ा, और २८० ई० में जो सन्धि हुई, वह चम्पा के पक्ष में थी। फन हिओंग के वाद उसका पुत्र फन-यी चम्पा के राज-सिहासन पर बारूढ़ हुआ। उसके शासनकाल में चीन और चम्पा में मैदी सम्बन्ध कायम रहा, और फन-यी द्वारा एक दूतमण्डल भी चीन की राजधानी में भेजा गया। वह पहला चम्पाराज या, जिसने कि चीन के सम्राट् के साथ सीधा सम्बन्ध स्थापित किया था। ३३६ ईस्वी में फन-यी की मृत्यु हो गई, और उसके सेनापति फन-वेन ने राजगद्दी पर अधिकार कर लिया। फन-वेन एक प्रतापी राजा था। राज्य के सब सामन्तों तथा विविध कवीलों को पूर्णतया वश में लाकर उसने अपनी शक्ति को बहुत बढ़ा लिया, और ३४० ईस्वी में एक दूत-मण्डल इस प्रयोजन से चीन के सम्राट् की सेवा में भेजा, ताकि चम्पा और चीनी साम्राज्य की सीमा की सुनिश्चित रूप से निर्धारित कर दिया जाए। वह चाहता था, कि होअन सोन्ह पर्वतमाला की चम्पा राज्य की उत्तरी सीमा स्वीकृत कर लिया जाए। पर इससे चम्पा राज्य में कतिपय ऐसे प्रदेश भी अन्तर्गत हो जाते थे, जो अत्यन्त उपजाऊ तथा समृद्ध हैं। ये प्रदेश युआ थिएन, क्वां गत्री और क्वांग विन्ह थे, जिन्हें चीनी लोग सामृहिक रूप से न्हुत-नाम कहते थे। चीन का सम्राट् इन पर चम्पा के अधिकार को स्वीकृत करने के लिए तैयार नहीं हुआ, जिस पर फन-वेन ने सैन्यशक्ति के उपयोग का निश्चय किया। न्हुत-नाम के निवासी उसी नसल के थे, जिसके कि चम लोग थे। चीन का शासन उन्हें जरा भी पसन्द नहीं था। ३४७ ईस्वी में सैन्यवल द्वारा फन वेन ने न्हत-नाम की जीत लिया, और उसे अपने राज्य में सम्मिलित कर लिया। ३४६ ईस्वी में चीन की एक शक्तिशाली सेना न्हुत-नाम को जीतने के लिए भेजी गई, पर वह चम्पा की सेना द्वारा परास्त कर दी गई। चीन के विरुद्ध फन-वेन ने अनुपम पराक्रम प्रदर्शित किया, पर वह स्वयं चीनी सेना से लडते-लड़ते मारा गया।

भद्रवर्मा—फन वेन के बाद उसका पुत्र फन फो (२४६-३८०) और पौत्र फन हुआ-ता (३८०-४१३) चम्पा के राजिसहासन पर आरूढ़ हुए। इनके शासनकाल में चम्पा और चीन में निरन्तर युद्ध जारी रहा। ३५८ ईस्वी में चीनी सेनाएँ चम्पा नगरी तक बढ़ आई, और फन फो उनका प्रतिरोध कर सकने में असमर्थ रहा। विवश होकर उसने चीन के साथ सिन्ध कर ली (३५६), जिस द्वारा व्हुत-नाम का प्रदेश चीन को प्रदान कर दिया गया। चीन द्वारा फन फो की पराजय का प्रतिशोध उसके पुत्र फन हुआ-ता ने किया, और अपने शासनकाल में उसने न केवल व्हुत-नाम को फिर से जीत लिया, अपितु उत्तर की ओर आगे बढ़ता हुआ वह शान होआ तक चला गया।

चीन के सम्राट् द्वारा नियुक्त किआओ-चे (हनोई) के शासक ने फन हुआ़-ता की गति को अवस्त्र करने का प्रयत्न किया, पर सफल नहीं हो सका । इसमें सन्देह नहीं, कि फन हुआ-ता अत्यन्त ग़क्तिगाली राजा था, और उसके शासनकाल में चम्पा की ग़क्ति बहुत बढ़ गई थी । विद्वानों ने यह प्रतिपादित किया है, कि चीनी ग्रन्थों का फन हुआ-ता और संस्कृत अभिलेखों का भद्रवर्मा एक ही व्यक्ति थे। धर्ममहाराज श्रीभद्रवर्मा नाम के एक राजा के अनेक अभिलेख विएत-नाम में विविध स्थानों पर उपलब्ध हुए हैं, जिन्हें चीयी सदी के अन्त या पांचवीं सदी के प्रारम्भ का माना जाता है। इनसे यह सर्वथा स्पट्ट है, कि चौथी सदी के अन्त में चम्पा पर राजा भद्रवर्मा का शासन था। चीनी ग्रंथों के अनुसार यही वह समय था, जबिक चम्पा शासक फन हुआ-ता था। इस दशा में इन दोनों को एक मानने की बात को असंगत नहीं कहा जा संकता। चम्पा के इतिहास में राजा भद्रवर्मा का स्थान अत्यन्त महत्त्व का है। वह अत्यन्त प्रतापी राजा था और उस का राज्य बहुत विस्तृत था। वर्तमान समय के विएत-नाम राज्य के प्रायः सभी प्रदेशों पर उसका शासन था। पर इस राजा की ख्याति का प्रधान कारण भद्रेश्वरस्वामी शिव का वह मन्दिर था, जिसका निर्माण उसने माइसोन नामक स्थान पर कराया था । भग्न दशा में यह मन्दिर अब भी विद्यमान है। अपने नाम पर शिव की मूर्ति को 'भद्रेश्वर-स्वामी' नाम से प्रतिष्ठापित कर राजा भद्रवर्मा ने जिस परिपाटी का प्रारम्भ किया था, बाद के राजाओं ने भी उसका अनुसरण किया। वे भी अपने नाम पर भगवान् शिव की मूर्ति को प्रतिष्ठापित करते रहे। माइसोन के अभिलेख में उस जागीर की सीमाएँ स्पष्ट रूप से उल्लिखित की गई हैं, जो राजा भद्रवर्मा ने अक्षय नीवी के रूप में अपने द्वारा स्थापित भद्रेश्वरस्वामी शिव के मन्दिर को प्रदान की थी, और जिससे प्राप्त होने वाली कामदनी मन्दिर के ही कार्य में प्रयुक्त की जा सकती थी। इस अभिलेख में राजा भद्रवर्मा के लिए 'चातुर्वेद्य' विशेषण का भी प्रयोग किया गया है, जिससे सूचित होता है, कि वह चारों वेदों का ज्ञाता था।

चीनी ग्रन्थों का ती-चेन और अभिलेख का गंगाराज एक ही व्यक्ति हैं, यह कल्पना सर्वेषा संगत है।

फन यंग-साई--ती-चेन या गंगाराज के चम्पा से चले जाने पर वहां अव्यवस्था फैल गई और गृहयुद्ध का प्रारम्भ हो गया। इस दशा का अन्त फन यंग-माई द्वारा किया गया, जो अपने विरोधियों का अन्त कर ४२० ई० में चम्पा के राजसिहासन पर अधिकार करने में समर्थ हुआ। फन यंग-माई किस कुल का या, यह ज्ञात नहीं है। पर भद्रवर्मा तया गंगाराज के कूल के साथ उसका कोई सम्बन्ध नहीं था। यंग-माई के बाद उसका पुत्र चम्पा का राजा बना। इसका नाम भी यंग-माई ही था, अतः इसे यंग-माई द्वितीय कहना उपयुक्त होगा। चीन और चम्पा का संघर्ष इन राजाओं के शासन काल में जारी रहा। ४३१ ई० में यंग-माई दितीय ने एक सी जहाजों का एक वेड़ा न्हुत-नाम पर समुद्र मार्ग द्वारा आक्रमण करने के लिए भेजा। न्हत-नाम पहुँच कर चम्पा के सैनिकी ने जो जूट-मार मचायी, उससे वहाँ का चीनी शासक बहुत कृद्ध हुआ, और उसने एक मिनितमाली सेना जल और स्थल मार्गों से चम्पा पर आक्रमण करने के लिए भेज दी। पर उसे अपने उद्देश्य में सफलता प्राप्त नहीं हुई, और फन यंगमाई दितीय ने उसे परास्त कर दिया। जब यह समाचार चीन के सम्राट को ज्ञात हुआ, तो उसने चम्पा को काबू में लाने का निश्चय किया। कई वर्षों की तैयारी के पश्चात एक बड़ी चीनी सेना तान हो-चे नामक सेनापति के नेतृत्व में चम्पा पर आक्रमण करने के लिए भेजी गई। निरंतर बागे बढ़ती हुई चीनी सेना ४४६ ईस्वी में किउ-सू पहुँच गई, और उसका घरा डाल दिया। किउ-सू का दुर्गपाल फन फु-लोंग था। उसने वड़ी वीरता से चीनी सेना का मुकाबला किया, पर यह उसके सामने नहीं टिक सका। न केवल फन फू-लोंग की, अपितु किउ-लु के सब वयस्क निवासियों को चीनियों द्वारा मौत के घाट उतार दिया गया, और वहाँ से अनन्त धनराशि लूट के रूप में चीनी सेना से प्राप्त की । तान हो-चं केवल किउ-स को हस्तगत करके ही संतृष्ट नहीं हो गया, वह निरन्तर आगे बढ़ता गया, और राजा फन यंग-माई द्वितीय को परास्त कर चम्पा नगरी पर भी उसने अपना अधिकार स्थापित कर लिया। चीनी सेना ने चम्पा नगरी को बुरी तरह से लूटा । वहाँ के मन्दिरों की नुष्ट कर दिया गया, और उनकी मूर्तियों को पिघला कर धातु के रूप में परिवर्तित कर दिया गया। ये मूर्तियाँ वहुमूल्य धातुओं द्वारा निर्मित थीं। चीनी ग्रंथों के अनुसार जो लूट चम्पा नगरी से चीनी सेना ने प्राप्त की थी, उसमें सवा हजार मन के लगभग शुद्ध सोना भी था। अपने देश तथा राजधानी की इस दुर्दशा से यंग-माई द्वितीय को बहुत दुःख हुआ, और ४४६ ईस्वी में शोक-संतप्त दशा में उसकी मृत्यु हो गई। चम्पा नगरी को द्वंश कर और वहाँ से अपार धन-सम्पत्ति प्राप्त कर चीनी सेना स्वदेश वापस लौट गई। चम्पा राज्य पर स्थायी रूप से अपना अधिकार स्थापित कर लेने का प्रयत्न उसने नहीं किया।

फन यंग-माई के बाद उसके पुत्र और पौत्र क्रमशः चम्पा के राजसिंहासन पर आरूढ़ हुए। उसके पुत्र का नाम ज्ञात नहीं है। पर उसका पौत्र फन चेन-चेंग था, जिसने कि चोन के प्रति मैती की नीति का अनुसरण किया, और कम-से-कम तीन वार (४५५,

४५८ और ४७२ ई॰ में) चीन के सम्राट् की सेवा में बहुमूल्य भेंट-उपहारों के साथ दूतमण्डलों को भेजा। भेंट-जपहारों को प्राप्त कर चीन का सम्राट् बहुत प्रसन्त हुआ, और उसने चम्पा के राजदूतों को अनेक सम्मानसूचक उपाधियों से विभूपित किया। फुन चेन-चेंग की मृत्य के पश्चात चम्पा के राज्य में फिर अव्यवस्था उत्पन्न हो गई, जिससे लाभ उठाकर फन तांग-केन-चएन नामक व्यक्ति ने राज्य पर अपना अधिकार स्यापित कर लिया। यह फुनान के राजा जयवर्मा का पुत्र था, और किसी जघन्य अपराध के कारण इसे जयवर्मा द्वारा देश से वहिष्कृत कर दिया गया था। चूनान से तांग-केन-चुएन चम्पा चला आया था, और वहां की अब्यवस्थित दशा से लाभ उठाकर उसने शासन सूत्र की अपने हाथों में ले लिया था। पर तांग-केन-चुएन देर तक चम्पा की राजगद्दी पर नहीं रह सका। फान यंग-माई द्वितीय के अन्यतम प्रपीत्र फन फू-नोंग ने उसे परास्त कर दिया और ,शासनच्युत कर स्वयं राजसिहासन को प्राप्त कर लिया । फन चू-नोंग ने ४६१ से ४६८ ई० तक राज्य किया। उसके तथा उसके तीन उत्तरा-धिकारियों के शासन काल की कोई उल्लेखनीय घटना ज्ञात नहीं है। इनमें से अन्तिम पि-त्सुए-प-मों (विजयवर्मा) या, जिसका शासन काल ५२० से ५२६ ईस्वी तक था। चीन के साथ इस राजा के मैत्री-पूर्ण संबन्ध थे, और उसने दो बार अपने राजदूत चीन भेजे थे।

विजयवर्मा के पश्चात् रुद्रवर्मा चम्पा के राजसिंहासन पर आरुढ़ हुआ। वह गंगाराज का वंशज था। गंगाराज किस प्रकार चम्पा छोड़कर गंगा के तट पर (भारत में) जा वसा या, यह इसी प्रकरण में ऊपर लिखा जा चुका है।

#### (२) गंगाराज के वंशजों का शासन

रुद्रवर्मा—विजयवर्मा के बाद जो रुद्र वर्मा चम्पा का राजा बना, उसके कुल का परिचय राजा प्रकाशधर्म के माईसोन अभिलेख द्वारा मिलता है। इस अभिलेख द्वारा पहले गंगाराज (जिसने कि अपने राज्य का परित्याग कर गंगा तट पर निवास किया था) का उल्लेख कर फिर राजा मनोरयवर्मा के विषय में लिखा गया है। पर गंगाराज और मनोरयवर्मा में नया सम्बन्ध था, यह इस अभिलेख से स्पष्ट नहीं होता। इसका कारण शायद यह है, कि गंगाराज और मनीरथवर्मा का वर्णन करने वाले श्लोकों के बीच की पंक्ति कुछ खण्डित है। पर राजा विकान्तवर्मा के एक अभिलेख में प्रकाशधर्म (जो मनोरयवर्मा का वंशज था ) को गंगाराज का एक वंशज कहा गया है, जिससे यह अनुमान कर सकना असंगत नहीं होगा कि मनोरयवर्मा भी गंगाराज का वंगज था। मनीरथवर्या की दोहती का पुत्र रुद्रवर्मा या। (तस्य कीर्ति यशोऽऽश्रीमनोरयवर्मण: दौहिन्नीतनयी योभूत् · · श्रीरुद्रवर्मेणस्तस्य) । यही रुद्रवर्मा विजयवर्मा के बाद चम्पा के राजिसहासन पर आरूढ़ हुआ या । चीनी ग्रन्थों में ती-चेन (गंगाराज) के बाद चम्पा के जिन राजाओं का उल्लेख हुआ है, प्रकाणधर्म के माईसोन अभिलेख में दी गई वंगावली में उनके नाम नहीं पाये जाते । इससे यह परिणाम निकाला गया है कि ये राजा गंगाराम के वंशज नहीं थे। रुद्रवर्मा का णासनकाल छुठी नदी के पूर्वीय में था,

भीर चीन के सम्राट् के साथ उसका सम्बन्ध मैती पूर्ण था। इसीलिए उसने ५२६ और ५३४ ईस्वी में अपने दूतमण्डल उसके राजदरबार में भेजे थे।

शम्भुवर्मा — छद्रवर्मा का पुत्र प्रशस्तव्यर्भ था, जो अपने पिता की मृत्यु के पश्चात् शम्भुवर्मी के नाम से चम्पा के राजसिहासन पर आरूढ़ हुआ। उसके शासनकाल में चीन की राजशक्ति निर्वेल हो गई थी, जिससे लाभ उठाकर शम्भुवर्मा ने अपने राजदूतों को बहुमूल्य भेंट-उपहारों के साथ चीनी राजदरवार में भेजना वन्द कर दिया। पर जब सुई राजवंश की स्थापना के कारण चीन के शासनतन्त्र में नई शक्ति का संचार हुआ, तो शम्भुवमी ने पुनः वहाँ के सम्राट् के साथ सम्बन्ध स्थापित किया और भेंट-उपहार के साथ अपने राजदूत चीन भेजे (५६५ ई०)। पर प्रतापी व महत्त्वाकांक्षी सुई-वंशी सम्राट् इससे सन्तुष्ट नहीं हुआ। वह अपने साम्राज्य के विस्तार के लिए कटिवद्ध था। इसीलिए उसने लिउ फंग नामक सेनापति को चम्पा की विजय का कार्य सुपूर्व किया, और इस चीनी सेनापित ने एक वड़ी सेना को साथ लेकर चम्गा की ओर प्रस्थान कर दिया। चम्पाकी सैन्यशक्ति प्रधानतया हस्तिवल पर निर्भर थी। पर लिउ फंगकी सेना द्वारा बाणों की जो बीछार की गई, चम्पा के हाथी उसके सम्मुख नहीं टिक सके। शम्भुवर्मा ने चीनी सेना के विरुद्ध बहुत वीरता प्रदर्शित की, पर उसे सफलता प्राप्त नहीं हुई। लिउ फंग की सेनाएँ चम्पा राज्य में आगे बढ़ती हुई चम्पा नगरी तक पहुँच गई (६०५ ई०), और शम्भुवर्माने समुद्र के मार्गसे भाग कर अपने प्राणीं की रक्षा की। लिउ फंग ने चम्पा नगरी को बुरी तरह से नष्ट किया। वहाँ के बहुत-से निवासियों को वन्दी बना लिया गया, और सुवर्ण आदि सम्पत्ति के साथ-साथ १३५० वौद्ध ग्रन्थ भी वह चम्पा से अपने देश ले गया। चम्पा नगरी के जिन लोगों को बन्दी बनाकर वह चीन ले गया था, उनमें वे संगीतज्ञ भी थे जो फूनान से वहां आये हुए थे। लिउ फंग के चम्पा से लौटते ही शम्भुवर्मा अपनी राजधानी में वापस आ गया। उसे अब यह भली-भाँति समझ में आ गया या, कि चीन के साथमैती सम्बन्ध रखने में ही अपना हित है, और वहाँ के शक्तिशाली सम्राट्के सम्मुख भुक जाने पर ही वह अपने सिहासन को कायम रख सकता है। अतः उसने अपना एक दूत मण्डल चीन भेजा, और उसके सम्राट से क्षमा प्रार्थना की।

शम्भुवर्मा के विषय में माइसोन के प्रकाशधर्म के अभिलेख से यह जात होता है, कि राजा भद्रवर्मा द्वारा स्थापित भद्रेश्वरस्वामी शिव का मन्दिर अग्नि द्वारा भस्म हो गया था और शम्भुवर्मा ने उसका पुनः निर्माण कराया था। पुनः प्रतिष्ठापित मन्दिर का नाम अव, शम्भुभद्रेश्वर रख दिया गया था, और घढ़वर्मा द्वारा अक्षयनीवी के रूप में जो जागीर इस मन्दिर को प्रदान की गई थी, शम्भुवर्मा ने उसकी संपुष्टि कर दी थी। भद्रेश्वर का मन्दिर कव अग्नि द्वारा भस्म हुआ था, यह भी अभिलेख में लिखा है। पर अभिलेख का यह स्थल खण्डित है, और वहां केवल " अदि चतुर्पु चतुर्पु चतुर्भु स्थानानां व्यतीतेषु" ही पढ़ा जाता है। इसमें ४०० के बाद जो अंक अक्षरों द्वारा अंकित किये गये थे, वे खण्डित हो गये हैं। पर यह सुनिश्चित रूप से कहा जा सकता है, कि शक संवत् की पांचर्शी सदी में या ईस्वी सन् की छठी सदी में किमी ममय इस मन्दिर

का घ्वंस हुआ था।

कंदर्षधर्मा—शम्भुवर्मा की मृत्यु के पश्चात् उसका औरस पुत्र कंदर्षधर्मा चम्पा का राजा वना (६२६)। वह वड़ा धर्मात्मा तथा प्रजापालक राजा था, और प्रजा का अपनी सन्तान के समान पालन करता था। माइसोन के अभिलेख में उसके सम्बन्ध में यह लिखा गया है कि

यस्सूनुरौरसो राजा प्रादुरासीन्महायशाः। श्रीमान् कंदर्णधर्मेति साक्षाव् धर्मे इवापरः। प्रजा यस्स्वैर्धमें व्यसनरहितः पाति सुतवत्।।

कंदर्पंधर्मा के शासनकाल में चम्पा के राज्य में शान्ति और व्यवस्था कायम रही और चीन के साथ भी उसके सम्बन्ध मैत्रीपूर्ण रहे।

गृहयुद्ध का काल - कंदर्पधर्मा के पश्चात् उसका पुत्र प्रभासधर्मा चम्पा की राजगद्दी पर आरूढ़ हुआ। उसकी एक छोटी वहन थी, जिसका विवाह सत्यकौशिक स्वामी के साथ हुआ था। यह सत्यकीशिकस्वामी राजा छद्रवर्मी का दीहित्र (पुत्री का पूत ) था। सम्भवत:, रुद्रवर्मा की पुत्री का विवाह बाह्मण कुल में हुआ था। इसी लिये सत्यकी शिकस्वामी को क्षत-ब्राह्मण कुल का कहा गया है (क्षत्रं कुलं ब्राह्ममय द्वयं हि निरन्तरं यः प्रकटीचकार)। कंदर्षधर्मा की मृत्यु के पश्वात् सत्यकीशिकस्वामी ने चन्पा के राजिसहासन को प्राप्त करने का प्रयत्न किया, पर प्रभासधर्मा के मुकाबले में वह सफल नहीं हो सका। अपने पड्यन्त में असफल होकर सत्यकी शिकस्वामी ने कम्बुज में जाकर आश्रय ग्रहण किया। यहाँ रहते हुए भी उसने अपने प्रयत्न को जारी रखा, और ६४५ <mark>ईस्वी में प्रभासधर्मा को मार कर</mark> चम्पा के राजसिंहासन को अधिकृत कर लिया । प्रमास-धर्मा के कुल में जो अन्य पुरुष थे, उनकी भी हत्या कर दी गई। पर सत्यकौशिक स्वामी भी शान्तिपूर्वक चम्पा का शासन नहीं कर सका। चम्पा के प्रमुख पुरुप उसके विरुद्ध हो गये थे, और उसे चम्पासे चले जाना पड़ा। उसकी अनुपस्थित में उसकी पत्नी (राजा नंदर्पेचमा की पुत्री) शासन का संचालन करती रही। पर यह दशा देर तक कायम नहीं रह सकी। कुछ समय पश्चात् सत्यकौशिकस्वामी चम्पा वापस आ गया और उसने णासनसूत को फिर अपने हाथों में ले लिया। ६५३ ईस्वी तक वही चम्पा का कर्ताधर्ता रहा। सत्यकीशिकस्वामी का पुत्र श्री भद्रेश्वर वर्मा था और उसका पौत्र श्रीजगढर्म या । श्रीजगढर्म का विवाह कम्बुज देश के राजा ईशानवर्मा की पुत्री शर्वाणी के साथ हुआ थां, जिससे उनके जो पुत्र उत्पन्न हुआ था वह प्रकाशधर्म-विकान्तवर्मा के नाम से इतिहास में प्रसिद्ध है । यह विकान्तवर्मा ५७६ शकाव्द या ६५७ ईस्वी में चम्पा के राजसिहासन पर आरूढ़ हुआ या। सत्यकीशिक स्वामी का शासनकाल ६५३ ईस्वी तक था। बतः उसके पुत्र श्रीभद्रेश्वर वर्मा और पौत्र श्रीजगढमं के शासन के लिये केवल चार वर्ष वचते हैं । इन दोनों के शासन काल या तो बहुत छोटे-छोटे थे,और या इनमें से किसी एक ने राजा का पद प्राप्त ही नहीं किया था। अनेक ऐतिहासिकों ने यह कल्पना की है, कि कंदर्पधर्मा के पश्चात् चम्पा में जो गृहयुद्ध हुए, उनमें कम्बुज के राजाओं का हाय था। सत्यकी शिकस्वामी के पिता को किसी जधन्य अपराध के कारण

चम्पा से वहिष्कृत कर दिया गया था और उसने कम्बुज में जाकर आश्रय ग्रहण किया या। प्रभासधर्मा के विरुद्ध पड्यन्त्र में असफल होकर सत्यकौशिकस्वामी ने भी कम्बुज में शरण ली थी, और उसके पौत्र जगद्धमं का विवाह कम्बुज की राजकन्या के साथ हुआ था। ये सब बातें संकेत करती हैं, कि चम्पा के राजिसहासन के सम्बन्ध में जो संघर्ष कंदर्षधर्मा की मृत्यु के पश्चात् हुआ, उसमें कम्बुज देश के राजकुल का हाथ था।

प्रकाशधर्म-विकान्तवर्मा — इस राजा का एक अभिलेख माइसोन के मन्दिर के एक फलक पर उत्कीण है, जिससे चम्पा के पूर्ववर्ती राजाओं के सम्बन्ध में बहुत-सी बातें जात होती हैं। गंगाराज के वंशजों का जो वृतान्त हमने ऊपर दिया है, वह प्रधानतया इसी अभिलेख पर आधारित है। इस अभिलेख के अनुमार इस राजा ने चम्पा नगरी में श्रीप्रभासेश्वर को प्रतिस्ठापित किया था, और ईशानेश्वर, श्रीशम्भुभद्रेश्वर तथा श्रीप्रभासेश्वर को सतत पूजा के निमित्त बहुत-सा दानपुण्य किया था। ईशानेश्वर और श्रीशम्भुभद्रेश्वर के मन्दिर चम्पा में पहले से विद्यमान थे, पर श्री प्रभासेश्वर का मन्दिर राजा प्रकाशधर्म-विकान्तवर्मा ने वनवाया था। इन तीनों मन्दिरों में निरन्तर पूजापाठ होता रहा, इसी प्रयोजन से इस राजा ने अनेक व्यवस्थाएँ की थीं। एक अन्य अभिलेख से इस राजा द्वारा कुवेर के निमित्त दिये गये दान का उल्लेख है, और इसी राजा का एक अभिलेख खन-हुआ में मिला है, जिसमें शिव की पूजा के विषय में लिखा गया है। प्रकाशधर्म-विकान्तवर्मा के शासनकाल में चम्पा में शान्ति और व्यवस्था कायम रही। चीन के साथ उसका सम्बन्ध मैं तीपूर्ण था, और कम-से-कम तीन वार उमने अपने राजदूत चीनी सम्राट् की सेवा में भेजे थे।

नरवाहनवर्मी — प्रकाशधर्म-विकान्तवर्मा के बाद नरवाहनवर्मा चम्पा का राजा बना। इस राजा का उल्लेख ६५३ शकसंवत् (७३१ ईस्वी) में उत्कीर्ण विकान्तवर्मा द्वितीय के अभिलेख में आया है, और वहाँ इसके विषय में यह लिखा है कि इसने शम्भुवर्मा द्वारा वनवायी गई एक वेदी के वाह्य भाग को सोने और चाँदी के पत्नों से महवाया था। इस राजा का शासनकाल ६८७ ईस्वी के वाद माना जाता है।

विकान्तवर्मा द्वितीय — यह नरवाहन वर्मा के वाद चम्पा के राजिसहासन पर आरूढ़ हुआ । ७३१ ईस्वी में उत्कीर्ण कराया हुआ इसका जो अभिलेख मिला है, उसमें इस राजा द्वारा लक्ष्मी की एक मृति की स्थापना का भी उल्लेख है।

रद्रवर्मा द्वितीय — गंगाराज के जिन वंशजों ने चम्पा का शासन किया, उनमें रुद्रवर्मा दितीय अन्तिम था। उसने ७४६ ईस्वी में अनेक बहुमूल्य भेंट उपहारों के साथ अपना दूतमण्डल चीन के सम्राट् की सेवा में भेजा था। रुद्रवर्मा द्वितीय ७५७ ईस्वी तक चम्पा के राजिसहासन पर विराजमान रहा, और उसके साथ उस राजवंश का अन्त हो गया जिसका प्रारम्भ गंगाराज के साथ हुआ था। इस वंश के राजाओं के अभिलेख माइसोन एवं उसके समीपवर्ती स्थानों से मिले हैं, जिससे सूचित होता है कि इसके राज्य का केन्द्र क्वांग-नाम का प्रदेश था जिसमें माइसोन की स्थित थी।

## (३) पाण्डुरंग वंश

राजा रुद्रवर्मा द्वितीय के पश्चात् चम्पा राज्य का शासन एक नये राजवंश के हाथों में चला गया, जिसका प्रवर्तक पृथ्वीन्द्र वर्मा था। अव तक इस राज्य का केन्द्र नवांग-नाम प्रान्त था, जिसकी स्थिति चम्पा राज्य के उत्तरी क्षेत्र में थी। पर पृथ्वीन्द्रवर्मा के समय से चम्पा की राजशक्ति का केन्द्र दक्षिण के कठोर प्रदेश में हो गया। पाण्डुरंग (वर्तमान फनरंग) को स्थिति भी इसी प्रदेश में थी। पृथ्वीन्द्रवर्मा और उसके वंशजों का उद्गम-स्थल यही पाण्डुरंग था, जिसके कारण उनका वंश भी पाण्डुरंग ही कहा जाता है। ५०१ ईस्वी के राजा इन्द्रवर्मा के ग्लै लमीव अभिलेख में पृथ्वीन्द्रवर्मा को सम्पूर्ण चम्पा राज्य का स्वामी कहा गया है। यह राज्य उसने शवित द्वारा अपने सब शत्रुओं को जीतकर प्राप्त किया था। उसके राज्य में सब वस्तुएँ विद्यमान थीं, और कहीं दुर्भिक्ष न होकर सबंत्र मुभिक्ष था। इस राजा के सम्बन्ध में ग्लै-लमीव अभिलेख के ये ग्लोक उद्धरण के योग्य हैं—

श्रीमान्नरेन्द्रः पृथिवीन्द्रवर्मा-ख्यातस्स्ववंशैज्जॅगति प्रभावैः । ह्यस्तीति लोके स भुनिक्त भूमि शक्त्या च निज्जित्य रिपून् हि सर्वान् ॥ चम्पाञ्च सकलां भुक्तवा स एव परमो नृषः । तस्य राज्ये सुभिक्षा स्यान्नानाद्रव्याणि सन्ति च ॥

किन शत्रुओं को जीतकर पृथ्वीन्द्रवर्मा ने राज्य प्राप्त किया था, इसका संकेत चीनी ग्रन्थों से मिलता है। उनके अनुसार ७६७ ईस्वी में जावा द्वारा चम्पा राज्य पर आक्रमण किया। गा । सम्भवतः, इस आक्रमण के निराकरण में पृथ्वीन्द्रवर्मा ने अनुपम पराक्रम प्रवित्त किया था, और इसी से उसे सम्पूर्ण चम्पा पर अपना शासन स्थापित करने का अवसर प्राप्त हो गया था।

सत्यवर्मा — ७७४ ईस्वी में पृथ्वीन्द्रवर्मा की मृत्यु हुई, और उसका भागिनेय (वहिन का पुत्र) सत्यवर्मा चम्पा राज्य के राजिसहासन पर आरूढ़ हुआ। इसके शासनकाल की प्रधान घटना जावा की जल सेना द्वारा समुद्र मार्ग से चम्पा राज्य पर आक्रमण कर वहाँ से एक शिविलिंग को उठा ले जाना तथा मन्दिर को ध्वंस कर देना थी। अनेक अभिलेखों में इस घटना का उल्लेख है। पो नगर से प्राप्त एक अभिलेख में जावा के इन आकान्ताओं को काले रंग का, रूखा और यम के समान कूर (कृष्णकक्षपुर्यः कालो-प्रपापात्मकः) कहा गया है। इन्होंने जहाजों (पोतों) द्वारा आक्रमण कर मन्दिर को नष्ट किया, और वहाँ से शिव के मुखलिंग तथा अन्य सामान को वे अपने साथ ले गये। राजा सत्यवर्मा ने अपनी जल सेना द्वारा जावा के आक्रान्ताओं का पीछा किया, और समुद्र के युद्ध में उन्हें परास्त करने में सफलता प्राप्त की। पर जावा के लोगों ने मुखलिंग तथा मन्दिर से लायी हुई अन्य सामग्री को समुद्र में फेंक दिया। इस दशा में सत्यवर्मा ने मन्दिर का पुनः संस्कार करा के एक नवीन शिव मुखलिंग को उसमें प्रतिष्टापित कराया, और बहुत-सी भूमि मन्दिर को दान में दी। जिब मुखलिंग के अतिरिक्त दुर्गा और गणेंग की मूर्तियां भी सत्यवर्मा ने मन्दिर में प्रतिष्ठापित कराया, की सत्यवर्मा ने मन्दिर को दान में दी। जिब मुखलिंग के अतिरिक्त दुर्गा और गणेंग की मूर्तियां भी सत्यवर्मा ने मन्दिर में प्रतिष्ठापित कराया भी सत्यवर्मा ने मन्दिर में प्रतिष्ठापित कराया भी सत्यवर्मा ने मन्दिर में प्रतिष्ठापित करायी थीं। ७६५ ईस्वी में राजा

सत्यवर्मा का देहावसान हुआ।

इन्द्रवर्मा-सत्यवर्म के पश्चात् उसका भाई इन्द्रवर्मा चम्पा का राजा बना। सत्यवर्मा के समान वह भी पृथ्वीन्द्रवर्मा का भागिनेय था। इस राजा के अनेक अभिलेख प्राप्त हुए है। फनरंग के मैदान के समीप यंग-तिकुह अभिलेख के अनुसार कलियुग के दोपों की अत्यधिकता के प्रभाव से नौकाओं द्वारा आये हुए जावा के सैनिक संघों ने भद्राधिपतीश्वर शिव के मन्दिर को भस्म कर दिया था। (ततक्ष्चकलियुगदोपातिशय भावेन नावागतैजर्जववलसंघैनिदह्यतेषि)। इन्द्रवर्मा ने मन्दिर का पुनः निर्माण कराया और इन्द्रभद्रेश्वर नाम से शिव की एक नई मूर्ति प्रतिष्ठापित की। इस मन्दिर के लिए इन्द्रवर्मा ने रजत, सुवर्ण, मुकुट, रत्नहार, दास-दासी, गाय-भैंस और खेत आदि प्रचर परिमाण में प्रदान किये। इन्द्रवर्मा का यह मन्तव्यथा, कि पृथिवी पर जो भी द्रव्य हैं, सब भगवान् इन्द्रभद्रेश्वर के हैं (इन्द्रभद्रेश्वरस्यैव सर्वद्रव्यं महीतले) । अत: यदि उसने इतनी अधिक धनसम्पत्ति भगवान् के मन्दिर को प्रदान कर दी हो, तो यह स्वाभाविक ही था। इन्द्रभद्रेश्वर शिव के अतिरिक्त धर्मप्राण राजा इन्द्रवर्मी ने वीरपूर में इन्द्रभद्रेश्वर शिव की मृति भी प्रतिष्ठापित की थी। अपने भाई सत्यवर्मा द्वारा बनवाये हुए एक मन्दिर में उसने इन्द्रपरमेश्वर की मूर्ति स्थापित की, और नारायण तथा शंकर (हरिहर) की भी एक मूर्ति प्रतिब्ठापित कराके बहुत-सी दान-दक्षिणा इसके लिए प्रदान की। इन्द्रवर्मा केवल धार्मिक तथा श्रद्धालु ही नहीं था, वह परम प्रतापी भी था। ग्लै लमोव अभिलेख के अनुसार वह शबुओं की सेनाओं का उस प्रकार से संहार करता या, जैसे कि इन्द्र ने असुरों का किया या (सोऽहनन् परसैन्यानि वच्चहस्त इवासुरान्)। ब्राह्म और शास्त्र दोनों प्रकार के गुण उसमें विद्यमान थे, और उसकी राजधानी ऐसी सुर नगरी के समान थी, जिसमें वर्णाश्रम-व्यवस्था सुचारु रूप से पालन होता या। इसीलिए वहाँ कोई उपद्रव नहीं होते थे।

हरिवर्मा — राजा इन्द्रवर्मा ने ५०१ ईस्वी तक राज्य किया। उसके वाद उसका वहनोई हरिवर्मी चम्पा राज्य के राजिसहासन पर आरूढ़ हुआ। इसके शासन की मुख्य घटना चीन पर आक्रमण तथा उसके दो दक्षिणी प्रदेशों (होंअन तथा अई) को चम्पा द्वारा अधिगत कर लिया जाना है। पो नगर से प्राप्त एक अभिलेख में हरिवर्मा द्वारा चीन को पराजित करने का उल्लेख है। वहाँ यह लिखा गया है, कि उसने अपने धनुप रूपी सूर्य से चीन के अधकार को दूर कर दिया।" इस बात की पुष्टि चीनी ग्रंथों से भी होती है, जिनके अनुसार चम्पा के एक राजा ने हाँअन और अई के दो प्रदेशों को अधिगत कर लिया था। पर इन प्रदेशों पर चम्पा का आधिपत्य देर तक कायम नहीं रह सका। चीन के इस क्षेत्र के शासक ने युद्ध में चम्पा की सेनाओं को परास्त किया, और होंअन तथा अई के उन लोगों को कठोर दण्ड दिये, जिन्होंने कि चम्पा की सहायता की थी। हरिवर्मा ने पाण्डुरंग के प्रदेश का शासन अपने पुत्र विकान्तवर्मा के सुपुर्द कर दिया था। पर अभी उसकी आयु बहुत कम थी, अतः उसके संरक्षक के रूप में एक सेनापित की नियुक्ति की गई थी जिसका नाम 'पर' था। इस सेनापित ने कम्बुज देश पर अनेक आक्रमण किये थे, और वहाँ के नगरों को लूटा भी था। उनके अभिलेखों में

हरियमी द्वारा प्रतिष्ठापित देवमूर्तियों तथा उन के लिए दी गई दान-दक्षिणा का भी टल्लेख किया गया है। इस राजा का पूरा नाम वीर जयश्री हरिवर्मदेव था, और श्रभिजेषों में इसके लिए 'राजाधिराज श्रीचम्पापुरपरमेश्वर' विशेषण का प्रयोग किया गया है। इस राजा का शासनकाल ५२० ई० तक था।

विश्यन्त्रपर्याः तृतीय — हरिवर्मा के पश्चात् विकान्तवर्मा तृतीय चम्पा का राजा वना। यह प्रत्यवसी तथा इन्द्रवर्मा का भागिनेय था। उसके चार अभिलेख पी नगर में मिते हैं, जिनमें बतके दानपुष्य का उल्लेख है। उसके शासनकाल की कोई घटना हमें ज्ञात नहीं है। पाण्ट्रंग वंश का वह अन्तिम राजाया। उसके पश्चात् चम्पा में एक नये राजवंश का शासन प्रारम्भ हुआ, जो मृगुवंश के नाम से प्रसिद्ध है।

पाण्डरंग वंश का शासन नीवीं सदी के मध्य (५१४ ईस्वी) तक रहा ।

## (४) भगुवंश

इत्द्रवर्मा दितीय-इस वंश का पहला राजा इन्द्रवर्मा द्वितीय था। ५७५ ईस्वी में उत्कीर्ण राजा के दोंग दुवोंग अभिलेख के अनुसार वह 'ख्यातयशा' श्रीमद्रवर्म का पुत या, और उसने तप के फलविशेष से तथा पुण्य, वृद्धि और पराक्रम द्वारा चम्पा का राज्य प्राप्त किया या, पितृपैतामहक्रम से नहीं (तपःफलविशोषाच्च पुण्यवृद्धिपराक्रमात्,… नृप: प्राप्तो न पितुनं पितामहात्) । शुरू में इन्द्रवर्मा द्वितीय को श्री लक्ष्मीचन्द्र भूमीश्वर ग्रामस्वामी' कहा जाता **घा, और** बाद में 'श्री जय इन्द्रवर्मा महाराजाधिराज' कहा जाने लगा। इससे सूचित होता है कि मूलतः उसकी स्थिति एक जागीरदार (भूमीश्वर) और ग्राम के नायक (ग्रामस्वामी) की थी। अपने समय की परिस्थितियों से लाभ उठाकर वह चम्पा का राजा वन गया। यह नई स्थिति उसने किस प्रकार प्राप्त की, यह व्यमिलेखों द्वारा स्पष्ट नहीं होता। दोंग दुओंग के व्यमिलेख में इन्द्रवर्मा द्वितीय की वंशावली भी दी गई है। उसके अनुसार परमेश्वर का पूज उरोज था, जो सारे संसार का स्वामी या। उसका पुत धर्मराज हुआ। धर्मराज का पुत्र राजा श्रीमववर्मा या। श्रीभववर्मा का पुत्र स्यातयशा भद्रवर्मा हुआ, जिसके पुत्र श्री इन्द्रवर्मा ने महेश्वर की कृपा से चम्पा का राज्य प्राप्त किया। इसी अभिलेख में इन्द्रवर्ग के वंश का प्रवर्तक मृगु ऋषि को कहा गया है, जिसके कारण उसके वंश को ऐतिहासिक ने भगवंश नाम दिया है। इन्द्रवर्मा द्वितीय के गासनकाल की कोई महत्त्वपूर्ण घटना ज्ञात नहीं है। ८७७ ईस्वी में उसने अपना दूतमण्डल चीन भेजा था, जिससे चम्पा और चीन के संबंधों का सौहार्दपूर्ण होना सूचित होता है। इस राजा के अनेक अभिलेख उपलब्ध हुए हैं, जिनमें उस द्वारा स्थापित मन्दिरों तथा उन्हें प्रदान की गई दान-दक्षिणा का उल्लेख है। ८८६ ईस्त्री में उत्कीर्ण वो नंग अभिलेख में इन्द्रवर्मा को 'णास्त्रज्ञ' तथा ् 'सोकधर्मवित्' बताया गया है, और उसके मन्त्री मणिचैत्य द्वारा स्थापित श्रीमहालिङ्क-देव के मन्दिर का उल्लेख किया गया है। मन्त्री मणिचैत्य के छोटे भाई का नाम ईण्वर-देव या। उसने श्री ईश्वरदेवादिदेव का मन्दिर वनवाया था। इन मन्दिरों के लिए राजा इन्द्रवर्मा द्वितीय ने कृपियोग्य भूमि तथा दास प्रदान किए थे (श्री महालिङ्गदेवाय

प्रादात् क्षेत्रं सदासकम्) एक अन्य अभिलेख में इस राजा द्वारा श्री भाग्यकान्तेश्वर मन्दिर के लिए दी गई दान-दक्षिणा का उल्लेख है। इसमें सन्देह नहीं, कि राजा इन्द्रवर्मा श्रीव धर्म का अनुयायी था, पर वौद्धधर्म को भी वह श्रद्धा की दृष्टि से देखता था। उस द्वारा लक्ष्मीन्द्र लोकेश्वर विहार की भी स्थापना करायी गई थी, जिसके भग्नावृष्णिय माइसोन के दक्षिण-पूर्व में दोंग दुओंग में विद्यमान हैं। बौद्ध धर्म के प्रति इस राजा की भिवत इस वात से भी प्रमाणित होती है कि मृत्यु के पश्चात् उसे 'परम-वृद्धलोक' का विरुद प्रदान किया गया था।

जयसिंहवर्मा — ६६८ ईस्वी के लगभग इन्द्रवर्मा द्वितीय की मृत्यु हुई, और जयसिंह वर्मा चम्पा के राजसिंहासन पर आरूढ़ हुआ। इन्द्रवर्मा से उसका क्या सम्बन्ध था, यह स्पष्ट नहीं है। जयसिंहवर्मा के शासनकाल के पाँच अभिलेख उपलब्ध हैं, जिनसे यह तो ज्ञात होता है कि इस राजा ने किन मन्दिरों का निर्माण कर उनके लिए क्या कुछ दान-दक्षिणा प्रदान की थी, पर उनसे किसी राजनीतिक घटना का आभास नहीं मिलता। उस द्वारा यवद्वीप (जावा) को भेजे गये एक दूतमण्डल का उल्लेख एक अभिलेख में अवश्य विद्यमान है (यवद्वीपपुरं भूपानुज्ञातो दूतकर्मण, गत्वा यः प्रतिपत्तिस्यः सिद्धमानः समागमत्), जिससे यह सूचित होता है कि इस समय चम्पा और जावा के सम्बन्ध मैंबीपूर्ण हो गये थे।

भद्रवर्मा तृतीय-जयसिंहवर्मा के पश्चात् उसका पुत्र जयशनित्वर्मा चम्पा का राजा वना । उसके शासनकाल की कोई घटना अभी प्रकाश में नहीं आयी है । सम्भवतः उसने बहुत कम समय राज्य किया था। जयशक्तिवर्मा का उत्तराधिकारी भद्रवर्मा तृतीय था। इन दोनों में परस्पर क्या सम्बन्घ था, यह ज्ञात नहीं है। पर यह भरोसे के साथ कहा जा सकता है, कि भद्रवर्मा ने किसी पड्यन्त्र, विद्रोह या अन्य अनुचित उपाय द्वारा राजसिंहासन प्राप्त नहीं किया था, वयोंकि अभिलेखों में राजद्वार नामक एक राज-पदाधिकारी का उल्लेख आया है, जो राजा जयसिंहवर्मा के समय में राजकीय सेवा में नियुक्त था, फिर जयशक्तिवर्माकी सेवा में रहा और फिर भद्रवर्मा तृतीय के शासन-काल में भी उच्च पद पर आसीन रहा। इससे यह परिणाम निकलना असंगत नहीं होगा, कि इन राजाओं के समय में चम्पा में कोई गम्मीर राजनीतिक उथल-पुथल नहीं हुई थी। राजद्वार जयसिंहवर्मा की रानी व्रिभुवन महादेवी का चचेरा भाई था। ऐसा प्रतीत होता है, कि भद्रवर्मा के समय में चम्पा की राजशक्ति अक्षुण्ण थी। इस राजा के पाँच अभिलेख मिले हैं, जिनसे ज्ञात होता है कि पड़ोस के देशों के साथ भद्रवर्मा का राजनियक सम्बन्ध विद्यमान था और उसके राजदूत उसके राजदरवार में साया करते थे। क्वांग-नाम प्रदेश के वन-अन स्थान से प्राप्त अभिलेख में दूसरे देशों से आये हुए राजदूतों के समूह का उल्लेख है (देशान्तरागतमहीपतिदूतसंघः । होअ-कुए अभिलेख में भद्रवर्मा के एक मन्त्री के विषय में यह कहा गया है, कि सब देशों से राजाओं के जो सन्देश आते हैं, वह मन्त्री उन्हें देखकर एक क्षण में उनके सम्पूर्ण अभिप्राय को समझ लेता है (सन्बंदेशान्तरायातभूभुक्सन्देशमागतं, निरोक्ष्येकक्षणं वेति निदशेषार्यमतीहया)। जयसिंहवर्मा द्वारा जो दूतमण्डल यवद्वीप (जावा) भेजा गया था, उसका नेता राजद्वार

या। मद्रवर्मी तृतीय ने भी उसी के नेतृत्व में एक दूतमण्डल जावा भेजा या, जिसे अच्छी सफलता प्राप्त हुई थी (यवद्वीपपुरं भूयः क्षितिपानुज्ञया सुधी:, द्विवारमपि यो गत्वा सिद्धयात्रामुपागमत्)। ६०४ ईस्वी के लगभग भद्रवर्मा चम्पा के राजसिहासन पर आरूढ़ हुआ था। उसने ६ वर्षतक राज्य किया। ६११ ई० में उसके पुत्र इन्द्रवर्मा तुतीय ने चम्पा का राज्य प्राप्त कर लिया।

इन्द्रवर्मा तृतीय - चम्पा के राजाओं में इन्द्रवर्मा तृतीय का स्थान अत्यंत महत्व का है। ६१४ ईस्वी के पौनगर के उसके अभिलेख में उसे पड्दर्शन, व्याकरण, कोश, सास्यान, शैव आगम और वौद्ध दर्शन सादि का मर्मज्ञ विद्वान कहा गया है। अभिलेख का निम्नलिखित श्लोक उद्धरण के योग्य है -

> मीमांसपट् तर्कं जिनेन्द्र सुम्मिस्स काशिका न्याकरणीवकीघः। आख्यान शंबोत्तर कतपसीनः पटिष्ठ एतेष्विति सत्कवीनाम् ॥

राजा इन्द्रवर्मा ने ६१४ ईस्वी में देवी भगवती की एक सुवर्णनिर्मित (कलधीत-देहा) मूर्ति भी प्रतिष्ठापित की थी। पर यह राजा देर तक न सुखपूर्वक शासन कर सका और न पड्दर्शन, व्याकरण आदि के अध्ययन में ही अपना मन लगा सका, क्योंकि कम्युज देश के राजा ने चम्पा पर आक्रमण कर दिया, और इन्द्रवर्मी द्वारा स्थापित देवी भगवती की सोने की मूर्ति को भी वह उठाकर ले गया। कम्बुज के राजा राजेन्द्रवर्मा, जो इन्द्रवर्मी का समकालीन था, के अभिलेखों में उस द्वारा चम्पा पर किये गए आफ्रमण का उल्लेख विद्यमान है। उसके वत चुम अभिलेख में राजेन्द्रवर्मा को 'चम्पादि परराष्ट्राणां दग्धा कालानलाकृतिः' कहा गया है । इन्द्रवर्मा देवी भगवती की 'कलधौतदेहा' मूर्ति को कम्बूज देश से वापस नहीं करा सका। उसके स्थान पर पत्यर की मूर्ति को प्रतिष्ठापित करके ही उसे संदुष्ट रह जाना पड़ा। इन्द्रवर्मा तृतीय ने ६७२ ईस्वी तक चम्पा का शासन किया।

## (५) अव्यवस्था का काल और अनाम के आक्रमण

राजा इन्द्रवर्मा तृतीय के सुदीर्घ शासन काल में चम्पा की राजगदित का जी हास हुवा था और जिसके कारण कम्बुज देश की सेनाएँ भी उसे आक्रान्त कर सकी थीं, उसने अन्य भी अनेक दुष्परिणाम उत्पन्न किए। इन्द्रवर्मा तृतीय के बाद का लगभग एक सदी का चम्पा का इतिहास प्रायः अन्यकारमय है, वयोंकि इस काल का कोई अभिलेख अभी तक उपलब्ध महीं हुआ है। इन्द्रवर्मा के बाद का जो पहला अभिलेख मिला है, वह ६६१ ई० का है और वह अत्यन्त संक्षिप्त है।

परमेश्वरवर्मा—इन्द्रवर्मा के पश्चात परमेश्वरवर्मा ६७२ ईस्वी में चम्पा के राज-सिहासन पर आरूढ़ हुआ। उसके शासनकाल की मुख्य घटना अनाम के साथ संघर्ष है। चम्पा राज्य के उत्तर में अनाम तथा तोन्किन की स्थिति की, जो पहले चीन के साम्राज्य के अन्तर्गत थे। इन प्रदेशों पर चीन का प्रमुख अस्वामाविक एवं अनुचित था, वयोंकि इनके निवासी जाति, नसल, भाषा बादि की दुष्टि से चीनी लोगों से मिन्न थे। इसी कारण ये समय-समय पर चीन के आधिपत्य के विरुद्ध विद्रोह करते रहते थे। १०७ ई० में चीन के शक्तिशाली तांग वंश का पतन हो गया था, और वहाँ अव्यवस्था उत्पन्न हो गयी थी। अनाम के लोगों ने इस स्थिति से लाभ उठाया, और अपने को चीन के प्रभुत्व से स्वतन्त्र घोषित कर दिया । जिस प्रतापी व्यक्ति ने अनाम को स्वतन्त्र कर वहाँ एक पृथक् राजवंश के शासन का प्रारम्भ किया था, उसका नाम नगी क्युएन था। उसके नेतृत्व में अनाम एक स्वतन्त्र राज्य वन गया था, यद्यपि नाम को वह अब भी चीन के आधिपत्य को स्वीकार करता था। पर नगो वयुएन द्वारा स्थापित अनाम का स्वतन्त्र राज्य देर तक अपनी राजनीतिक एकता को कार्यम नहीं रख सका। शीघ्र ही वह वारह छोटे-छोटे राज्यों में विभक्त हो गया, जिनमें परस्पर संघर्ष चलता रहता था। १६८ ईस्वी में दिन्ह वो लिन्ह नामक प्रतापी राजा ने अनाम के अन्य सब राजाओं को जीत लिया और वह सम्पूर्ण अनाम देश का एकच्छत्र सम्राट् वन गया। दिन्ह वो लिन्ह द्वारा परास्त राजाओं में एक न्गोन्हुत खन्ह या, जिसने चम्पा जाकर शरण ग्रहण की थी । वहाँ रहते हुए वह उपयुक्त अवसर की प्रतीक्षा में था। ६७६ ईस्वी में दिन्ह वो लिन्ह की हत्या हो गयी। ज्योंही यह समाचार न्गो न्हुत खन्ह को ज्ञात हुआ, उसने अनाम पर आक्रमण कर अपने खोये हुए राज्य को प्राप्त करने की योजना बनायी और इसमें चम्पा के राजा परमेश्वरवर्मा से सहायता की याचना की। वह इसके लिये तुरन्त तैयार हो गया, और चम्पा के जंगी जहाजों का बेड़ा अनाम तथा तोन्किन पर आक्रमण के लिये भेज दिया गया। परमेश्वरवर्मा स्वयं इस अभियान का नेतृत्व कर रहा था। पर अभी यह वेड़ा अनाम के समुद्रतट के समीप नहीं पहुँच पाया था, कि समुद्र में एक भयंकर तूफान आ गया जिसके कारण बहुत-से जहाज नब्ट हो गये । न्गो न्हुत खन्ह भी इनके साथ ही पानी में डूव गया। पर भाग्यवश उस राजकीय जहाज को कोई नुकसान नहीं पहुँचा, जिस पर परमेश्वरवर्मा सवार था, और वह सुरक्षित चम्पा को वापस लौट आया। इस के कुछ समय वाद अनाम के प्रमुख पुरुषों ने ल होअन नामक कुलीन पुरुष को अपने देश का राजा निर्वाचित कर लिया (९८० ईस्वी) । ल होअन एक योग्य एवं कुशल शासक था। उसने यत्न किया कि चम्पा के साथ मैत्री सम्बन्ध स्थापित करे। इसी प्रयोजन से उसने अपना एक दूत चम्पा भेजा, पर परमेश्वरवर्मा ने उसे कैंद कर लिया। चम्पा के राजा का यह कार्य राजनीति के सर्वया विरुद्ध था। अतः ल होअन का कुद्ध होना स्वाभाविक था। उसने तुरन्त चम्पा परं आक्रमण कर दिया। परमेश्वरवर्मा की सेनाएँ उसका सामना नहीं कर सकीं, वे परास्त हो गयीं और राजा भी युद्ध में मारा गया। अनाम की सेनाएँ आगे बढ़ती हुई चम्पा राज्य की नई राजधानी इन्द्रपुरी तक चली आई। उसे उन्होंने बुरी तरह से लूटा और वहाँ के मन्दिरों को नष्ट किया। चम्पा से अपने देश को वापस जाते हुए ल होअन जो बहुत-सी लूट अपने साथ ले गया, उसमें अन्तःपुर की सौ स्त्रियाँ और एक भारतीय भिक्षु भी था (१६२ ईस्वी)।

इन्द्रवर्मा चतुर्यं — यद्यपि ल होअन अनाम वापस लौट गया था, पर चम्पा के विजित इन्द्रवर्मा चतुर्यं — यद्यपि ल होअन अनाम वापस लौट गया था, पर चम्पा के विजित प्रदेश का शासन करने के लिये उसने वहाँ अपने प्रतिनिधि नियुक्त कर दिये थे। इस दशा में परमेश्वरवर्मा के उत्तराधिकारी इन्द्रवर्मा चतुर्थं ने चम्पा राज्य के दक्षिणी प्रदेश को अपना केन्द्र वनाया, और वहाँ से एक ब्राह्मण को अपना दूत वनाकर इस उद्देश्य से चीन

के सम्राट् की सेवा में भेजा, ताकि अनाम के विरुद्ध चीन की सहायता प्राप्त की जाए (६५५ ईस्वी)। पर चीन का सम्राट् अनाम और चम्पा के झगड़े में हस्तक्षेप करने को उद्यत नहीं हुआ। इन्द्रवर्मा को यह परामशं दिया गया-कि वह अपने राज्य की रक्षा स्वयं करे और अपने पड़ोसी राज्यों के साथ मैं त्री सम्बन्ध रखे। इस बीच में अनाम की दशा भी व्यवस्थित नहीं रही थी। वहाँ राजशनित के लिए संघर्ष जारी थे। जब ल होअन चम्पा के विरुद्ध संघर्ष में व्यापृत था, ल्यू-की-तोंग (जो सम्भवतः ल होअन द्वारा उत्तरी चम्पा के शासन के लिये नियुक्त था), ने उसके विरुद्ध विद्रोह कर दिया और अपने को स्वतन्त्र राजा घोषित कर दिया। ल होअन ने उसे वश में लाने का प्रयत्न किया, पर सफल नहीं हआ।

विजयश्री हरिवमी द्वितीय-इसी बीच में इन्द्रवर्मा चतुर्य की मृत्यु हो गयी थी। अब चम्पा में कोई ऐसा व्यक्ति नहीं रह गया, जो ल्यू-की-लोंग के विरुद्ध खड़ा हो सके। उसने अपने को सम्पूर्ण चम्पा का राजा घोषित कर दिया। चम्पा के लोगों को त्यू-की-तोंग का विदेशी शासन सहन नहीं हुआ, और उन्होंने बड़ी संख्या में अपनी जन्मभूमि का परित्याग कर चीन में वसना प्रारम्भ कर दिया। ल्यु-की-तोंग के शासन के विरुद्ध चम्पा की जनता में जो असंतोष था, उसी के कारण वहाँ एक राष्ट्रीय नेता का प्रादुर्भाव हुआ। उसने चम्पा को विदेशी शासन से स्वतन्त्र किया और ६८६ ईस्वी में वह विजयश्री हरिवर्मा के नाम से चम्पा के राजसिंहासन पर आरूढ़ हुआ । इस राजा ने दक्षिणी चम्पा में विजय (विन्ह दिन्ह) की अपनी राजधानी बनाया पर अभी हरिवर्मा का मार्ग निष्कण्टक नहीं हुआ था। ल होअन ने फिर चम्पा पर आक्रमण कर दिया, जिसका प्रतिरोध करने के लिये हरिवर्मा ने चीन की सहायता प्राप्त करना आवश्यक समझा। इसके लिए उसने एक दूतमण्डल बहुत-से भेंट उपहारों के साथ चीन के सम्राट् की सेवा में भेजा। चीनी सम्राट्ने ल होयन को आदेश दिया कि वह चम्पा के विरुद्ध युद्ध को बन्द कर दे। साथ ही, हरिवर्मा ने भी इस अवसर पर ल होअन के प्रति मैंत्री की भावना रखी। अनाम में ल होअन के विरुद्ध विद्रोह हो रहे थे, और विद्रोही सरदार हरिवर्मा की सहायता प्राप्त करने को उत्सुक थे। पर हरिवर्मा उन्हें सहायता देने के लिए तैयार नहीं हुआ। परिणाम यह हुआ कि ल होअन और हरिवर्मा से मैत्री हो गई, और अनाम की सेनाएँ चम्पा से वापस लौट गई (६६२ ईस्वी)। इसी समय चीन के सम्राट्ने हरिवमा की सेवा में एक दूतमण्डल चम्पा भेजा जो अपने साथ बहत-से उपहार भी लाया था। हरिवर्मा ने अपने दूत अनाम के राजदरवार में भी भेजे थे, और ल हाअन के साथ मैं ती सम्बन्ध को दृढ़ करने के लिये अपने पौत्न को भी उसके पास भेज दिया था। हरिवर्मा दिलीय का एक अभिलेख माइसोन के मन्दिर के एक फलक पर उत्कीण है, जिसमें श्रीजय ईसान भद्रेश्वर की मृति को पुनः प्रतिष्ठापित करने का उल्लेख है। यह अभिलेख ६६१ ईस्वी में उत्कीर्ण कराया गया था।

हरियमी हितीय के उत्तराधिकारी —हिरवमी हितीय के बाद विजयशी चम्पा का राजा बना। अनाम के आक्रमणों के कारण चम्पा की पुरानी राजधानी इन्द्रपृशी की दुदेशा हो गई थी अतः अब विजय को स्थायी रूप में राजधानी बना निया गया। ६६६ ईस्वी में विजयश्री ने अपना दूनमण्डल चीन भेजा था। उसका उत्तराधिकारी हिरवमंदेव तृतीय था, जिसने १०१०, १०११ और १०१४ में अपने दूतमण्डल चीन भेजे थे। १०११ में उसने अनाम के राजदरवार में भी अपना दूत भेजा था। हिरवमंदेव की ओर से जो दूत १०११ ईस्वी में चीन गये थे, उनके साथ कुछ शेर भी चीनी सम्राट् की सेवा में भेट के रूप में भेजे गए थे, जिन्हें देखकर चीन के दरवारियों को बहुत कौतूहल हुआ था। हिरवमंदेव तृतीय के बाद परमेश्वरवर्मा द्वितीय चम्पा के राजसिहासन पर आरूढ़ हुआ। इस राजा ने भी १०१८ ईस्वी में अपने दूत चीन भेजे थे। अनाम के साथ परमेश्वरवर्मा के सम्बन्ध मैंबीपूर्ण नहीं रहे। इसीलिए १०२१ ईस्वी में अनाम की सेना ने चम्पा पर आक्रमण कर दिया, पर उसे विशेष सफलता प्राप्त नहीं हुई। परमेश्वर वर्मा द्वितीय का उत्तराधिकारी श्रीविकान्तवर्मा चतुर्य था, जिसने १०३० ईस्वी में एक दूतमण्डल चीन भेजा था। ऐसा प्रतीत होता है कि इस राजा का शासनकाल शान्तिमय नहीं था। राज्य में विद्रोह हो रहे थे, और गृह-युद्ध का भी स्वपात हो गया था। यही कारण है, जो १०३० और १०३६ ईस्वी में दो वार उसके पुत ने अनाम जाकर शरण ग्रहण की थी।

जयसिंहवर्मा-श्रीविकान्तवर्मा चतुर्थं के बाद उसका पुत्र जयसिंहवर्मा चम्पा का राजा बना। अनाम के साथ उसके सम्बन्ध कटु थे। सम्भवतः, श्रीविकान्तवर्मा के शासनकाल में जो विद्रोह एवं गृहयुद्ध हुए थे, उनमें अनाम का रुख जयसिंहनमा के प्रतिकूल था। इसीलिए राजसिंहासन पर आरूढ़ होकर उसने जंगी जहाजों के बेड़े की लेकर समुद्र मार्ग से अनाम पर आक्रमण किया। पर उसे सफलता प्राप्त नहीं हुई। इस समय अनाम का राजा फत मा था। वह जयसिंहवर्मा के आक्रमण को विफल बना कर ही संतुष्ट नहीं हो गया, अपित एक शक्तिशाली जलसेना को लेकर उसने चम्पा पर आक्रमण भी कर दिया। न्गूबो नदी के मुहाने पर अनाम और चम्पा में घोर युद्ध हुआ, जिसमें चम्पा की पराजय हुई। जयसिंहवर्मा अपने तीस हजार सैनिकों के साय इस युद्ध में मारा गया, और फत मा की सेनाओं ने दक्षिण दिशा में आगे बढ़ विजय नगरी पर कब्जा कर लिया। चम्पा की राजधानी को बुरी तरह से लूटा गया, और वहाँ से बहुत-सी घन सम्पत्ति अनाम ले जायी गई। विजय के अन्तःपुर की सब स्त्रियों को भी फत मा अपने साथ ले गया। कहा जाता है, कि जब चम्पा के अन्तःपुर की एक महिला को जहांज में फत मा के सम्मुख प्रस्तुत किया गया, तो उसने अपने सतीत्व की रक्षा के लिए समुद्र में छलांग लगा दी। इस प्रकार जयसिंहवर्मा के साथ चम्पा के उस राजवंश का अन्त हुआ, जिसका प्रारम्म ६८६ ईस्वी में विजयश्री हरिवर्मा द्वितीय द्वारा किया गया था। जयसिंहवर्मा की मृत्यु १०४६ ईस्वी में हुई थी।

जयपरमेश्वरवर्मा अनाम के राजा फत मा के आक्रमण के कारण चम्पा में जो अव्यवस्था उत्पन्न हो गई थी, उससे लाभ उठाकर अनेक सामन्त राजा अपने अपने प्रदेश में स्वतन्त्र रूप से राज्य करने लग गये थे, और इन्द्रपुरव विजय की केन्द्रीय राज्यणित सर्वथा निस्तेज हो गई थी। चम्पा की इस दुरवस्था का अन्त जय-परमेश्वरवर्मा द्वारा किया गया। यह राजा चम्पा के पुराने राजवंश का था, और एक

अभिलेख में इसे उरोजवंशज कहा गया है। इन्द्रवर्मा द्वितीय ने जिस भृगु वंश का प्रारम्भ किया, उसका भी उरोज के साथ सम्बन्ध था, जैसा कि इसी अध्याय में ऊपर लिखा जा चुका है। इससे यह माना जा सकता है कि जयपरभेश्वरवर्मा भी पुराने भृगु वंग से सम्बद्ध था। छ: वर्ष की अन्यवस्था के पश्चात् १०५० ईस्वी में यह राजा चम्पा के राजसिहासन पर आरूढ हुआ, और इसने देश में फिर से शान्ति तथा व्यवस्था स्थापित की। फत मा के आक्रमण से लांभ उठाकर जिन स्थानीय सामन्तों ने स्वतंत्र रूप से क्षाचरण प्रारम्भ कर दिया था, उनमें पाण्डुरंग का सामन्त राजा प्रमुख था। उसने अपने को स्यतंत्र राजा घोषित कर दिया था, और इस प्रदेश के निवासी भी उसका साथ दे रहे थे। जयपरमेश्वरवर्मा ने सबसे पूर्व पाण्डुरंग की ओर घ्यान दिया। उसके विरुद्ध तीन सेनाएँ भेजी गईं। जिनमें से एक का नेतृत्व राजा ने स्वयं किया, और दो अन्य सेनाओं के सेनापित राजा के दो मानजे (जिन्हें अभिलेखों में युवराजमहासेनापित और देवराजमहासेनापित कहा गया है), नियुक्त किए गये। पाण्डुरंग के निद्रोही इन सेनाओं के सम्मुख नहीं टिक सके और सदा के लिए पत्थर की भांति मूक हो गये। पाण्डुरंग प्रदेश के सब निवासियों को कैद कर लिया गया। वाद में आधे लोगों को तो रिहा कर दिया गया, और शेप आघों को दास-दासियों के रूप में मन्दिरों व मठों को दे दिया गया। विजय की समृति में दी विजय-स्तम्भी की स्थापना की गई, और दीनी महा-सैनापतियों ने दो शिवलिंगों को भी प्रतिष्ठापित किया। पाण्डुरंग को परास्त कर चुकने पर अन्य विद्रोहियों का दमन करने में कठिनता नहीं हुई, और शीझ ही सम्पूर्ण चम्पा में शान्ति और व्यवस्या स्थापित हो गई।

अपने राज्य में शान्ति स्थापित कर जयपरमेश्वरवर्मा ने कम्बुल देश की. और घ्यान दिया। इस समय कम्बुज के राजिसहासन पर उदयादित्यवर्मा विराजमान था। उसके शासनकाल में जो विद्रोह हुए और उनका दमन करने के लिए सेनापित संग्राम ने जो कर्तृत्व प्रदर्शित किया, उस पर कम्बूज देश के इतिहास को लिखते हुए प्रकाश डाला जा चुका है। यह स्वाभाविक था कि जयपरमेश्वरवर्मा जैसा प्रतापी एवं सफल राजा इस स्थिति से लाभ उठाने का प्रयत्न करे और कम्बुज के क्षेत्र में अपनी शक्ति का विस्तार करे। युवराज महासेनापित के नेतृत्व में चम्पा की एक शवितशाली सेना ने मम्बुज पर आक्रमण कर दिया और उदयादित्यवर्मा की सेना की परास्त कर शम्भुपुर पर कब्जा कर लिया। चम्पा की सेनाओं ने इस नगरी की बुरी तरह से ध्वंश किया, और वहाँ से बहुत-से मन्दिर उस द्वारा नष्ट कर दिये गए। इस युद्ध में शम्भुपुर के जो वहुत-मे नरनारी युवराज महासेनापति ने बन्दी बनाए, उन्हें चम्पा के श्री ईशान-भद्रेश्वर के मन्दिर को अपित कर दिया गया। पिछले वर्षों की अध्यवस्था और अनाम के आक्रमणों के कारण चम्पा के बहुत-से मन्दिर नष्ट हो गए थे। जयपरमेश्वरवर्मा ने उनके जीर्णोद्धार पर विशेष ध्यान दिया, और उनके लिए बहुत-सी धन-सम्पत्ति प्रदान की। जयपरमेश्वरवर्मा जहाँ शक्तिशाली योद्धा था, वहाँ साथ ही चतूर राजनीतिज्ञ भी था। चीन और अनाम के साथ उसने मैत्री सम्बन्ध कायम रखा, और अपने गासनकाल में अनेक बार अपने दूतमण्डल इन देशों में भेजे।

रद्रवर्मा चतुर्य-जयपरमेश्वरवर्मा के पश्चात् चम्पा के राजसिहासन पर कौन आरूढ़ हुआ, यह स्वष्ट नहीं है। पर १-६० में वहाँ का राजा रुद्रवर्मी था, जिस द्वारा बहुत-से पालतू हाथी चीन के सम्राट् की सेवा में भेजे गये थे। सम्भवतः, इसने १०६० ई० में चम्पा के शासन सुत्र को अपने हाथों में लिया था। रुद्रवर्मा जयपरमेश्वरवर्मा के कुल में ही उत्पन्न हुआ था, पर उसका अपने से पूर्ववर्नी राजा के साथ क्या सम्बन्ध था, यह ज्ञात नहीं है। जयपरमेश्वरवर्मा ने अनाम के प्रति मैन्नी का भाव रखा या। पर रुद्रवर्मा चतुर्थ ने इस नीति का परित्याग कर दिया, और राजगद्दी पर वैठते ही अनाम से युद्ध करने की तैयारी आरम्भ कर दी। १०६२ ई० में उसने अनाम के विरुद्ध सहायता प्राप्त करने के लिए एक दूतमण्डल चीन भेजा। चीन के सम्राट्ने चम्पा के दूतमण्डल का स्वागत किया और भेंट- उपहार भी प्रदान किये, पर अनाम के विरुद्ध मैनिक सहायता प्रदान करने का उसने कोई वचन नहीं दिया। इस पर ख़दनमा अपर-अपर मे अनाम के प्रति मैती भाव प्रदक्षित करता रहा, पर अन्दर-अन्दर वह लड़ाई की तैयारी में व्यापृत रहा। १०६३, १०६५ और १०६८ ई० में उसने अपने दूतमण्डल भी अनाम भेजे। जब · युद्ध की सब तैवारी हो गई, तो १०६८ ई० के अन्त में रुद्रवर्मा चतुर्थ ने अनाम पर आक्रमण कर दिया। इस समय अनाम का राजा ल्यी थन्य तीन था। उसने न केवल चम्पा के आक्रमण का सफलतापूर्वकमुकावला किया, अपितु एक वड़ी जलसेना को साथ लें चम्पा पर चढ़ाई भी कर दी। श्रीवनोई के वन्दरगाह पर उतर कर अनाम की सेना निरन्तर आगे बढ़ती गई। चम्पा की सेना उनकी गित को नहीं रोक सकी, और बुरी तरह से परास्त हो गई । रुद्रवर्मा चतुर्थ अपने परिवार के साथ कैद कर लिया गया, और अनाम की विजयी सेना चम्पा की राजधानी विजयनगरी में प्रविष्ट हो गई (१०६६)। विजय के राजप्रासाद पर कटजा कर राजा त्यी यन्ह तोन ने खूव खुशियाँ मनाई, भीज और नाच रंग के आयोजन किए गये। चार मास तक यह कम चलता रहा। इसके वाद ल्यी यन्ह तोन ने आदेश दिया, कि विजयनगरी को अग्निदेव के अर्पण कर दिया जाए। चम्पा की इस वैभवपूर्ण राजघांनी को भस्म कर त्यी यन्ह तोन अपने देश को वापस लीट गया। चम्पा के जिन लोगों को कैदी बनाकर वह अपने साथ अनाम ले गया, उनकी संख्या ५० हजार के लगभग थी। रुद्रवर्मा चतुर्थ भी इन कैदियों में था। पर वह देर तक अनाम की कैंद में नहीं रहा। कैंदी का जीवन बिताते हुए अनाम के राजा के साथ वह सन्धि की वातचीत करता रहा। अन्त में उसे सफलता प्राप्त हो गई, और अपने राज्य के तीन उत्तरी प्रदेशों को अनाम को देना स्वीकार कर उसने ल्यी थन्ह तोन के साथ सन्धि कर लो। इस सन्धि का परिणाम यह हुआ कि क्वांगत्नी तक के उत्तरी प्रदेश चम्मा से अनाम ने प्राप्त कर लिए। अत्यन्त अपमानजनक सन्धि करके जब रुद्रवर्मा अपने देश को वापस आया, तो उसने देखा कि सर्वेत्र अव्यवस्था मची हुई है, कितने ही व्यक्तियों ने विभिन्न प्रदेशों में अपने को राजा घोषित किया हुआ है, और चम्पा अत्यन्त दुर्देशाग्रस्त है। इस स्थिति में अपने देश वापस आकर रुद्रवर्मा चतुर्थ ने क्या कर्त्तृत्व प्रदर्शित किया, यह ज्ञात नहीं है। चम्पा की अराजक दशा का अन्त राजा हरिवर्मा चतुर्थ द्वारा किया गया, जिसके राजसिहासन की प्राप्ति के साथ चम्पा के इतिहास में एक ऐसे नए युग का

## २३६ दक्षिण-पूर्वी और दक्षिणी एशिया में भारतीय संस्कृति

प्रारम्भ हुआ, जो चम्पा के उत्कर्ष तथा वैभव का काल था।

## (६) हरिवर्मा चतुर्थ और चम्पा में नई शक्ति का संचार

हरिवर्मा चतर्यं अनाम के राजा ल्यी थन्ह तीन द्वारा रुद्रवर्मा चतुर्यं के परास्त हो जाने के पश्चात् उत्पन्न हुई अवस्था के कारण जो अनेक राजा चम्पा के विविध प्रदेशों में स्वतंत्र रूप से शासन करने लग गये थे, उनमें हरिवर्मा भी एक था। एक अभिलेख में उसे प्रालेयेश्वर धर्मराज का पुत्र तथा नारिकेल वंश का (नारिकेलान्वय) कहा गया गया है। सम्भवतः, वह एक प्रादेशिक सामन्त कुल में उत्पन्न हुआ था। अपने प्रतिस्पिधियों को परास्त कर हरिवर्मा ने चम्पा राज्य के वड़े भाग पर अपना अधिकार स्यापित करने में सफलता प्राप्त की । पर उसका कार्य सुगम नहीं था । चम्पा के कतिपय प्रदेश अब भी ऐसे थे, जहाँ उसके प्रतिस्पर्धी स्वतंत्र रूप से राज्य कर रहे थे। साथ ही अनाम का राजा भीचम्पा की अव्यवस्थित दशा से लाभ उठाने के लिये उपयुक्त अवसर की प्रतीक्षा कर रहा था। १०७० ईस्वी में उसने चम्पा पर फिर आक्रमण कर दिया। कम्यूज का राजा भी इस समय शान्त नहीं बैठा था। उसकी सेनाओं ने भी चम्पा के उन प्रदेशों पर धावे बोलना शुरू कर दिया, जो कम्बुज देश की सीमा के साथ लगते थे। पर हरिवर्मा ने इन सबका वीरतापूर्वक सामना किया। माइसोन के एक अभिलेख के अनुसार उसने वारह वार शबु-सेनाओं को रणक्षेत्र में परास्त किया, और नी वार शतु राजाओं, सेनापितयों तथा सामन्तों के सिर धड़ से अलग किये। सोमेश्वर नामक स्थान पर कम्बुज की सेना को हरा कर उसके सेनापित श्रीनन्दवर्मदेव को उस द्वारा बन्दी वना लिया गया। जिन अनेक राजाओं तथा सेनापितयों का हरिवर्मा द्वारा शिरच्छेद किया गया था, वे वही होंगे जो चम्पा में उसके प्रतिस्पर्धी थे। इसमें सन्देह नहीं, कि चिरकाल के संघर्ष एवं युद्धों के अनन्तर हरिवमी अपने सब प्रतिस्पधियों को परास्त कर चम्पा का एकच्छत्र राजा बनने में समर्थ हो गया था, और अपनी सैन्य शक्ति द्वारा उसने कम्बुज तथा अनाम के आक्रमणों को विफल बनाने में भी सफलता प्राप्त की यी। इस प्रकार अपने सब बाह्य तथा आभ्यन्तर शबुओं का विनाश कर हरिवर्मा ने अपना राज्याभिषेक कराया, और इस अवसर पर 'उत्कृष्टराज' की उपाधि ग्रहण की।

पर अभी हरिवर्मी का कार्य पूरा नहीं हुआ था। विदेशी आक्रमणों तथा आन्तरिक अव्यवस्था के कारण चम्पा राज्य के प्रमुख नगर प्रायः हवंस हो गये थे, और उनके प्रासाद तथा मन्दिर नष्ट कर दिये गये थे। अब हरिवर्मा ने इनके जीणिंद्धार पर ध्यान दिया। उस हमरा बहुत-से मन्दिरों की मरम्मत करायी गई, उनमें नई मूर्तियाँ प्रतिष्ठ।पित की गई, और धर्म स्थानों के खर्च की चलाने के लिए जागीरें तथा धन-सम्पत्ति प्रदान की गई। चम्पा नगरी के भग्न भवनों का उसने पुनः निर्माण कराया और उसके प्रयत्न से चम्पा राज्य की इस प्राचीन राजधानी ने अपने लुष्त गौरव व वैभव को फिर से प्राप्त कर लिया।

हरिवर्मा चतुर्य अभी ४१ वर्ष का ही या, कि उसे राजसुक्त से वैराग्य हो गया और इसने अपने दोप जीवन को भगवान् शिव की उपासना, में व्यतीत करने का निण्चय किया । उसके पुत्र का नाम राजद्वार था, और अभी उसकी आयु केवल नौ वर्ष की थी। हरिवर्मा चतुर्थ के स्वेच्छापूर्वक राजिसहासन का परित्याग कर देने पर उसके इसी पुत्र को श्रीजयइन्द्रवर्मदेव के नाम से राजगही पर विठाया गया (१०८१ ई०)।

परमबोधिसत्त्व-परं राजद्वार या जयइन्द्रवर्मा के लिए चम्पा के शासन-सूत्र को संभाल सकना सम्भव नहीं था। चम्पा की इन समय जो दशा थी, उसमें कोई ऐसा व्यक्ति ही सफलतापूर्वक राज्य का संचालन कर सकता था, जो योग्य तथा अनुभवी हो। नौ वर्ष के वालक के लिए राज्य के भार को वहन कर सकना सर्वया असम्भव था। इस स्थिति में राज्य के प्रमुख व्यक्तियों ने यह निश्चय किया, कि हरिवर्मा चतुर्थ के छोटे भाई श्री युवराज महासेनापति कुमार पान् से राजा बनने के लिए प्रार्थना की जाए। माईसोन के अभिलेख के अनुसार, क्योंकि राजा जयइन्द्रवर्मदेव बहुत कम आयु का था, अतः उसे यह ज्ञान ही नहीं था कि राज्य के लिए कौन-सी वात अच्छी है और कौन-सी बुरी है, और उसके सब कार्य राजनीति के विपरीत होते थे। इस दशा में राज्य के सब सेना-नायकों, ब्राह्मणों, ज्योतिषियों, पण्डितों, आचार्यों और श्रीहरिवर्मदेव की रानियों ने किसी ऐसे कुमार को ढुँढ्ना प्रारम्भ किया जो राज्य के शासन-सूत्र को संभालने में समर्थ हो। उनका ह्यान श्रीयुवराज महासेनापित कुमार पाल् की ओर गया, जो श्री जय-इन्द्रवर्मदेव का चाचा और श्री हरिवर्मदेव का छोटा भाई था, जिसमें राजचकवर्ती महाराज के सब लक्षण तथा गुण विद्यमान थे और जिसे अच्छे और बुरे में विवेक कर सकते की क्षमता थी। सेनापतियों और ब्राह्मणीं आदि के निर्णय के अनुसार कुमार पान ने राजा का पद स्वीकार कर लिया, और वह परमबोधिसत्त्व के नाम से चम्पा के राजिसहासन पर आरूढ़ हुआ। परमवोधिसत्व भी अपने बड़े भाई के समान ही वीर तथा सूयोग्य शासक था। चम्पा के राज्य में पाण्डुरंग का प्रदेश अब तक भी ऐसा था, जिसमें एक स्थानीय सामन्त स्वतन्त्र रूप से शासन कर रहा था। इस राजा ने उसे जीत कर अपने अधीन कर लिया, और इस प्रकार चम्पा की राजनीतिक एकता को अविकल रूप से स्थापित करने में सफलता प्राप्त की। अपने राज्य की सुख समृद्धि के लिए परमबोधिसत्त्व ने अनुपम कर्त्तं त्व प्रदर्शित किया । घ्वंस हुए मन्दिरों और उजड़ी हुई नगरियों के जीणोंद्वार के जिस कार्य को हरिवर्मा चतुर्थ ने प्रारम्भ किया था, इस राजा ं ने उसे जारी रखा। इसी का यह परिणाम हुआ, कि एक अभिलेख के अनुसार उसकी प्रजा के ब्राह्मण, क्षद्रिय, वैश्य और शूद्र सभी वर्ग उसके शासन में सम्पन्न तथा संतुष्ट थे।

जयइन्द्रवर्मा पंचम -परमवोधिसस्व ने चार साल (१०८१-१०८५) तक राज्य किया । इसके पश्चात् उसके उसी भतीजें श्री जयइन्द्रवमंदेव ने राजा का पर प्राप्त किया, जिसे वयस्क न होने के कारण राज्य के प्रमुख व्यक्तियों ने शासन के अयोग्य समझा या। जयइन्द्रवर्मा ने भी अपने पिता तथा चाचा के समान चम्पा नगरी तथा अन्य नगरियों को फिर से आबाद करने और उन्हें समृद्ध बनाने के कार्य पर विशेष ध्यान दिया। अव चम्पा राज्य की आन्तरिक दशा इतनी व्यवस्थित हो गई थी, कि जयइन्द्रवर्मा ने अपने राज्य के उन प्रदेशों को भी पुनः प्राप्त करने का कार्य प्रारम्भ किया, जिन्हें अनाम को प्रदान करना स्वीकार कर रुद्रवर्मा चतुर्थं ने त्यी थन्ह तोन के कैंद्रखाने से छुटकारा पाया था। चम्पा राज्य के इन उत्तरी प्रदेशों के प्रश्न को लेकर चम्पा और अनाम के सम्बन्ध वहुत कटु हो गए थे। ११०३ में एक शरणार्थी अनाम से चम्पा आया, और उसने राजा जयइन्द्रवर्मा को यह सूचित किया कि इस समय अनाम की आन्तरिक दशा अत्यन्त अस्त-व्यस्त है और उसके विरुद्ध लड़ाई प्रारम्भ करके चम्पा देश अपने खोये हुए प्रदेशों को फिर प्राप्त कर सकता है। जयइन्द्रवर्मा ने अनाम की अस्त-व्यस्त दशा में लाभ उठाकर उस पर आक्रमण कर दिया और अपने देश के तीनों उत्तरी प्रदेशों को अनाम की अधीनता से मुक्त किया। पर चम्पा की यह विजय देर तक कायम नहीं रह सकी। अनाम के राजा ने शक्ति का प्रयोग कर इन प्रदेशों में फिर अपना अधिकार स्थापित कर लिया। इसके बाद जयइन्द्रवर्मा ने अनाम के साथ मैत्री सम्बन्ध कायम रखने में ही अपना हित समझा, और वह उसके राजदरवार में बहुमूल्य भेंट-उपहारों के साथ अपने दूतमण्डल भेजता रहा।

श्री जयहरिवमंदेव —१११४ ईस्वी में राजा जयइन्द्रवर्मा की मृत्यु हुई, और उसका भतीजा श्री जयहरिवमंदेव (पञ्चम) चम्पा का राजा बना। उसके शासनकाल की कोई महत्त्वपूर्ण घटना ज्ञात नहीं है। १११४ ई० में उत्कीर्ण माइसोन के एक अभिलेख में श्री ईशान मद्रेण्वर के मन्दिर को इस राजा द्वारा दी गई दान-दक्षिणा का उल्लेख है।

## (७) कम्बुज देश और चम्पा में संघर्ष -

जयइन्द्रवर्मा पण्ठ—सम्भवतः, राजा जयहरिवर्मदेव के कोई सन्तान नहीं थी। इस राजा की मृत्यु के पश्चात् जो व्यक्ति चम्पा के राजसिंहासन पर आरूढ़ हुआ, उसका नाम जयइन्द्रवर्मा (पण्ठ) था। अभिलेख के अनुसार उसका जन्म १०२८ शकाब्द (११०६ ई०) में हुआ था, ११२६ में उसे देवराज (महासेनापित) के पद पर नियुक्त किया गया था, और ११२३ ई० में युवराज (महासेनापित) के पद पर। चम्पा में ये अस्वन्त उच्च राजकीय पद हुआ करते थे। इन पर अधिष्ठित रह चुकने के कारण राज्य में स्वाभाविक रूप से वही ऐसा प्रभावणाली व्यक्ति था, जो जयहरिवर्मदेव की मृत्यु के पश्चात् राजसिंहासन का अधिकारी था। ११३६ ई० में उसने राजा का पद प्राप्त कर लिया।

जयइन्द्रवर्मा पष्ठ के शासनकाल में चम्पा को अनेक युद्धों में फँसना पड़ा। १११३ ई॰ में कम्बुज के राजिसहासन पर राजा सूर्यंवर्मा आरुढ़ हुआ था। वह बड़ा महत्त्वाकांक्षी तथा प्रतापी राजा था। पड़ोस के राज्यों को जीतकर वह अपने राज्य के विस्तार के लिए प्रयत्नशील हुआ। इसीलिए ११२८ ईस्वी में उसने अनाम पर आक्रमण के लिए अपनी सेना भेजी, जिसमें वीस हजार सैनिक थे। सूर्यंवर्मा चाहता था, कि चम्पा भी इस अभियान में उसकी सहायता करे। चम्पा इसके लिए तैयार भी हो गया और उसकी एक सेना अनाम पर आक्रमण के लिए चल भी पड़ी। पर इससे पूर्वं कि इन दोनों देशों की सेनाएँ आपस में मिल सकतीं, अनाम ने इन्हें पृथक-पृथक रूप से परास्त कर दिया। इसके बाद ११३२ ई० में कम्बुज देश ने चम्पा के सहयोग से एक बार

फिर अनाम पर आक्रमण किया, पर इस वार भी उसे सफलता प्राप्त नहीं हो सकी। पर सूर्यंवर्मा इससे निराश नहीं हो गया। ११३७ ईस्वी में उसने फिर अनाम की आक्रान्त किया, पर इस वार चम्पा ने उसका साथ नहीं दिया। इस पर सूर्यंवर्मा के क्रोध का कोई ठिकाना नहीं रहा, विशेषत्या इस कारण से कि इस वार भी उसे अनाम के विरुद्ध सफलता प्राप्त नहीं हुई थी। वह समझता था, कि यदि चम्पा की सेना पूर्वंवत् उसकी सहायता के लिए आ जाती, तो वह अनाम को परास्त कर सकता था। अनाम को जीत सकने में अपने की असमर्थ पाकर कम्बुजराज सूर्यंवर्मा ने चम्पा पर आक्रमण कर दिया, और उसके अन्यतम प्रदेश विजय पर अपना अधिकार स्थापित कर लिया (११४५ ई०)। सम्भवतः, जयइन्द्रवर्मा एष्ट या तो इस युद्ध में मारा गया था और या कैंद कर लिया गया था। यह सुनिश्चत है, कि ११४५ में चम्पा से उसके शासन का अन्त हो गया था।

रद्रवर्मा परमग्रह्मलोक—कम्बुजराज सूर्यंवर्मा आक्रमण के कारण चम्पा की राजणित पुतः अस्त-व्यस्त हो गई थी। इस दशा में राजा परमवीधिसत्त्व के वंशज रुद्रवर्मा परमग्रह्मलोक ने अपने राजा को घोषित कर दिया, और पाण्डुरंग को केन्द्र बनाकर उसने चम्पा के शासन को संभालने का प्रयत्न प्रारम्भ किया। पर ११४७ ईस्वी में उसकी मृत्यू हो गई।

श्री जयहरिवर्मदेव षठठ — रुद्रवर्मी परमब्रह्मलोक के पुत्र का नाम रत्नभूमिविजय था। अपने पिता की मृत्यु के पश्चात् वह श्रीजयहरिवर्मदेव कुमार शिवनन्दन के नाम से चम्पा के राजिसहासन पर आरूढ़ हुआ। जिस समय इस राजा ने चम्पा के शासन सूद्र को अपने हाथों में लिया, राज्य पर चारों ओर से विपत्ति की काली घटाएँ घिर रही थीं। कम्युज की सेनाओं ने विजय के प्रदेश को तो हस्तगत कर ही लिया था, वे चम्पा के अन्य प्रदेशों को भी आकान्त करने में तत्पर थीं। अनाम भी इस समय शान्त नहीं बैठा था। उसकी सेनाओं ने भी उत्तर की ओर से चम्पा पर आक्रमण प्रारम्भ कर विये थे, और दोनों राज्यों की सीमा पर निवास करने वाली किरात जातियों ने भी चम्पा के प्रदेशों में लूटमार शुरू कर दी थी। पर जयहरिवर्मदेव इससे घवराया नहीं। उसने बड़ी वीरता से अपने शत्रुओं का सामना किया, और उन सब को परास्त करने में सफलता प्राप्त की।

जयहरिवमंदेव के शासन-सून्न को संभालते ही कम्बुज के राजा सूर्यंवमां द्वितीय ने वम्पा पर आक्रमण कर दिया (११४७ ई०)। अपने प्रधान सेनापित शंकर को उसने वम्पा पर चढ़ाई करने का आदेश दिया। विजय राज्य (जो वम्पा का ही अन्यतम भाग था, और ११४५ ई० में कम्बुज की अधीनता में आ चुका था) की सेना भी इस अभियान में शंकर की सहायता के लिए रणक्षेत्र में आ गई। पर सेनापित शंकर को इस आक्रमण में सफलता प्राप्त नहीं हुई। चकल्यज् के रणक्षेत्र में जयहरिवमंदेव ने उसे परास्त कर दिया। पर सूर्यंवमा इससे निराश नहीं हुआ। अगले साल ११४८ म उसने एक बहुत बड़ी सेना चम्पा पर आक्रमण करने के लिये भेजी। पर इस वार भी उसे निराश होना पड़ा, और क्येंव के रणक्षेत्र में जयहरिवमंदेव ने उसे परास्त कर दिया। कम्बुज की सेनाओं को दो वार परास्त कर जयहरिवमंदेव ने यह विचार किया

कि अब उसे रक्षात्मक नीति के वजाय आक्रमणात्मक नीति अपनानी चाहिये। इसीलिए उसने स्वयं कम्बुज देश पर आक्रमण करने का निश्चय किया। जब यह समाचार सूर्यं वर्मा द्वितीय को ज्ञात हुआ, तो वह चम्पा की सेनाओं का सामना करने के लिए तैयार हो गया। जयहरिवमंदेव चाहता था, कि सबसे पूर्व विजय प्रदेश को कम्बुज की अधीनता से मुक्त कराया जाए। उसकी इस योजना का प्रतिरोध करने के लिए सूर्यं वर्मा ने अपने स्थाल (पत्नी के भाई) हरिदेव को विजय का शासक नियुक्त किया, और उसकी सहायता के लिए शक्तिशाली सेना वहाँ भेज दी। पर चम्पा के राजा ने महीश के रणक्षेत्र में हरिदेव को परास्त कर दिया और विजय पर से कम्बुज के आधिपत्य की समाप्ति कर दी। अब विजय का प्रदेश भी जयहरिवमंदेव के शासन में आ गया, और वहाँ बड़ी धूमधाम के साथ उसका राज्याभिपेक किया गया (११४६)।

यद्यपि कम्बुजराज सूर्यंवर्मी की महीश के रणक्षेत्र में बुरी तरह से हार हुई थी, पर अब भी उसने हिम्मत नहीं छोड़ी। चम्पा राज्य के सीमावर्ती प्रदेशों में जो अनेक किरात् जातियाँ निवास करती थीं, अब उसने उन्हें जयहरिवर्मदेव के विरुद्ध भड़काना प्रारम्भ किया। पर उसकी यह योजना भी सफल नहीं हुई। स्लय् नामक गांव के समीप चम्पा की सेना और किरातों में घनघोर युद्ध हुआ, जिसमें किरातों की हार हुई। बाह्य मनुओं को परास्त करने में जयहरिवमंदेव ने अनुपम सफलता प्राप्त की थी। पर उसे आध्यन्तर शत्रुओं का भी सामना करना वड़ा, और उन्हें वशीभृत करने में भी वह सफल हुआ! उसके अपने स्पाल (रानी के भाई) वंशराज ने उसके विरुद्ध विद्रोह कर किया, और किरात सरदारों का समर्थन प्राप्त कर मध्यमग्राम में अपने को राजा घोषित कर दिया। जयहरिवमंदेव ने वंशराज के विरुद्ध सैन्यशक्ति का प्रयोग किया, और जो किरात सरदार उसकी सहायता कर रहे थे, उन्हें रणक्षेत्र में परास्त किया। किरातों को पूर्णतया वश में ते आने में जयहरिवर्मदेव ने सफलता प्राप्त कर ली थी, पर वंशराज उसके हाथ नहीं आया या। चम्पा से भागकर उसने अनाम में शरण ग्रहण की थी। उसने अनाम के राजा से जयहरिवमंदेव के विरुद्ध सहायता की याचना की। अनाम का राजा स्वयं चम्पा के उत्कर्ष से बहुत चिन्तित था। वह वंशराज को सहायता देने के लिए उद्यत हो गया, और बहुत से सेनापितयों के नेतृत्व में एक लाख सैनिक चम्पा पर आक्रमण करने के लिए मेज दिए गये। साथ ही, उसने वंशराज को चम्पा का वैद्य राजा भी घोषित कर दिया। पर अनाम का यह आक्रमण सफल नहीं हो सका। युद्ध में जयहरिवमंदेव की विजय हुई और अनाम के बहुत-से सेनापित और सैनिक मौत के घाट उतार दिए गर्य (११५०)। पर जयहरिवर्मदेव की कठिनाइयों का अभी तक अन्त नहीं हुआ था। चम्पा में ऐसे सामन्त राजाओं की कमी नहीं थी, जो अवसर पाते ही अपनी स्वतंत्रता तया सम्पूर्ण चम्पा देश को अपने शासन में ले आने के लिए प्रयत्नशील हो जाते थे। ११५१ ई॰ में अमरावती में जयहरिवर्मदेव के विरुद्ध विद्रोह हुआ, और ११५५ में पाण्डुरंग में। पर इनका दमन करने में उसे पूर्ण सफलता प्राप्त हुई, और ११६० तक यह स्थिति आ गई थी किन उसे किसी आक्यन्तर प्रत्रु का भय रहा था और न बाह्य शत्रुका। अब वह चम्पा का एकच्छत्र राजा वन गया था। जैसा कि उसके एक अभिलेख

में लिखा है, अब उसने 'आसिन्चुभूतलपित्तव' प्राप्त कर लिया था। देश में शान्ति तथा व्यवस्था स्थापित कर जयहरिवर्मदेव ने ह्वस्त मन्दिरों के जीणोंद्वार तथा उजड़ी हुई नगिरयों को वसाने पर भी ध्यान दिया। पर इस महत्त्वपूर्ण कार्य को सम्पन्त करने के लिए वह अधिक समय जीवित नहीं रहा। ११६२ ई० में उसकी मृत्यु हो गई। युद्धों में निरन्तर व्यापृत रहते हुए भी उसने अपने माता-पिता की स्मृति में दो मन्दिरों का निर्माण कराया था, और महीशपर्वत पर एक शिविल क्ल के स्थापना की थी। माइसोन के एक अभिलेख में मन्दिरों के जीणोंद्वार तथा दान-दक्षिणा के सम्बन्ध में जो कार्य इस राजा ने किये थे, उनका उल्लेख है।

चम्पा के राजाओं में जयहरिवमंदेव पठ का स्थान अत्यन्य महत्त्वपूर्ण है। वह परम प्रतापी एवं सुयोग्य शासक था। माइसोन के एक अभिलेख से सूचित होता है, कि उसने चिर संघर्ष के पश्चात् चम्पा का राजिंसहासन प्राप्त किया था। युवावस्था में स्वदेश छोड़कर वह विभिन्न देशों में भटकता रहा था, और चिरकाल के बाद चम्पा वापस आया था (विहाय यस्स्वदेश प्राक् परेषु सुखदुःखभाक्, देशेषु चिरकालेन चम्पायां पुनरागतः) इसमें सन्देह नहीं, कि विदेशों में देर तक संघर्ष करने के कारण वह पूरी तरह से मंज गया था, और इस प्रकार जो सामर्थ्य उसने प्राप्त किया था उसी से वह बाह्य और आभ्यन्तर शसुओं से अपने देश की पूरी तरह रक्षा कर सका था।

जयहरद्रवर्मा सन्तम — ११६२ ई० में जयहरिवर्मदेव की मृत्यु के पश्चात् उसका पुत्र जयहरिवर्मदेव सप्तम चम्पा के राजिसहासन पर आरूढ़ हुआ। दो अभिलेखों में उसका उल्लेख मिलता है। पर वह देर तक शासनसूत्र का संचालन नहीं कर सका। ११६३ में चम्पा का राज्य श्री जयइन्द्रवर्मी सप्तम के हाथों में आ गया। वह ग्रामपुर-विजय का निवासी था, और जयहरिवर्मदेव पष्ठ व सप्तम के साथ उसका कोई भी सम्वन्ध नहीं था। सम्भवतः, उसने जयहरिवर्मदेव सप्तम के विरुद्ध पड्यन्त्व करके राजिसहासन पर अधिकार किया था। अवध रूप से चम्पा का राज्य प्राप्त कर उसने चीन के सम्राट् की सद्भावना प्राप्त करने का प्रयत्न किया, और बहुत-से बहुमूल्य उपहारों के साथ एक दूतमण्डल उसकी सेवा में भेजा। चीन का सम्राट् इतने अधिक उपहार स्वीकार करने को ज्यत नहीं हुआ, और उसे जब यह ज्ञात हुआ कि उपहार में भेजी गई सम्पत्ति अरव व्यापारियों से लूटकर प्राप्त की गई है, तो उसने उसका कोई भी भाग ग्रहण करने से इन्कार कर दिया।

पर जयइन्द्रवर्मा सप्तम को अपने बाहुबल पर मरोसा था। चम्पा में उसकी स्थिति पूर्णतया सुदृढ़ थी। अब उसने कम्बुज के विरुद्ध अपनी शक्ति को प्रयुक्त करने का निश्चय किया। अनाम की ओर से निश्चिन्त होने के लिए उसने बहुत-से उपहार उसके राजा की सेवा में भेजे, और उसकी सद्भावना को प्राप्त कर लिया। ११७० ई० में उसने कम्बुज पर आक्रमण कर दिया। इस समय वहाँ का राजा त्रिभुवनादित्यवर्मा था। जयइन्द्रवर्मा ने उसके विरुद्ध लड़ाई छेड़ दी, और युद्धविद्या में अपने सैनिकों को प्रशिक्षित करने के लिए चीन के एक व्यक्ति को नियुक्त किया, जो जहाज के डूव जाने के कारण चम्पा में आश्रय लेने के लिए विवश हुआ था। पर स्थलयुद्ध में जयइन्द्रवर्मा घरणीन्द्र

वर्मा को परास्त नहीं कर सका। अव उसने समुद्र के मार्ग से कम्बुज पर आक्रमण करने का निश्चय किया। एक चीनी अधिकारी के नेतृत्व में चम्पा के जहाजी वेड़े ने समुद्र-तट के साथ-साथ कम्बूज की ओर प्रस्थान किया, और ११७७ ईस्वी में मेकोंग नदी के मुहाने पर पहुँच गया । वहाँ से वह नदी के मार्ग से कम्ब्रूज की राजधानी की ओर अग्रसर हुआ। कम्बुज की सेना उसके सम्मुख नहीं टिक सकी। वह परास्त हो गई, और चम्पा की सेना ने राजधानी को लुटकर अपार धन-सम्पत्ति वहाँ से प्राप्त की । इस सम्पत्ति का उपयोग चम्पा के मन्दिरों को दान देने के लिए किया गया । जयहरिवर्मदेव पष्ठ द्वारा चम्पा के उत्कर्षं का प्रारम्भ हुआ था। अब जयइन्द्र वर्मा सप्तम के शासनकाल में यह देश शक्ति तथा उन्नति की चरम-सीमा पर पहुँच गया। इसमें सन्देह नहीं, कि इस समय चम्पा की सैन्यशक्ति बहुत बढ़ गई थी। अनयुअन के एक अभिलेख से सुचित होता है, कि तीन राजपूरुपों ने जयइन्द्रवर्मी के प्रति भक्ति तथा आजन्म सैनिक सेवा करने की शपथ ग्रहण की थी। सम्भवत:, इस काल में ऐसे सैनिकों का एक वर्ग संगठित हो गया था, जो राजा के प्रति भक्ति रखते हुए जीवन-पर्यन्त मैनिक सेवा की प्रतिज्ञा किया करते थे।

जयइन्द्रवर्मी सप्तम के अनेक अभिलेख मिले हैं, जिनमें उस द्वारा किये गये दान-पुण्य का उल्लेख है, उसने बुद्धलोकेश्वर, जयेन्द्र लोकेश्वर, भगवती श्री जयइन्द्रेश्वरी, कोर मगवती इन्द्रगौरीक्वरो की मूर्तियां प्रतिष्ठापित की थीं । माइसोन के एक अभिलेख में इस राजा को व्याकरण, ज्योतिय और नारदीय व भागवीय वर्मणास्त्रों का पारंगत पण्डित कहा गया है।

त्रिभुवनादित्यवर्मा की मृत्यु के पश्चात् जयवर्मा सप्तम ने कम्यूज देश के शासनसूत्र को अपने हाथों में ले लिया था (११८१)। उसने चम्पा के विरुद्ध संघर्ष को जारी रखा, और जयइन्द्रवर्मा की सेनाओं को कम्बुज छोड़कर चले जाने के लिए विवश किया। जयवर्मा सप्तम एक महान् विजेता था। वह चन्पा की सेनाओं को अपने देश से बाहर निकालकर ही सन्तुष्ट नहीं हो गया, अपितु चम्पा पर आक्रमण कर उसे अपने अधीन करने में भी समय हुआ। कम्बुज देश का राजनीतिक इतिहास लिखते हुए जयवर्मा सप्तम की इन विजयों का विशवरूप से उल्लेख किया जा चुका है। श्रीसूर्यवर्मदेव (जी मूलतः चम्पा का निवासी था) के नेतृत्व में कम्बुज सेनाएँ चम्पा पर आक्रमण करने के लिए भेजी गईं। उन्होंने चम्पा को बुरी तरह से परास्त किया, और वहाँ के राजा जयइन्द्रवर्मा सप्तम की बन्दी बनाकर वे कम्बुज ले आई। जयवर्मा सप्तम ने शासन के लिए चम्पा को दो भागों में विभक्त किया। दक्षिणी भाग का शासक श्रीमूर्यवर्मदेव को नियुवत किया गया, और उत्तरी भाग का सूर्यंजयवर्मदेव को, जो जयवर्मी का स्याल (पत्नी का भाई) या। दक्षिणी भाग की राजधानी राजपुर बनायी गई, और उत्तरी भाग की विजयनगरी।

श्रीसूर्यवर्मदेव —दक्षिणी चम्पा का णासन करने, में श्रीसूर्यवर्मदेव को अच्छी सफलता प्राप्त हुई। पर उत्तरी चम्पा में रघुपित नामक सामन्त ने सूर्यंजयवर्मदेव के विश्व विद्रोह कर दिया, और जयइन्द्रवर्मदेव के नाम से अपने को राजा घोषित कर दिया । कम्युजराज जयवर्मा सप्तम ने रघुपति को पदच्युत करने के लिए जो सेना भेजी, वह पहले राजपुर गई और वहाँ के राजा श्रीसूर्यवर्मदेव के सेनापितत्त्व में उत्तरी चम्पा (विजय) की ओर अग्रसर हुई। रघुपति (जयइन्द्रवमंदेव) इसके सम्मुख नहीं टिक सका। वह परास्त हो गया, और उसे मौत के घाट उतार दिया गया। अब चम्पा के दोनों भाग श्रीस्यंवमंदेव के शासन में आ गये। रघुपति को परास्त करने के लिए जो सेना कम्बज भेजी गयी थी, उसके साथ चम्पा का भृतपूर्व राजा जयइन्द्रवर्मा सप्तम भी था, जिसे ११६० में वन्दी बनाकर कम्बुज ले आया गया था। जयवर्गा की इच्छा थी, कि उसे उत्तरी चम्पा का राजा वना दिया जाए, ताकि चम्पावासियों की राष्ट्रीय भावना सन्तुष्ट की जा सके। वह चाहता था, कि जयइन्द्रवर्मा उसके अधीनस्य राजा के रूप में उत्तरी चम्पा का गासन करे। पर श्रीसूर्यंवर्मदेव ने उसकी योजना को क्रियान्वित नहीं होने दिया। उसने उत्तरी चम्पा को भी अपने शासन में ले लिया, और वह सम्पूर्ण चम्पा पर स्वतन्त्र राजा के समान शासन करने लगा। जयइन्द्रवर्मा ने जब सेना एकत्र कर उसका विरोध करने का प्रयत्न किया, तो श्रीसूर्यवर्मदेव ने उसके विरुद्ध सैन्यशक्ति का प्रयोग किया और त्रैक के रणक्षेत्र में उसे न केवल परास्त ही किया, अपितु उसका वध भी कर दिया । इस प्रकार उस प्रतापी चम्पा नरेश का करुण अन्त हुआ, जिसने जल-मार्ग द्वारा कंम्बुज को आक्रान्त किया था, और उस देंश की राजधानी को वुरी तरह से विनष्ट किया था।

पर श्रीसूर्यवर्मदेव शान्तिपूर्वक चम्पा का शासन नहीं कर सका। कम्बुजराज जयवर्मा सप्तम ने उसे अपना वशवर्ती बनाने के लिए अनेक वार चम्पा पर आक्रमण किये। १२०३ ईस्वी में एक कम्बुज सेना उसके विरुद्ध भेजी गई, जिसका सेनापित युवराज ओंधनपति था। यह श्रीसूर्यवर्मदेव का चाचा था, और मूलतः चम्पा का निवासी था। सम्भवतः, वह भी अपने भतीजे के साथ चम्पा से कम्बुज गया था, और जयवर्मा सप्तम का आक्षय प्राप्त कर उसने भी कम्बुज के शासनतंत्र में महत्त्वपूर्ण स्थान प्राप्त कर लिया था। ओंधनपति के नेतृत्व में जो सेना श्रीसूर्यवर्मदेव के विरुद्ध भेजी गई थी, उसे पूर्ण सफलता प्राप्त हुई। श्रीसूर्यवर्मदेव परास्त हो गया, और कम्बुजराज जयवर्मा सप्तम द्वारा चम्पा का शासन युवराज ओंधनपित के सुपुर्द कर दिया गया। उसके शासन के विरुद्ध जो भी विद्रोह चम्पा में हुए, उनका दमन करने में भी उसने अच्छी सफलता प्राप्त की। इस प्रकार अब चम्पा पर कम्बुज का प्रभुत्व स्थापित हो गया था, क्योंकि ओंधनपति कम्बुजराज जयवर्मा की ओर से ही वहाँ का शासक नियुक्त था। कम्बुज के साम्राज्य की सीमा अब अनाम के साथ आ लगी थी, और यह स्वाभाविक था कि इन देशों में युद्ध प्रारम्भ हो जाए। अनाम और कम्बुज के संघर्ष में कबुज की सैन्यशक्ति का वहुत ह्रास हुआ और उसके लिए चम्पा पर भी अपना आधिपत्य रख सकना कठिन हो गया। यह स्थिति थी, जबिक जयपरमेश्वरवर्मा ने चम्पा में अपना स्वतन्त्र शासन स्थापित किया (१२२६ ईस्वी)।

जयपरमेश्वरवर्मा चतुर्थ-जयपरमेश्वरवर्मा चम्पा के पुराने राजकुल में उत्पन्न हुआ था। वह राजा जयहरिवर्मदेव सप्तम कापुत्र था, और उसके पश्चात् चम्पा के राजिंसहासन पर उसी का अधिकार था। पर ११६३ ईस्वी में जब श्रीजयइन्द्रवर्मा ने

चम्पा पर अधिकार कर लिया, तो जयपरमेश्वरवर्मा अपने देश को छोड़कर अन्यत्र प्रवास करने के लिए विवश हो गया, और अनेक स्थानों पर प्रवास करने के पश्चात् उसने भी बस्दक जाकर काश्रय ग्रहण किया। कम्बूज के राजा जयवर्मा सप्तम ने उसे भी 'युवराज' की पदशी से विभूमित कर अपने राज्य में उच्च स्थान प्रदान किया था। अनाम के गुद्धों के कारण अब कम्बल की सैन्यशक्ति क्षीण हो गई, और उसके लिए अन्य देशों को अपने सधीन रय सक्ता कठिन हो गया, तो जयपरमेश्वरवर्मा ने इस दशा से लाभ उठाया अर चम्पा के राजसिहासन को अधिगत कर लिया। चम्पा का राजा बनकर जयपरमेश्वर वर्मी नै शान्तिपूर्वक शासन का संचालन किया, और उसे किन्हीं अन्ये युद्ध में फसने की आवश्यकता नहीं हुई। उसका गासनकाल उस क्षति की दूर करने में व्यतीत हुआ, जी कम्बुज के साथ ३२ वर्ष के लगभग के सूदीर्घ संघर्ष के कारण चम्पा को उठानी पड़ी थी। इस राजा के भी अनेक अभिलेख उपलब्ध हुए हैं, जिनमें उस द्वारा विविध देवी-देवताओं की मूर्तियों को प्रतिष्ठापित करने तथा मन्दिरों को प्रदान किये गये दान का उल्लेख है। १२३३ में उत्कीर्ण कराये गये पो नगर के अभिलेख के अनुसार उसने पो नगर की देवी भगवती के लिए ल्मेर, चम, चीनी तथा सियामी दास-दासियां अपित की थीं। एक अन्य अभिलेख में उस द्वारा श्रीलिङ्गलोकेश्वर, श्रीजिनपरमेश्वर, श्रीजिनबुद्धेश्वरी, श्रीजिनलोकेश्वर और श्रीसौगतदेवेश्वर के प्रतिष्ठापित किये जाने का उल्लेख है।

जयद्दन्द्रवर्मा (दशम) — जयपरमेश्वरवर्मा चतुर्यं के पश्चात् उसका छोटा भाई जयद्दन्द्रवर्मा चम्पा के राजसिंहासन पर आरूढ़ हुआ। उसने १२४३ ईस्त्री के लगभग राजा का पद प्राप्त किया था। इस काल में चम्पा के बहुत-से साहसी व्यक्ति नौकाओं द्वारा अनाम के समुद्रतट पर बहुर्घा लूटमार करते रहते थे। अनाम के राजा ने इस बात की और जयद्दन्द्रवर्मा का च्यान आरूट किया, और उससे इस लूटमार को वन्द करवाने का आग्रह किया। चम्पा के राजा ने इसका यह उत्तर दिया, कि चम्पा के जो तीन उत्तरी प्रदेश अनाम द्वारा अवध रूप से अधिकृत हैं, पहले उन्हें वापस लौटा दिया जाए। इस उत्तर से अनाम के राजा के की का ठिकाना नहीं रहा, और उसने एक शवितशाली सेना को साथ लेकर चम्पा पर आक्रमण कर दिया। वह चम्पा के किसी अन्य प्रदेश को तो अपने अधीन नहीं कर सका, पर अपने देश को वापस लौटते हुए बहुत-से चम्पावासियों को कैदी बनाकर साथ ले गया, जिनमें एक रानी और चम्पा के कितिपय राजपुरुप भी थे।

जयसिंह या इन्द्रवर्मा एकावश—१२५७ ईस्वी में जयइन्द्रवर्मी के मानजे जयसिंह वर्मी ने अपने माना की हत्या कर दी, और राजसिंहासन को अधिकृत कर इन्द्रवर्मी के नाम से अपना राज्याभिषेक कराया। जयसिंहवर्मी शान्तिपूर्वक जीवन विताना चाहता था। इसीलिए उसने अनाम और चीन के साथ मैंबी-सम्बन्ध स्थापित किये; और उनके राजदरवारों में अपने दूतमण्डल प्रेपित किये।

#### (८) मंगोलों से संघर्ष

वारहवीं सदी के अन्त में चीन के उत्तर में निवास करने वाली मंगोल जाति में एक

वीर एवं प्रतिभाशाली नेता का प्रादुर्भाव था, जिसका नाम चंगेज खाँ था (११६२-१२२७)। विविध मंगोल कबीलों को एक सूत्र में संगठित कर चंगेज ने एशिया और यूरोप के बहुत-से प्रदेशों की विजय कर ली, और एक विशाल मंगोल साम्राज्य का निर्माण किया। चंगेज खाँ के पोते कुबले खाँ ने चीन पर भी अपना शासन स्थापित किया और पेकिंग को राजधानी बनाकर दक्षिण-पूर्वी एशिया में अपने साम्राज्य का विस्तार प्रारम्भ किया। १२७६ ईस्वी तक वह सम्पूर्णं चीन का एकच्छत्र सम्राट् वन गया था। अनाम और चम्पा के राजा पहले भी चीन के सम्राटों के प्रति सम्मान का,भाव रखते थे, और भेंट-उपहार भेजकर उन्हें सन्तुष्ट रखने का प्रयत्न किया करते थे। कुवले खाँ ने यत्न किया, कि इन पड़ौसी देशों के राजा उसे अपना अधिपति स्वीकार कर लें, और उनकी स्थित अधीनस्थ या सामन्त राजाओं के सदृण हो जाए। इसी प्रयोजन से उसने इन दोनों देशों के राजाओं के पास यह सन्देश भेजा, कि वे मंगोल सम्राट् की अधीनता स्वीकार कर लें । चम्पा का राजा जयसिंहवर्मा या इन्द्रवर्मा एकादश इसके लिए उद्यत हो गया, और उसने १२८१ ईस्वी में अपने राजदूत पेकिंग भेज दिये ताकि वे वहाँ जाकर मंगोल सम्राट् के प्रति चम्पाराज का सम्मान प्रगट कर सकें। इस समय से कुबले खाँ चम्पा को अपने साम्राज्य के अन्तर्गंत मानने लगा, और वहाँ के शासन पर अपना हाथ रखने के लिए उसने सगतू खाँ को अपना प्रतिनिधि नियुक्त कर दिया। राजा इन्द्रवर्मा ने तो इस अपमान को सहन कर लिया, पर उसका पुत्र हरिजित् यह नहीं सह सका कि कोई विदेशी व्यक्ति चम्पा के शासन में किसी भी प्रकार से इस्तक्षेप करे। उसके नेतृत्व में चम्पा की जनता सगतू खाँ के विरुद्ध उठ खड़ी हुई, और इस मंगोल सरदार के लिए चम्पा में रह सकना असम्भव हो गया। वह अपने देश को वापस चला गया। कुवले खाँ की जब यह वात मालूम हुई, तो उसने एक शक्तिशाली सेना चम्पा पर आक्रमण करने के लिए भेजी, और सगतू खाँ को ही इस सेना का सेनापित बनाया गया। समुद्र के मार्ग से जब मंगील सेना ने चम्पा में प्रवेश किया, तो कुमार हरिजित् ने उसका वीरतापूर्वक मुकावला किया। पर वह देर तक मंगोल सैनिकों के सम्मुख नहीं टिक सका। सम्मुख युद्ध में परास्त होकर उसने पर्वतों में जाकर आश्रय ग्रहण किया और वहाँ से सगतू के विरुद्ध संघर्ष को जारी रखा। चम्पा में अपनी सैन्यशक्ति में वृद्धि करने के प्रयोजन से कुबले खाँ ने १५,००० सैनिकों की नई सेना स्थलमार्ग से चम्पा भेजी। चम्पा पहुँचने के लिए इस सेना को अनाम होकर जाना था। अनाम के राजा ने इस सेना का प्रतिरोध किया। अनाम की सेनाओं के मुकावले में पहले तो मंगोलों की विजय हुई, पर अन्त में वे हार गये और स्थल के मार्ग से चम्पा पहुँच सकने में असमर्थ रहे। उधर सगत् खाँ को भी चम्पा में सफलता प्राप्त नहीं हों सकी, और कुबले खाँ इस देश को अपने साम्राज्य का अंग बना सकने में असफल रहा। पर चम्पाका राजा इन्द्रवर्मायह भली-भौति समझता था, कि मंगोल सम्राट् के सामने देर तक टिक सकना सम्भव नहीं होगा। अतः रंसने एक दूतमण्डल १२८५ ईस्वी में पेकिंग भेजा, जो बहुत-सी धन-सम्पत्ति भी कुबले खाँ की सेवा में अपित करने के लिए साथ ले गया। कुबले खाँ ने भी यही उचित समझा, कि चम्पाके शासन में अधिक हस्तक्षेप न किया जाए। इस प्रकार राजा इन्द्रवर्मा

मंगोलों से अपने देश की रक्षा करने में समर्थ हुआ। १२८७ ईस्वी में उसकी मृत्यू हो गई।

जयसिहवर्मा तृतीय --इन्द्रवर्मा के पश्चात् उसका पुत्र हरिजित् जयसिहवर्मा (ततीय) के नाम से चम्पा के राजिंसहासन पर आरूढ़ हुआ। मंगील आकान्ता सगतू खाँ के विरुद्ध उसने अनुपम पराक्रम प्रदक्षित किया था, और चम्पा की स्वतन्त्रता की रक्षा के सम्बन्ध में उसका कर्तं त्व महत्त्वपूर्णं था। पर राजा वनकर उसने एक ऐसा कार्य किया, जिसे देशद्रोह कहा जा सकता है। उसका पहला विवाह यवद्वीप (जावा) की राजकुमारी के साथ हुआ था, जिसका नाम तापसी था। बाद में उसने अनाम के राजा की पूजी से विवाह करना चाहा, और इसके लिए उसके पिता न्होन् तीन की स्वीकृति भी प्राप्त कर ली। यह राजा अपने पुत्र अन्ह तोन को राजगही सुपुर्द कर तीर्थ यात्रा के लिए निकला हुआ था; और इसी सिलसिले में वह चम्पा भी आया था। वहाँ जयसिंहवर्मा ने उसकी बहुत आवभगत की, और अनाम की राजकुमारी से विवाह के सम्बन्व में उसकी स्वीकृति प्राप्त कर ली। पर राजकृमारी का भाई तथा अनाम के अन्य प्रमुख राजपुरुष इसके लिए तैयार नहीं हुए। इस पर जयसिहनर्मा ने उनके सम्मुख यह प्रस्ताव रखा, कि यदि उन्होंने अनाम की राजकूमारी का विवाह उसके साथ कर दिया, तो चम्पा के उत्तरी प्रान्त क्यांगत्नी का दक्षिणी भाग और क्वांग-नाम का उत्तरी भाग अनाम को प्रदान कर दिया जायगा। चम्पा के तीन उत्तरी प्रदेश पहले ही अनाम की अधीनता में जा चुके थे, अब इन दो प्रदेशों को भी अनाम को प्रदान करने का प्रस्तान कर जयसिंहवर्मा ने अपने देश के प्रति ऐसा द्रोह किया, जिसे क्षमा नहीं किया जा सकता। अन्ह तीन ने इस प्रस्ताव की स्वीकार कर लिया, और चम्पा के दी उपजाक एवं समृद्ध प्रदेशों को प्राप्त कर अपनी वहिन का विवाह जयसिहवर्मी के साथ कर दिया। विवाह के पण्चात् यह राजकुमारी परमेण्वरी के नाम से प्रख्यात हुई। पर जयसिंहवर्मा देर तक परमेश्वरी के साथ दाम्पत्य जीवन नहीं बिता सका। १३०७ ईस्वी में उसकी मृत्य हो गई।

## (६) अनाम से संघर्ष और चम्पा का उत्कर्ष

महेन्द्रवर्मा - जयसिहवर्मा तृतीय की मृत्यु के पश्चात् उसका पुत्र 'हरिजितात्मज' महेन्द्रवर्मा चम्पा का राजा बना। उसके पिता ने जिस प्रकार क्यांग्ली के दक्षिणी भाग और ववांग-नाम के उत्तरी भाग को अनाम नरेश को प्रदान कर दिया था, वह इसकी आँखों में जूल की तरह से चुभ रहा था। साथ ही, इन प्रदेशों के निवासियों की भी विदेशी शासन असह्य था। परिणाम यह हुआ, कि उनमें निरंतर विद्रोह होने लगे कोर अनाम के उपनिवेशकों तथा राजकर्मचारियों के लिए वहाँ रह सकना सम्भव नहीं रहा । अनाम का राजा समझता था, कि इन विद्वोहियों की पीठ पर चम्पा के शासनतन्त्र का हाथ है। अतः उसने चम्पा पर आक्रमण करने का निश्चय किया, और अनाम की एक प्रक्तिणाली सेना ने चम्पा पर चढ़ाई कर दी । अनाम का तत्कालीन रोजा अन्ह होअंग स्वयं इस सेना का सेनापतित्व कर रहा था। महेन्द्रवर्मा के लिए इस सेना का

सामना कर सकना कठिन था। वह सपरिवार समुद्र मार्ग से अनाम के राजा के पास गया, और वहाँ उसने आत्मसमर्पण कर दिया। पर चम्पा की सेना राजा के समान कायर नहीं थी। उसने डटकर शत्रु सेना का मुकावला किया, यद्यपि अन्त में वह परास्त हो गई। चम्पा की सेना के कर्त्तंत्व को देखकर अन्ह होअंग बहुत कुद्ध हुआ, और उसने महेन्द्रवर्मा को कैंद में डाल दिया। अब चम्पा अनाम की अधीनता में आ गया, और उसका शासन करने के लिए अनाम के राजा द्वारा चे-नांग की नियुक्ति की गई (१३१२ ई०)। यह चे-नांग महेन्द्रवर्मा का भाई था, पर अब चम्पा में इसकी स्थित अनाम के अधीनस्थ राजा की थी।

कुछ समय पश्चात् अनाम के राजा अन्ह होअंग ने स्वेच्छापूर्वक राजगद्दी का परित्याग कर दिया, और उसका पुत्र निन्ह होअंग अनाम का राजा बना। चे-नांग ने इस राजपरिवर्तन से लाभ उठाना चाहा, और उसने अपने को स्वतन्त्र घोषित कर दिया। पर उसके लिए अनाम की शक्ति के मुकाबले में अपनी स्वतन्त्र सत्ता को कायम रख सकना सुगम नहीं था। अनाम की सेनाओं द्वारा उसे परास्त कर दिया गया, और उनकी कैंद से वचने के लिए वह चम्पा से जावा चला गया (१३१८)। इस प्रकार चम्पा के उस राजवंश का अन्त हुआ, जिसका प्रारम्भ ११४५ ईस्वी में खद्रवर्मा परमब्रह्मलोक द्वारा किया गया था। चे-नांग का भारतीय नाम क्या था, यह ज्ञात नहीं है।

चम्पा की स्वतन्त्रता—१३१ = में चम्पा पर अनाम का प्रभुत्व स्थापित हो गया था, और वहां कोई राजा नहीं रह गया था। इस दशा में अनाम के राजा द्वारा आ-नान नामक सेनापित को चम्पा का शासक नियुक्त किया गया। सम्भवतः, आ-नान चम्पा का निवासी था, और उसका सम्बन्ध वहां के किसी कुलीन सैनिक परिवार के साथ था। चम्पा के शासन-सूत्र को संभाल कर आ-नान ने भी चे-नांग का अनुसरण किया, और अनाम की अधीनता से मुक्त होकर चम्पा का स्वतन्त्र राजा वन जाने का प्रयत्न प्रारम्भ कर दिया। इसी उद्देश्य से उसने मंगोलों से सम्पर्क स्थापित किया, और चीन के मंगोल सम्राट से सहायता की याचना की। आ-नान के इस रुख को देखकर अनाम के राजा ने चम्पा पर आक्रमण कर दिया (१३२६)। पर अनाम की सेना आ-नान को परास्त नहीं कर सकी। अब वह पूर्णत्या स्वतन्त्र हो गया, और निन्ह होअंग उसे वशवर्ती वना सकने में असमर्थ रहा। आ-नान एक शक्तिशाली एवं योग्य राजा था उसने न केवल चम्पा को अनाम की अधीनता से मुक्त ही किया, अपितु उसकी समृद्धि तथा उन्नति के लिए भी बहुत कार्य किया।

था-नान के वाद उसका जामाता वो दे चम्पा के राजसिंहासन पर आरूढ़ हुआ। पर आ-नान का एक पुत्र भी था, जिसका नाम चे मो था। वह राजगही पर अपना अधिकार समझता था। उसने वो दे के विरुद्ध संघर्ष प्रारम्भ कर दिया, पर सफल नहीं हो सका। इस पर उसने अनाम के राजा की शरण ली, और उसकी सहायता से चम्पा पर चढ़ाई कर दी। पर वह वो दे को परास्त नहीं कर सका, और युद्ध में उसकी मृत्यु हो गई (१३५३)। क्योंकि चे मो की सहायता के लिए भेजी गई अनाम की सेनाओं को मृह की खानी पड़ी थी, अतः वो दे की हिम्मत बहुत वढ़ गई। उसने यत्न किया कि

सैन्यशक्ति का प्रयोग कर चम्पा के उन उत्तरी प्रदेशों को अधिगत कर ले, जो अनाम के अधीन थे। पर इसमें उसे सफलता नहीं हुई।

चम्पाका उत्कर्ष — १३६० ईस्वी के लगभग चे वोंग नगा चम्पा का राजा बना। वो दे के साथ उसका नया सम्बन्ध था, यह ज्ञात नहीं है। चम्पा का यह राजा भी अनाम से अपने देण के उत्तरी प्रदेशों को प्राप्त कर लेने के लिए उत्सुक था। इसीलिए उसने जल और स्थल मार्गों से अनाम पर इमले करने शुरू कर दिये, और वहाँ के अनेक नगरों में लूट मार कर प्रचुर सम्पत्ति प्राप्त की। इस पर अनाम के राजा दू होअंग ने एक शवितशाली सेना चम्पा पर आक्रमण करने के लिए भेजी, जो चे वोंग नगा द्वारा दुरी तरह से परास्त कर दी गई। जून, १३६६ में दू होअंग की मृत्यु हो गई, और वहाँ की राजगद्दी के सम्बन्ध में झगड़े शुरू हो गये। दू होअंग के पुत्र को कैंद में डालकर उसके भाई निघआ-होअंग ने राजगद्दी प्राप्त कर ली थी, जिस पर दू होअंग की विधवा रानी ने चम्पा आकर वहाँ के राजा चे वोंग नगा से सहायता की याचना की। चम्पा का राजा तो इस अवसर को प्रतीक्षा हो कर रहा था। उसने समुद्र मार्ग द्वारा अनाम पर आक्रमण कर दिया, और उसकी राजधानी पर कब्जा कर लिया। वहाँ के राजप्रसाद को ध्वंश कर लूट में प्राप्त की गई बहुत-सी धनसम्पत्ति के साथ वह अपने देश को वापस आया (१३७१)।

१ ३७२ ईस्वी में न्विआ होअंग ने राजसिंहासन का परित्याग कर दिया और उसके स्थान पर खाम होअंग अनाम का राजा बना। जनवरी, १३७७ में उसने एक बड़ी सेनाको साथ लेकर चम्पापर आक्रमण किया । इस सेना में सैनिकों की संख्या १,२०,००० से भी अधिक थी। चम्पा में अग्रसर होती हुई यह सेना विजय नगरी तक पहुँच गई, पर वहाँ चम्पा की सेना ने अनुपम रणनीति प्रदिशित की और अनाम की बुरी तरह हार हुई। वहां का राजा खाम होअंग भी इस लड़ाई में मारा गया। पर चे बोंग न्या अनाम की सेना को परास्त करके ही संतुष्ट नहीं हो गया, उसने तुरन्त एक शक्तिशाली जहाजी बेड़े द्वारा अनाम पर आक्रमण कर दिया, और उसकी राज-धानी को बुरी तरह से लूटा। खाम होअंग की मृत्यु के पश्चात् गिअन होअंग अनाम के राजिंसहासन पर आरूट हुआ था। वह चम्पों की सेनाओं का मुकाबला करने में असमर्थ रहा, और चे वोंग नगा ने कई बार अनाम को आकान्त कर वहाँ मनमाने ढंग से लूटमार मचाई। उसके आक्रमणों से अनाम में इतना आतंक छा गया था, कि वहाँ के राजा गिअन होअंग ने अपना राजकोश राजधानी से हटाकर पहाड़ी गुफाओं में छिपा दियाया। चेबोंगन्गा ने अनाम पर बार-बार आक्रमण किए, और १३८६ में प्रायः सम्पूर्ण अनाम उसकी अधीनता में आ गया। पर वह स्थायी रूप से उस पर अपना अधिकार स्यापित नहीं कर सका। अभी वह अनाम की विजय को पूरा करने में लगा हुआ या, कि उसकी मृत्यु हो गई। चम्पा की सेना का एक सेनापति शत्नु से मिला हुआ था। उसने अपनी सेना के भेद अनाम को देदिये, और यह बता दिया कि चे बोंग नगा जिस जाहज पर रहकर सेना का संचालन करता है, उसका रंग हरा है। यह जात होते ही अनाम की सेना ने इस जहाज पर गोलों की बौछार शुरू कर दी, और चम्पा के

388

प्रतापी राजा चे बोंग न्या का देहावसान हो गया। राजा के मरते ही चम्पा की सेना में भगदड़ मच गई। लाख नामक सेनापित ने चम्पा की सेना को अनाम से वापस लौटने का आदेश दिया, और दिन-रात चलकर यह सेना अपने देश पहुँचने में समर्थ हुई (१३६०)।

## (१०) चम्पा का पतन और अनाम की विजय

वीरभद्रवर्मदेव चम्पा पहुँचते ही ला खैं ने अपने को राजा घोषित कर दिया। चे बोंग न्या के दो पुत्र भी थे, और चम्पा के राजिंसहासन पर उन्हीं का अधिकार था। पर ला खैने इसकी कोई परवाह नहीं की। इन पुत्रों ने अनाम जाकर शरण ली, पर उन्हें राजगद्दी दिलाने का कोई प्रयत्न अनाम द्वारा नहीं किया गया। ला खे द्वारा चम्पा में एक नए राजवंश का प्रारंभ किया गया, जो ब्रिशुवंश कहाता है। इस राजा का असली नाम श्रीजयसिंहवर्मदेव श्रीहरिजात्ति वीरसिंह वम्पापुर था। १३६० से १४०१ तक उसने चम्पा पर शासन किया, और उसके बाद श्रीब्रिशु विष्णुजात्ति वीरभद्रवर्मदेव चम्पा के राजिसहासन पर आरूढ़ हुआ। चम्पा और अनाम में जो संघर्ष विरकाल से चला आ रहा था, उसका अव पुनः उग्र रूप से प्रारंभ हो गया । वीरमद्रवर्मदेव के शासन-सूत्र को संभालते ही अनाम को सेना ने चम्पा पर आक्रमण कर दिया (१४०१), पर उसे परास्त होकर वापस लौट जाना पड़ा। अगले साल १४०२ में अनाम का एक अन्य अाक्रमण चम्पा पर हुआ, जिसमें चम्पा का सेनापित मारा गया। इससे वीरभद्रवर्मदेव घबड़ा गया, और अनाम से सन्धि कर लेने में ही उसने अपना हित समझा। पर अनाम का राजा केवल इस शर्त पर सन्धि करने के लिए तैयार हुआ कि क्वांग-नाम और क्वांग मी के प्रदेश उसके सुपुर्द कर दिए जाएँ। चम्पा का अमरावती प्रान्त इन्हीं प्रदेशों में था, और इन्द्र पुरनगरी की स्थिति भी इसी क्षेत्र में थी। विवश होकर वीरभद्रवर्मदेव की यह गर्त स्वीकार करनी पड़ी, और चम्पा देश का सबसे समृद्ध भाग अनाम को प्रदान किया गया। पर कुछ समय पश्चात् वीरभद्रवर्मदेव को अपने किये पर पश्चाताप हुआ, और अनाम के विरुद्ध चीन से सहायता प्राप्त करने के लिये उसने चीनी सम्राट की सेवा में दूत भेजे। चीन के सम्राट् ने अनाम के राजा को यह परामर्श दिया कि वह अपने पड़ौसी के प्रति मैत्री का भाव रसे, और उसके प्रदेशों को अधिगत न करे। इस पर अनाम के राजा ने स्थल और जल दोनों मार्गी से चम्पा पर आक्रमण कर दिया, इसमें दो लाख सैनिक ये। अनाम के राजा द्वारा अपने परामशंकी उपेक्षा की बात चीन के सम्राट् को सहन नहीं हुई। उसने वीरभद्रवर्मदेव की सहायता के लिये जंगी जहाजों का बेड़ा भेज दिया, जिसके सम्मुख अनाम की जलसेना नहीं टिक सकी। अनाम की जिन सेनाओं ने चम्पा पर आक्रमण किया था, वे तुरन्त अपने देश को वापस लौट गई। पर चीनी सम्राट् का कोघ इससे शान्त नहीं हो सका। वीरभद्रवर्मदेव भी उसे अनाम के विरुद्ध उकसा रहा था। चीन ने अनाम पर आक्रमण कर दिया, जिसमें वहाँ का राजा अपने परिवार के साथ चीन की सेना द्वारा कैंद कर लिया गया (जुलाई, १४०७)। चीन की कैंद में ही अनाम के राजपरिवार की मृत्यु हुई। अब वीरभद्रवर्मदेव ने उन

भान्तों को भी प्राप्त कर लिया, जिन्हें कि १४०२ की सन्धि द्वारा उसने अनाम के राजा को प्रदान कर दिया था। अनाम की तरफ से निश्चिन्त होकर उसने कम्बुज देश पर भी आक्रमण किया, और वहाँ भी उसे सफलता प्राप्त हुई।

महाविजय —१४४१ ईस्त्री में राजा वीरभद्रवमंदेव की मृत्यु हुई, और उसका भानजा महाविजय चम्पा के राजिसहासन पर आरूढ़ हुआ। वह चाहता था, कि चम्पा के उन उत्तरी प्रदेशों को भी अधिगत कर ले, जो चिरकाल से अनाम की अधीनता में विद्यमान थे। इसीलिए उसने अनाम पर आक्रमण प्रारम्भ कर दिए, पर उनमें उसे विशेष सफलता प्राप्त नहीं हुई। इन आक्रमणों से परेशान होकर अनाम के शासनतन्त्र ने चम्पा पर चढ़ाई करने का निश्चय किया, और उसकी एक सेना चम्पा में अप्रसर होती हुई विजयनगरी तक पहुँच गई (१४४६ ईस्वी)। महाविजय अपनी सेना को विजय के दुगें में ले गया, और उसने वहां से अनाम की सेना का सामना करने की योजना बनाई। पर महा कुई लाई नाम के एक राजपृष्ठव ने, जो महाविजय के परिवार का ही था, शब्दुसेना को दुगें का भेद दे दिया। अब अनाम की सेना को विजय के दुगें को अधिगत करने में कठनाई नहीं हुई। महाविजय को उसके परिवार के साथ कैंद कर लिया गया, और अनाम ने बहत-सी धन-सम्पत्ति विजयनगरी की लुट से प्राप्त की।

चम्पा का पतन और अनाम की विजय--महा कुई लाई ने राजगृही प्राप्त करने के लिये ही विजय के दुर्गका भेद शत्र सेना को दिया था। पर वह देर तक राजसुख का उपमोग नहीं कर सका। १४४६ ईस्वी में उसके छोटे भाई कुई-दो ने उसे कैंद में डाल दिया और स्वयं राजिसहासन पर अधिकार कर लिया। पर कुई-दो के विरोधियों की भी कमी नहीं थी। एक पड्यन्त द्वारा उसकी हत्या कर दी गई, और महावन-ला-मा न्पुमेत ने चम्पा के शासनसूत्र को अपने हाथों में ले लिया (१४५७ ईस्वी)। इस राजा के णासनकाल में चम्पा और अनाम का संघर्ष फिर प्रारंभ हो गया। तीन साल तक राजसुख का उपभोग कर नय्येत ने राजगही का परित्याग कर दिया, और उसका छोटा भाई वन ला-ता तीअन चम्पा का राजा बना। अनाम और चम्पा के संघर्ष ने अब उप्र रूप प्राप्त कर लिया। ब्रा-तोअन ने १४६६ में एक जंगी जहाजी बेड़ा अनाम पर आक्रमण करने के लिए भेजा, और अगले साल एक लाख सैनिकों की एक शक्तिशाली सेना ने स्थल मार्ग से अनाम पर चढ़ाई कर दी। इस समय अनाम के राजिसहासन पर य ह तोन विराजमान या। उसने भी लड़ाई की तैयारी की। एक लाख सैनिकों ने समुद्र के गार्ग से चम्पा पर आक्रमण किया, और डेढ़ लाख सैनिकों ने स्थल के मार्ग से। राजा थन्ह तीन स्वयं स्यल सेना का नेतृत्व कर रहा था। चम्पाराज ल्ला-तोअन ने ४,००० हाथियों की एक सेना अपने भाई के सेनापितत्व में अनाम की सेना का मार्ग अवरुद्ध करने के लिए भेजी, पर उसे सफलता प्राप्त नहीं हुई। अनाम की सेना चम्पा में निरन्तर आगे बढ़ती गई। गीघ्र ही, वह विजयनगरी पहुँच गई, जो उस समय चम्पा की राजधानी थी। यहाँ चम्पा के ६०,००० नागरिक मौत के घाट उतार दिये गए, और २०,००० कंद कर लिए गए। चम्पा के राजा त्रा-तोत्रन को भी कंद कर लिया गया, बोर जब उसे जहाज पर अनाम ले जाया जा रहा था, तो मार्ग में ही उसकी मृत्यु हो

विएत-नाम के क्षेत्र में चम्पा का राज्य और उसका राजनीतिक इतिहास ्२५१
गई। इस युद्ध के कारण विजय प्रान्त तक का सम्पूर्ण प्रदेश अनाम के शासन में आ
गया था।

अब केवल पाण्डुरंग और कौठार के प्रदेश ऐसे बचे थे, जो अनाम के आधीन नहीं हुए थे। वो ती नामक एक सेनापित इन प्रदेशों में अपने को चम्पा का राजा घोषित कर दिया, और अनाम के कोप से बचने के लिए उसने अनाम के अधीनस्य राजा के रूप में रहना स्वीकार कर लिया। वो ती के शासन में जो प्रदेश थे, वे सम्पूर्ण चम्पा राज्य के पाँचवें भाग से भी कम थे। चम्पा के पुरातन गौरव का अब लोप हो गया था, और वो ती की स्थित भी अनाम के राजा की कुपा पर निर्भर थी।

वो ती के उत्तराधिकारियों के शासन की कोई ऐसी घटना नहीं है, जो उल्लेखनीय हो। वे एक प्रकार से स्थानीय राजा थे। १५०५ ईस्वी में चम्पा (पाण्डुरंग और कौठार) के राजिसहासन पर चा-कु-पु-लो आरूढ़ हुआ, जिसने अपने को अनाम की अधीनता से मुक्त करने का प्रयत्न किया। पर वह सफल नहीं हो सका। उसे कैंद करके एक पिजरे में बन्द कर दिया गया, जहाँ तड़प-लड़प कर उसने प्राण त्याग दिये। अनाम के राजा ने केवल चम्पा के राजा को कैंद्र ही नहीं किया, अपितु उसके राज्य के कितपय अन्य प्रदेशों को भी अधिगत कर लिया। अब अनाम के साम्राज्य की सीमा चम्पा में फनरंग नदी तक हो गई। जो थोड़ा-सा प्रदेश इस समय भी अनाम के सीधे शासन में नहीं आया था, उस पर चम्पा के राजाओं का अधिकार कायम रहा, यद्यपि सतरहवीं और अठारहवीं सिंद्यों में भी अनाम की सेनाएं इन राजाओं को परेशान करती रहीं। चम्पा का अन्तिम राजा पो चोंग था। अनाम की ज्यादित्यों को सह सकने में अपने को असमर्थ पाकर उसने कम्बुज जाकर शरण ली (१६२२), और इस प्रकार चम्पा के प्राचीन भारतीय उपनिवेश की स्वतंत एवं पृथक् सत्ता का अन्त हुआ।

#### ग्यारहर्वां अध्याय

# चम्पा पर भारत का सांस्कृतिक प्रभाव

#### (१) शासन-व्यवस्था

कम्बोडिया के समान दक्षिणी वियत-नाम से भीं संस्कृत के बहुत-से अशिलेख उपलब्ध हुए हैं, जिनकी संख्या एक सो से भी अधिक है। इनके अनुशीलन से चम्पा की राजनीतिक, धार्मिक सांस्कृतिक दशा का जो चित्र हमारे सम्मुख उपस्थित होता है, उस पर भारत का प्रभाव स्पष्ट रूप से विद्यमान है। कम्बुज के समान चम्पा में भी शासन कार्य के लिए संस्कृत भाषा का उपयोग होता था, वेदशास्त्र-पुराण आदि का अध्ययन होता था, शिव और विष्णु आदि पौराणिक देवी देवताओं तथा बुद्ध और दोधिसत्त्वों की मूर्तियाँ मन्दिरों में प्रतिष्ठापित की जाती थीं और वर्णाश्रम को सामाजिक संगठन का अधार माना जाता था। कम्बुज देश की संस्कृति पर विशद रूप से प्रकाश डाला जा चुका है। चम्पा कम्बुज का पड़ोसी राज्य था, और सांस्कृतिक दृष्टि से उनमें अधिक भेद नहीं था। अतः चम्पा के सांस्कृतिक जीवन पर अधिक विस्तार से लिखने की आवश्यकता नहीं होगी।

राजा—कम्बुज के समान चम्पा में भी राजतन्त्र शासन की सत्ता थी। राजा की देवताओं के अंश से निर्मित माना जाता था, और उसकी शक्ति को मर्यादित करने वाली कोई ऐसी सभा या संस्था नहीं थीं जिसे जनता द्वारा निर्वाचित किया जाता हो। '७६६' ईस्वी में उत्कीण यंगतिकुल अभिलेख में राजा इन्द्रवर्मा के लिये 'ब्रह्मांशप्रभवः' विशेषण का प्रयोग किया गया है। वहाँ लिखा है—

#### ब्रह्मांशत्रभवः प्रभूतविभयो भाग्यप्रभावान्वितः । शक्त्या विष्णुरिव प्रमध्य च रिपून् धर्मस्थिति पालयेत् ॥

जिस राजा को दैवी माना जाता हो, उसकी शक्ति का अनियन्तित होना सर्वथा स्वामाविक है। पर राजा के लिये बीर तथा प्रजा का पालक होना आवश्यक माना जाता था। एकतन्त्र शासन तभी सफल हो सकते हैं, जब राजा योग्य तथा गुणी हो। चम्पा में भी राजा से यह आशा की जाती थी कि वह प्रजा का पुववत् पालन करे। राजा प्रकाशधर्मा के भद्रेण्वर महादेव के दानपत्त में राजा कंदर्णधर्मी के सम्बन्ध में यह कहा गया है कि व्यसनों से विरहित वह राजा प्रजा का पुत्रवत् पालन करता था, और वह साक्षात् धर्म के समान था (श्रीमान् कंदर्णधर्मीत साक्षाद्धमं द्वापरः, प्रजा यस्त्व-धर्मर्थसनरहितः पाति सुतवत्)। राज्य में सम्पूर्ण जनता जब समृद्धि के मार्ग पर अग्रसर हो (सन्वंप्रजानां समुदेति यत्र मनोरथो विश्वसृजीव सर्गः), तभी राजा को सफल माना जाता था। राजा से आशा की जाती थी, कि वह जनता के हित के लिए ही लात्मतेज का प्रयोग करेगा (प्रकृतिहितमधीष्मन् सन्तनोत्यात्मतेजो)। राजा के लिये

इन्द्रियजयी होना तथा काम, कोध, लोभ, मोह, मद एवं हर्ष के वशीभूत न होने वाला होना आवश्यक समझा जाता था।

सम्भवतः, कम्बूज के समान चम्पा में भी राजा की परामर्श देने के लिये सभा की सत्ता थी। वोचन के अभिलेख में 'आज्ञापितं सदिस राजवरेण' आया है, जिससे सभा की सत्ता का संकेत मिलता है। राजा के पद पर किस व्यक्ति की नियुक्ति की जाए या किसे राजा बनाया जाए, इस सम्बन्ध में भी राज्य के प्रमुख़ व्यक्तियों का हाय रहता था। १०५१ ईस्वी में राजा हरिवर्मदेव चतुर्थं के स्वेच्छापूर्वक राजसिहासन का परित्याग कर .देने पर जब उसका पुत्र श्रीराजद्वार इन्द्रवर्मदेव के नाम से राजा वना, तव उसकी आयु केवल नी वर्ष की थी। वह शासनसूत्र का संचालन कर सकने के अयोग्य था। माइसोन के एक अभिलेख के अनुसार इस दशा में राज्य के ब्राह्मण, क्षत्रिय, पण्डित, ज्योतिपी और आचार्य एकत्र हुए और उन्होंने विचार-विमर्श के अनन्तर यह पाया कि श्रीराजद्वार के चाचा श्री युवराज महासेनापित कुमार पान् में राजा होने के सब आवश्यक गुण है और उन्होंने इस कुमार को राजा के पद पर अधिष्ठित किया। अन्य भी अनेक अवसरों पर राज्य के प्रमुख व्यक्तियों ने राजा के वरण में हाथ वटाया था, इसके संकेत चम्पा के अभिलेखों में विद्यमान हैं।

तीन प्रान्त --शासन के प्रयोजन से चम्पा का राज्य तीन प्रान्तों में विभक्त था। ये प्रान्त निम्नलिखित थे — (१) अमरावती — यह राज्य का उत्तरी प्रान्त था। वर्तमान समय का ववांग-नाम प्रदेश इसी को सूचित करता है। अमरावती प्रान्त में दो मुख्य नगर थे—चम्पापुर और इन्द्रपुर। ये दोनों विभिन्न समयों में चम्पा की राजधानी भी रहे। जहाँ आजकल दोंग दुओंग है, वहीं प्राचीन समय में इन्द्रपुर की सत्ता थी। (२) विजय —यह चम्पा राज्य का मध्यवर्ती प्रान्त था। वर्तमान समय में इसे विन्ह दिन्ह कहते हैं। इसके मुख्य नगर का नाम भी विजय था, और यह नगर भी चम्पा की राजघानी रहा था। (३) पाण्डुरंग-यह चम्पा का दक्षिणी प्रान्त था, और इसका मुख्य नगर वीरपुर था। बीरपुर को राजपुर भी कहते थे। यह नगर भी कुछ समय के लिये चम्पा की राजधानी रहा था। कौठार (वर्तमान खन्ह-होआ) का प्रदेश मी पाण्डुरंग प्रान्त के अन्तर्गत था। पर ऐसे अवसर भी आये, जविक कौठार के प्रदेश ने चम्पा राज्य के एक पृयक प्रान्त की स्थिति प्राप्त कर ली थी । प्रत्येक प्रान्त अनेक जिलों या विषयों में विभक्त था। चीनी ग्रन्थों के अनुसार राजा हरिवर्मा तृतीय के समय (१०८० ईस्वी) में चम्पा के इन जिलों की कुल संख्या ३८ थी। प्रत्येक जिले में कुछ नगर और बहुत-से गाँव होते थे। प्रान्तों के शासन के लिये राजा द्वारा जो पदाधिकारी नियुक्त किये जाते थे, उन में शासक और सेनापति प्रधान थे। प्रायः राजकुल के ही किसी व्यक्ति को प्रान्त के शासन के लिये मेजा जाता था। पो नगर के एक अभिलेख के अनुसार राजा हरिवर्मदेव ने अपने पुत्र विकान्तवर्मा को पाण्डुरंग का शासक या 'पुराधिपति' नियुक्त किया था, और उसके साथ एक सेनापित की भी नियुक्ति की थी। क्योंकि प्रान्तों के शासक प्राय: राजकुल के व्यक्ति होते थे और अपने क्षेत्र में उनकी स्थिति स्वतन्त्र राजाओं के सदृश रहती थी, अतः कभी-कभी वे राजा के विरुद्ध विद्रोह कर स्वतन्त्र हो जाने का भी प्रयत्न

किया करते थे। ऐसे ही एक विद्रोह को शान्त करने के लिये राजा जयपरमेश्वरवर्मा ने अपने भानजे श्री देवराज महासेनापित को पाण्डुरंग भेजा था (१०५० ईस्वी)। प्रान्तों के अन्तर्गत जिलों या विषयों पर भी वंशक्रमानुगत सामन्त राजाओं का शासन होता था। सम्भवत:, चम्पा राज्य में एक प्रकार की सामन्त पद्धति का विकास हो गया था, और वहाँ के सामन्त राजा अवसर पाते ही अपने-अपने क्षेत्र में स्वतन्त्र ही जाने के लिये कटिवद्ध रहा करते थे। विशेषतया, पाण्डुरंग एक ऐसा प्रान्त था, जहाँ के निवासियों में अपने प्रदेश के पृथक्त्व की भावना बहुत प्रवल थी। प्रान्तों के शासन के लिये जो बहुत से राजकर्मचारी नियुक्त किये जाते थे, चीनी ग्रन्थों के अनुसार उसकी संख्या ५० के लगभग रहती थी। इनका एक मुख्य कार्य राजकीय करों की वसूल करना होता था। वेतन के बजाय इन्हें जागीरें देने की भी प्रया थी, जिसकी आमदनी से ये अपना खर्च चलाया करते थे । वेतन के वदले में जागीरें प्राप्त कर राजकर्मचारियों की स्थिति अपनी जागीर के स्वामी की हो जाती थी, और वे स्वतन्त आचरण करने लगते थे। चम्पा में वहधा गृह-कलह तथा अव्यवस्या का यह भी एक महत्त्वपूर्ण कारण था।

राजकीय आय-राजकीय आमदनी का प्रवान साधन भूमि-कर था। उपज का पड्भाग भूमि-कर के रूप में लिया जाता था। कर की यह पद्धति पूर्णंतया भारतीय परम्परा के अनुकुल थी। विशेष दशाओं में भूमिकर की दर घटाकर दस प्रतिशत भी कर दी जाती थी। पर यह रियायती दर राजा के अनुग्रह पर निर्भर थी। ची दिक अभिलेख में राजा भद्रवर्मा द्वारा भद्रेश्वर महादेव के मन्दिर के लिये एक भूमिखण्ड के भूमि-कर को अक्षय-नीवी के रूप में दिये जाने का उल्लेख है, और उसके भूमि-कर की रियायती दस प्रतिशत दर की भी बात कही गई है (जनपदमर्यादापड्भागेऽपि स्वामिना दशभागेन अनुगृहीता देवस्य देयेति) । यद्यपि जनपद की मर्यादा के अनुसार उपज का छठा भाग भूमिकर के रूप में ग्राह्म या, पर स्वामी (राजा) ने अनुग्रह करके उपज का दसवां माग प्रदेय निर्धारित कर दिया था। जो भूमि किसी मन्दिर की सम्पत्ति होती थी, उस पर प्रायः भूमिकर नहीं लगता था । चम्पा के अनेक अभिलेखों में मन्दिरों की भूसम्पत्ति पर भूमि-कर की छूट का उल्लेख है । दोंग-दुओंग अभिलेख के अनुसार राजा र श्रीजयसिंहवर्मदेव ने श्रीइन्द्रपरमेश्वर आदि के अनेक मन्दिरों का भूमि-कर माफ कर दिया था। राजकीय आमदनी के अन्य साधन वे कर थे, जो निष्काम्य (नियति) और प्रवेदय (आयात) पण्य पर लगाये गये थे, या जो कल-कारखानों की पैदाबार पर लगाये जाते थे। इन करों की दर प्रायः २० प्रतिशत होती थी।

न्याय व्यवस्या-चम्पा के अभिलेखों से सूचित होता है कि कानून प्रधानतया मनु, नारद तथा भागंव की स्मृतियों या धर्मशास्त्रों पर आधारित थे। एक अभिलेख के अनुसार राजा जयइन्द्रवर्मदेव मनुमार्ग (मनुद्वारा प्रतिपादित मार्ग) का अनुसरण करने वाला था, और वह सब धर्मणास्त्रों, विशेषतया नारदीय तथा भागंवीय धर्मणास्त्रों में निष्णात था। पर न्याय करते हुए केवल स्मृतियों तथा धर्मशास्त्रों द्वारा प्रतिपादित कानुन को ही दुष्टि में नहीं रखा जाता या, अपितु लोकधर्म (जनता में प्रचलित प्रयाओं पर आधारित कानून) के अनुसार भी न्याय किया जाता था। इसीलिए ६८६ ईस्वी में

उत्कीर्ण वों नंग के अभिलेख में राजा इन्द्रवर्मा द्वितीय को 'शास्त्रज्ञ' के साथ-साथ 'लोकधर्म वित्' भी कहा गया है।

चीन के प्राचीन ग्रंथों से भी चम्पा राज्य की न्याय व्यवस्था के सम्बन्ध से कुछ वातें ज्ञात होती हैं। अनेक जघन्य अपराधियों के लिए वेंत या कोड़े मारने का दण्ड दिया जाता था। इसके लिए अपराधी को जमीन पर लिटा दिया जाता था, दो आदमी उसके दायीं ओर खड़े होते ये और दो आदमी वायीं ओर । ये कमणः उस पर वेंतों व कोड़ों से चोट करते थे, जिनकी संख्या ५०, ६० या १०० तक हुआ करती थी। चोरी या डकैती के अपराध में प्राय: उंगलियां या हाथ काट डालने का दण्ड दिया जाता था। अत्यधिक जघन्य अपराधों के लिए मृत्यु की भी व्यवस्था थी। मृत्यु दण्ड के अनेक ढंग थे। अपराधी को वृक्ष से बाँध कर माले से उसकी गरदन पर प्रहार किया जाता था और फिर सिर को घड़ से अलग कर दिया जाता या। हत्या के अपराध में अपराधी को या तो हायी के पैर से कुचलवा देते थे और या उसे मृत व्यक्ति के कुटुम्त्रियों के सुपुर्द कर देते थे जो उसे अपने ढंग से मार सकते थे। कतिपय अपराधों के लिए घन संपत्ति के जब्त कर लेने और देश-निकाले का भी विधान था। कर्ज की मान्ना को अदान करने पर अधमर्ण को दास वनने का दण्ड दिया जा सकता था। अपराध का पता लगाने के लिए दैवी-परीक्षा का भी सहारा लिया जाता था। शेर आदि हिस्र पशु के सामने ले जाने पर यदि अपराधी को पशु कुछ न कहे, तो उसे निरपराध मान लिया जाता था। राज द्रोही से अपना अपराघ स्वीकार कराने के लिए उसे किसी निर्जन स्थान पर वृक्ष आदि से बाँध देने की प्रयाथी, और उसे तव तक वांधे रखा जाता था जव तक कि वह अपना अपराध स्वीकार न कर ले।

सेना-चम्पा में सेना का बहुत महत्व था। उसके राजाओं को अनाम और कम्बुज से निरन्तर संघर्ष करते रहना पड़ा, और इसीलिए उन्होंने सैन्यशक्ति की वृद्धि तथा सेना के संगठन पर बहुत घ्यान दिया। सेना दो प्रकार की थी, स्थल-सेना और जल-सेना। स्थल-सेना के तीन विमाग थे—पदातिसेना, अश्वारोही सेना और हस्तिसेना। भारत में सेना के चार अंग हुआ करते थे, और इसीलिए उसे 'चतुरंगवल' कहा जाता था। सेना का चौथा भाग रथ सेना का होता था। पर चम्पा में संभवतः रथसेना नहीं थी। सैनिक लोग भालों, वरछों, घनुपवाण, ढाल, तलवार आदि का युद्ध में प्रयोग किया करते थे। वारहवीं सदी के उत्तरार्ष में चीन के एक सैनिक ने चम्पा के अध्वारोहियों को घोड़े पर बैठे हुए बाण चलाने की शिक्षा दी थी। धनुष वाण चलाने के लिए दोनों हायों का प्रयोग करना पड़ता है। घोड़े पर बैठे हुए दोनों हाथों से काम लेना सुगम नहीं होता। पर कम्बुजराज धरणीन्द्रवर्मा द्वितीय के विरुद्ध चम्पा के राजा जयइग्द्रवर्मा ने जब अपनी सैन्यशक्ति का उपयोग किया, तो उसमें ऐसे अश्वारोही सैनिक भी थे, जो घोड़े पर चढ़े हुए तीर कमान चला सकते थे। इसका प्रशिक्षण उन्होंने चीन के एक सैनिक से ही प्राप्त किया था। चम्पा की स्थल सेना में हाथियों का प्रघान स्थान था। मौर्य युग के भारत के समान चम्पा की सेना में भी हस्तिबल को प्रधानता दी जाती थी। चौदहवीं सदी में ओदोरिक द पौर्दनीन नामक यात्री चम्पा गया था। उसने लिखा है, ६ कि चम्पा के राजा के पास १४,००० पालतू हाथी थे। निश्चय ही इन हाथियों का उपयोग युद्ध के लिए किया जाता होगा। चौथी सदी में जब फन वेन चम्पा का राजा था, चम्पा की सेना के सैनिकों की संख्या पचास हंजार के लगभग थी। वाद में इस संख्या में निरन्तर वृद्धि होती रही। चम्पा की जलसेना भी बहुत शक्तिशाली थी। अनाम और कम्बुज के विरुद्ध युद्धों में चम्पा के राजाओं ने किस प्रकार वार-वार अपने जंगी बेड़े को प्रयुक्त किया, यह पिछले अध्याय में लिखा जा चुका है। भारत के प्राचीन नगरों के समान चम्पा के नगरों का निर्माण भी प्रायः दुर्गों के रूप में किया जाता था, जिनके चारों और प्राचीर होती थी जो जल से भरी परिखा से घिरी रहती थी।

विदेशों से सम्बन्ध - चम्पा राज्य के उत्तर में अनाम की स्थिति थी, और पश्चिम में कम्बूज देश की। चीन के साथ भी उसका घनिष्ठ सम्बन्ध था, और वहाँ के राजा चीन के सम्राट की सेवा में बहुमूल्य भेंट-उपहारों के साथ अपने दूतमण्डल भेजते रहते थे। अनाम, कम्बुज और चीन जैसे समीपवर्ती देशों के साथ सम्पर्क को कायम रखने के लिए ऐसे राजपुरुषों या राजदूतों की आवश्यकता थी जो राजनय में प्रवीण हों। चम्पा के अनेक अभिलेखों में ऐसे व्यक्तियों का उल्लेख आया है। व्हनवियो के अभिलेख के अनुसार राजद्वार नामक राजपुरुष दूतकर्म में अत्यन्त निपूण या। यह धर्म्यं (धार्मिक) कूशल, नीतिमान्, स्वनयोपेत (राजनय में निष्णात) और धीमान् था। राजा के आदेशों का वह पूर्ण भिवत के साथ पालन करता था, और राजा को वह नायक (राजपदा-धिकारी) अत्यन्त प्रिय या (नृपतेरितवल्लभो नायकोऽयम्) । इस सुयोग्य राजपुरुष ने चार राजाओं (जयसिंहनर्मा, जयशक्तिवर्मा, भद्रवर्मा और इन्द्रवर्मा) के शासन काल में (जिनका समय ८६८ ईस्वी से ६७२ ईस्वी तक था) राजसेवा की, और उसे अनेक बार राजदूत बनाकर अन्य देशों में भेजा गया । जयसिंहवर्मा ने उसे यवद्वीप (जावा) में ं अपना राजदूत वनाकर भेजा या, और वहाँ उसे कार्यसिद्धि भी हुई थी । बाद में राजा भद्रवर्मी द्वारा भी उसे राजदूत के रूप में जावा भेजा गया था। उसके दौत्यकर्म के सम्बन्ध में अभिलेख के निम्नलिखित श्लोक उद्धरण के योग्य हैं—

यवद्वीपपुरं भूपानुज्ञातो दूतकर्मणि,
गत्वा यः प्रतिपत्तिस्यः सिद्धयात्रां समागपत् ॥
यवद्वीपपुरं भूयः लितिपानुज्ञया सुषीः
द्विवारमिप यो गत्वा सिद्धयात्रामुपागमत् ॥
कम्मोपिचितात्मभावः क्षितीशनीतिप्रतिबद्धवृद्धिः
इष्टेस्वनिष्टेषु नराधिपस्य किचित्प्रकर्तुं खल् यःसमर्थः॥

राजद्वार जैसे कुशल राजपुरुष की बुद्धि उसी नीति से प्रतिबद्ध थी जो राजाओं को अभीष्ट हो। कौन-सी बात राजा के हित के लिए है, और कौन-सी राजा के अनिष्ट के लिए, इस सब का उसे समुचित ज्ञान था और वह सदा राजा के हित के लिये कुछ कर डालने के लिए ही प्रयत्नशील रहता था।

होआ-कुए अभिलेख में राजा भद्रवर्मा तृतीय (६०५-६११ ईस्वी) के एक मन्त्री का उल्लेख है, जो सब देशों से दूनों द्वारा लाये हुए राजकीय मन्देशों की केवल एक क्षण तक देख कर ही उनके अभिप्राय को अविकल रूप से जान लेता था। नि:सन्देह, चम्पा के शासनतन्त्र में ऐसे राजपदाधिकारी विद्यमान थे जो राजनय में अत्यन्त चतुर थे और जिन द्वारा वहाँ के राजाओं का विदेशों के साथ सम्बन्ध स्थापित था।

## (२) सामाजिक जीवन

चम्पा का सामाजिक जीवन वर्णाश्रम व्यवस्था पर आधारित था। भारत से जो उपिनवेशक वहाँ वसने के लिए गये थे, वर्णों और आश्रमों की परम्परा वे अपने साथ चम्पा ले गए थे। इन उपिनवेशकों में प्रधानतया ब्राह्मण और क्षत्रिय वर्णों के लोग थे, यद्यपि वहुत-से वैश्य वर्णे के व्यक्ति भी व्यापार आदि के लिए वहाँ वम गए थे। शूद्र लोग भी भारत से चम्पा जाकर वसे हों, यह कह सकना कठिन है। पर चम्पा के अभिलेखों से जात होता है कि वहाँ के जनसमाज में दासों और दासियों की अच्छी वड़ी संख्या थी, और राजा तथा अन्य सम्पन्न लोग मिन्दरों के लिए जब धन-सम्पति प्रदान करते थे, तो साथ-में बहुत-से दासों और दासियों को भी दान में दे दिया करते थे। ये दास शूद्रस्थानीय थे, और ये भारत के उपिनवेशकों में से न होकर चम्पा के मूल-निवासियों में से थे, यह कल्पना असंगत नहीं होगी। युद्ध में परास्त हुए देश के नरनारियों को बन्दी बनाकर ले जाने और उन्हें दास बना लेने की प्रथा भी दक्षिण-पूर्वी एशिया के विविध राज्यों में विद्यमान थी। अतः उच्चवर्ग के लोगों को भी दास्य जीवन व्यतीत करने के लिए विवश होना पड़ता होगा।

दासों की सत्ता के सम्बन्ध में बहुत-से संकेत चम्पा के अभिलेखों में विद्यमान हैं।

5-६ ईस्वी के बी नंग अभिलेख में शास्त्रज्ञ और लोकधर्मवित् राजा जयइन्द्रवर्मा द्वारा
श्रीमहालिगदेव के मन्दिर के लिये दासों सिहत कृपियोग्य भूमि के दान का उल्लेख है
(श्रीमहालिगदेवाय प्रादात् क्षेत्रं सदासकं, श्रीजयइन्द्रवर्मेदं शास्त्रज्ञो लोकधर्मेवित्)।

इसी प्रकार ७६६ ईस्वी के यंगतिकुल अभिलेख में रजत, सुवर्ण, रत्न, हार, गौ, भैंस
आदि के साथ ऐसी-दासियों के दान किए जाने का भी वर्णन है, जो 'अन्तःपुरविलासनी'
थीं (सकल कोश कोष्ठागार रजत सुवर्ण मुकुट रत्न हीरादि परिभोग सान्तःपुर विलासनी
दासदासीगोमहिष्यक्षेत्रादिद्रव्यं तस्मै तेन दल चित्तप्रसावेन)। मन्दिर को दान दिये गए
ये दास तथा दासी पहले राजा के अन्तःपुर में विलास का जीवन व्यतीत करते रहे होंगे,
इसीलिए इनके साथ 'अन्तःपुरविलासिनी' विशेषण का प्रयोग किया गया है।

यद्यपि चम्पा और भारत के समाज में पर्याप्त अन्तर था, पर वहाँ के भारतीय या भारतीय संस्कृति को अपनाये हुए राजा वर्णाश्रम-व्यवस्था की स्थापना के आदर्श को सदा अपने सम्मुख रखते थे। ७६६ ईस्वी के राजा इन्द्रवर्मा प्रथम के अभिलेख में उसकी राजधानी के सम्बन्ध में यह लिखा गया है, कि उसकी अपनी शक्ति के प्रभाव के कारण वह पूर्णत्या निरुपद्रव थी, वहाँ वर्ण तथा आश्रम भली-भाँति सुज्यवस्थित थे, और वह सुरनगरी के समान थी (स्वशक्ति प्रभावोज्जित निरुपद्रववण्णाश्रम व्यवस्थित । सुरनगरी के समान थी (स्वशक्ति प्रभावोज्जित निरुपद्रववण्णाश्रम व्यवस्थित । सुरनगरीव राजधान्यासीत्)। कौटलीय अर्थशास्त्र में राजा का यह प्रधान कर्तव्य प्रतिपादित किया गया है, कि वह प्रजा को वर्णाश्रम धर्म में स्थित रसे। भारत के प्रतिपादित किया गया है, कि वह प्रजा को वर्णाश्रम धर्म में स्थित रसे। भारत के

राजणासन प्रणेताओं की दृष्टि में वही राजा सफल माना जाता था, जो 'कृतवणिश्रम-स्यित:' हो। यही आदर्श चम्पा के राजाओं के सम्मुख भी रहता था यह इस अभिलेख द्वारा स्पष्ट है।

चम्पा के समाज में ब्राह्मणों और क्षत्रियों का प्रमुख स्थान था। ब्राह्मण की हत्या को घोर पाप माना जाता था। ६५७ ईस्वी के माइसीन अभिलेख में राजा द्वारा प्रतिष्ठापित भगवान ईशानेश्वर, श्रीशम्भूभद्रेश्वर की मूर्तियों की निरन्तर पूजा की व्यवस्था के उस्लेख के पश्चात यह कहा गया है, कि जो कोई इन्हें किसी भी प्रकार से क्षति पहुँचायेगा उसे बाह्मण की हत्या का पाप लगेगा, और जो कोई इनकी मलीमाँति रक्षा करेगा उसे अथ्वमेघ यज्ञ का फल प्राप्त होगा । ब्रह्महत्या से बढ़कर कोई पाप नहीं है, और अश्वयेध से बढ़कर कोई पुण्य नहीं है (ये ध्वंसर्यान्त ते ब्रह्महत्याफलमनन्त-कल्पेटबस्रजमनभवन्ति ये परिपालयन्ति तेऽदवमेधफलं, सह्यहत्याग्वमेघाभ्यां न परं वुष्यवापयोरित्यागमादिति प्रतिज्ञातम्)। इससे स्पष्ट है, कि ब्राह्मणों को समाज में अत्यन्त आदर की दृष्टि से देखा जाता था, और उन्हें किसी भी प्रकार से क्षति पहुँचाना अक्षम्य अपराध था । पर राजसत्ता के उस युग में जबकि राजा को 'ब्रह्मांशप्रभव' माना जाता हो, यदि ब्राह्मण की तुलना में राजा की स्थिति ऊँची समझी जाए, तो यह अस्वा-भाविक नहीं है। इसीलिए एक अभिलेख में अन्य राजाओं और क्षत्रियों के साथ-साथ त्राह्मणों और पुरोहितों ढारा भी राजा के चरणों को स्पर्श करने का उल्लेख है (ब्राह्मण-प्रोहिताप्रासनक्षत्रान्यनरपतिवृन्दजुष्टचरणारविन्दः) । पर इससे यहं नहीं समझना चाहिये, कि समाज में बाह्मणों की तुलना में क्षतियों का स्थान अधिक ऊँचा था। वस्तुतः ये दोनों ही वर्ण समाज में उच्च स्थान रखते थे, और चम्पा का समाज 'ब्रह्मक्षत्रधान' था (ब्रहाझबप्रधानो जगति दिवि तथा यवभागैम्मेंहेन्द्र:) ।

कम्बुज देश के समान चम्पा में भी ब्राह्मणों और क्षतियों में विवाह सम्यन्ध प्रचितत या। ६१७ ई॰ के माइसोन अभिलेख में चन्पा के राजाओं की जो बंगावली दी गई है, उसके अनुसार राजा रुद्रवर्मा का पिता एक श्रेष्ठ ब्राह्मण या, और उसकी माता (क्षविय) मनोरयवर्मा की (दौहिबी) थी (तस्यकोतियशोऽऽश्रीमनोरयवर्मणः, दौहित्रीतनयो योऽभूत् द्विजात्मप्रवरात्मजः) । इसी प्रकार राजा प्रकाशधर्मा, जो क्षविय था, की सभी वहिन का विवाह सत्यकोशिकस्वामी नामक ब्राह्मण के साथ हुआ या । अभिलेख में इस विवाह की उपमा अनुसूया और अन्निमृति के विवाह से दी गई है । सत्यकीशिकस्वामी का पुत्र भद्रस्वामी या। अभिलेख के अनुसार भद्रवर्मा ने क्षत्रकृत बीर ब्राह्मकुल दोनों को प्रकाशमान किया था। इस सम्बन्ध में अभिलेख के तीन दनोक उदरण के योग्य है-

> प्रभासपर्मनृपतेस्तोदर्या यस्य यानुका समभूत् जगतां हितायंजननी विश्वसुजः कर्मसिद्धिरिव ॥ ··· जन्माच्छन्दस्यसत्यकौशिकस्वामी तस्याः पतित्वमागादन्त्याया इवात्रिमुनिः।

''पत्यं किल यो वभूव प्रख्यातवीयंश्रुतिरूपकान्तिः क्षत्रं कुलं बाह्ममण्डयं हि निरन्तरं यः प्रकटीचकार ॥

चम्पा के राजा पड़ौस के भारतीय राज्यों से भी विवाह सम्बन्ध किया करते थे। सत्यकौशिकस्वामी के पौत्र जगद्धमं का विवाह शर्वाणी के साथ हुआ था, जो कम्बुजराज ईणानवर्मा की पूत्री थी। यह शर्वाणी सोमवंश में उत्पन्न हुई थी (तस्यां श्रीशर्वाणमं सत्यां सोमान्वयप्रसूताम्, वरिवक्तं प्रियसुतं यमजनयच्छीजगद्धमंं:)।

कार्य के अनुसार ब्राह्मणवर्ण के व्यक्ति भी पुरोहित, अग्रास (जिन्हें प्रमुख आसन प्रदान किया जाए), पण्डित और तापस सदृश वर्गों के होते थे। ५०१ ईस्वी में उत्कीणं ग्लै लमीव अभिलेख में पुरोहित आदि के गुणों का उल्लेख है (सर्वाणीमानि वचनानि पुरोहिताग्रासदाह्मणपण्डिततापसगणानां यदा श्रीपरमपुरोहितेन ह्यमाने), जिससे यह संकेत मिलता है कि पुरोहितों, अग्रासों, पण्डितों और तापसों के गणों या संगठनों की भी चम्पा में सत्ता थी, जिन्हें महापुरोहितों द्वारा सम्बोधित किया जाता था।

राजवंशों में उत्तराधिकार केवल पिता-पुत्र कम के अनुसार ही नहीं चलता या, अपितु अनेक वार राजा का भानजा उसका उत्तराधिकारी होता था। ऐसे अनेक उदाहरण अभिलेखों से ज्ञात होते हैं। पृथ्वीन्द्रवर्मा के पश्चात् उसके भानजे सत्यवर्मा और इन्द्रवर्मा कमशः चम्पा के राजिसिहासन पर आरूढ़ हुए थे। इसी प्रकार इन्द्रवर्मा के वाद पहले उसका वहनोई और फिर भानजा राजा वने। अनेके विद्वानों ने इससे यह परिणाम निकाला है, कि दक्षिणी भारत के कित्पय राजवंशों के समान चम्पा के राजवंशों में भी मातृसत्ताक प्रधा की सत्ता थी। प्रति उदाहरण अपवाद रूप में भी हो सकते हैं, जबिक किसी राजा के पुत्र न होने की दशा में उसके दौहित अथवा भानजे ने राज्य को उत्तराधिकार में प्राप्त किया था।

रहनसहन तथा वेशभूषा—काह्मणों और क्षितियों द्वारा चम्पा के निवासियों के सम्भ्रान्त व उच्चवर्ग का निर्माण होता था। एक अभिलेख से इस वर्ग के व्यक्तियों की वेशभूषा तथा रहन-सहन पर अच्छा प्रकाश पड़ता है। राजा भद्रवर्मा का एक उच्च पदाधिकारी आज्ञा महासामन्त था। वह शीर्ष पर माला धारण करता था (मालाशीर्षों), मस्तक पर उत्तम तिलक लगाता था (उत्तमश्रीवंरितलकहिचः), उसके कान पूरे-पूरे आभूषणों से ढके रहते थे (कर्णभूषा समस्ता, श्रेष्ठकर्णावतंसो), उसकी कमर में सोने की काञ्ची पड़ी होती थी (हनमकाञ्ची), सुनहरी मियान में उसने तलवार रखी होती थी (सत्खड्गी हवमकोशोऽपि), मोर के पंखों से बना छत्र वह धारण करता था (मायूरच्छतं) और उसके शरीर पर दो वस्त्र होते थे (युगलवसनं)। वह ऐसी पालकी में बैठकर चलता था, जिसके डण्डे चाँदी के बने होते थे (दोलिका रूप्यदंडा)। जब वह कहीं आता-जाता था, तो सैनिक तथा बाजे बाजाने वाले उसके साथ-साथ चला करते थे (वार्यस्मह बलैरस्याक्चावतरिते)। अभिलेख के इस विवरण से चम्पा के सम्भानत राजपदाधिकारियों की वेशभूषा तथा रहन-सहन का स्पष्ट चित्र हमारे सम्मुख उपस्थित हो जाता है।

ग्यारहवीं सदी के उत्तरार्ध में एक चीनी राजदूत चम्पा आया था। उसने राजा

र्द्

हरिद्यमां है विषय में लिखा है कि राजा सोने की जरी से कढ़े हुए रेशमी वस्त्र पहनता है और उन पर एक लम्बा चोगा डाल देता है जो सात सोने की लड़ियों से बँधा रहता रहता है। सिर पर वह सुनहरा मुकुट पहनता है, जिसमें सात प्रकार के वहुमूल्य रत्न अंदे होते हैं। जब वह बाहर निकलता है, तो उसके पीछे दस स्त्रियां और पचास पुरुष चनते हैं जिनके हाथों में पान सुपारी से भरी सोने की थालियाँ रहती हैं। चीनी राजदूत द्वारा राजा की देशभूया का जो वर्णन किया गया है, उसकी पुष्टि अभिलेखों द्वारा होती है। पो नगर के एक अभिलेख में राजा विकान्तवर्मा को सिर पर मुकुट पहने हुए, कमर में कटि-सूद घारण किये हुए, कानों में कुण्डल तथा गले में हार पहने हुए विणत किया गया है। केवल राजा ही नहीं, अपित सम्भ्रांत वर्ग के अन्य लोग भी सिर पर मुकूट पहना करते थे। ५०१ ईस्वी के ग्लै लमीव अभिलेख में राजा का वर्णन करते हुए यह भी कहा गया है कि विदुव लोगों के मस्तक पर घारण किए हुए मुकुटों में लगी हुई मिणयों की किरणों से उसके पैर जगमगाते रहते थे (विवुधगणमस्तक किरीटमिणिकिरण-विच्छरितपादविम्वः)। जव सम्भ्रांत लोग अपने मस्तक राजा के चरणों में भूकाते थे, तो उनके मुक्टों में लगी हुई मिणयों की किरणों से राजा के चरण जगमगा उठते थे। शरीर पर सुगन्ध, चन्दन आदि लगाने की प्रथा भी चम्पा में विद्यमान थी। उच्च वर्ग के लोगों के शरीरों पर लगाये गये चन्दन तया कस्तूरी की सुगन्ध से वायुमण्डल के सुगन्धित हो जाने का उल्लेख भी अभिलेखों में पाया जाता है (मृगदर्पणोत्करसुगन्ध-चन्दनानुलेपनभवितनोरस्यलवायुद्वयेन) । सम्भ्रांत वर्ग के लोगों की वेशभूपा में मुक्ट, कटि-सुत्र तथा मयूरच्छत्र का इतना महत्त्वपूर्ण स्थान था कि मन्दिरों में पूजा के लिए भी इन्हें दान में दिए जाने की प्रथा थी। १०५० इस्वी में उत्कीर्ण पो नगर मन्दिर के अभिलेख में राजा परमेश्वरवर्मा द्वारा इन वस्तुओं के पूजार्थ प्रदान किये जाने का वर्णन है।

चम्पा के मन्दिरों में जो विविध चित्रावित्यां उत्कीणं हैं, उनसे भी वहाँ के लोगों की विश्वभूषा पर प्रकाश पड़ता है। इनमें स्तियों और पुरुषों दोनों के शारीरों के किट से ऊपर के भाग को नंगा दिखाया गया है। चित्रों में स्तियों ने लहेंगे के ढंग का एक वस्त्र पहना हुआ है, जो नीचे पैरों तक जाता है। पुरुषों का अधोवस्त्र घुटने तक जाता है। स्त्री-पुरुष दोनों के अधोवस्त्र पेटी द्वारा कमर पर बँधे हुए रहते हैं। सम्पन्न नर-नारियों की ये पेटियां विविध प्रकार के रत्नों से अलंकत की जाती थीं। पुरुष जो अधोवस्त्र पहनते थे, यह धोती के ढंग का होता था। चम्पा के दुखू चित्रों में पुरुषों को दुपट्टा ओढ़े हुए भी प्रदिश्त किया गया है। पर उत्तरीय का अधिक रिवाज नहीं था। स्त्री और पुरुष दोनों हो किट से ऊपर का भाग प्रायः नंगा रखते थे, जिनसे शरीर के ये अंग आंशिक रूप से ढके रहते थे। चम्पा की चित्रावित्यों में तापसों और दासों को केवल लेंगोटी पहने हुए दिखाया गया है। लोग प्रायः क्षेत्र के बने होते थे। मन्दिरों की प्रित्तियों का भी प्रयोग किया करते थे। जूते , प्रायः कपड़े के बने होते थे। मन्दिरों की भित्तियों आदि पर उत्कीणं मूर्तियों व चित्रों में पुरुषों और स्त्रियों की केध-सज्जा

जिस ढंग से प्रदिशत की गई है, वह वहुत कलात्मक है। वे वालों की सावधानी से सँवारकर उन्हें अनेक प्रकार के जूड़ों में बाँघा करते थे, और उन्हें रत्नों से जिटत आभूषणों तथा पुष्पमालाओं आदि द्वारा विभूषित भी किया करते थे। एक चीनी ग्रंथ के अनुसार चम्पा के लोगों में रंग-विरंगे वस्त्र पहनने का भी रिवाज था। सम्भवतः, ऐसे वस्त्र केवल सम्पन्न व्यवित ही पहना करते थे।

आमोद-प्रमोद--कम्बुज देश के समान चम्पा में भी लोगों के आमोद-प्रमोद के मुख्य साधन वाद्यवादन, संगीत तथा नृत्य थे। चम्पा के मन्दिरों की भित्तियों आदि पर जो बहुत-सी चित्राविलयों उत्कीर्ण हैं, उनमें अनेक गायक, वादक तथा नर्तक भी अंकित हैं। माइसोन के एक उत्कीर्ण चित्र में बाँसुरी बजाने का दृश्य दिखाया गया है। एक अन्य चित्र में एक मनुष्य नृत्य की मुद्रा में अंकित है। उसने वाएँ पैर को ऊपर उठाया हुआ है, और जाँघ पर बांया हाथ टेक रखा है। चम्पा के भग्नावशेषों में नर्तक की एक मूर्ति मिली है, जो वर्तमान समय में तुरेन के संग्रहालय में विद्यमान है। नर्तकी की यह मूर्ति अत्यंत सुन्दर एवं कलात्मक है। इसके सिर पर एक ऊंचा मुकूट है, रत्नों से अलंकृत पेटी द्वारा अधोवस्त्र कटि से बंधा है, पर अधोवस्त्र द्वारा नर्तकी की केवल एक टाँग ढकी है दूसरी टाँग नंगी है। नर्तकी के गले, बाँह, हाथ, कान, छाती सब पर आभूपण वनाए गएं हैं। इस मूर्ति को देखकर इस वात में कोई सन्देह नहीं रह जाता कि चम्पा में नृत्यकला बहुत उन्नत दशा में थी। अनेक अभिलेखों में भी गायकों, वादकों एवं नर्तकों का उल्लेख आया है। माइसोन के एक अभिलेख में श्रीयवराज महासेनापित द्वारा श्री ईशानभद्रेश्वर के निमित्त प्रदान किए गये नर्तकों तथा गायकों का उल्लेख विद्यमान है। इसी प्रकार पो-नगर के एक अभिलेख के अनुसार सूर्यदेवी ने भगवती के मन्दिर के लिए नर्ति कियाँ अपित की थीं। सम्भवतः, वादन, गायन और नृत्य का कार्य मुख्यतयाः दास-दासियों द्वारा ही किया जाता था। इसीलिए इन कलाओं में कुशल दास-दासियों की मन्दिरों के निमित्त प्रदान करने की प्रथा थी।

शिल्प तथा व्यवसाय — वस्पा के आधिक जीवन का मुख्य आधार खेती थी। वहाँ मुख्यतया चावल की पैदावार होती थी। और वही लोगों का मुख्य भोजन था। गेहूँ का उल्लेख चम्पा के किसी अभिलेख में नहीं मिलता। सिंचाई के लिए निंदयों पर बाँध बाँध कर नहरें भी निकाली जाती थीं। राजा श्री विकान्तवर्मा ने सत्यमुख लिङ्ग को दान दिए गये भूखण्ड की सिंचाई के निमित्त नहर का निर्माण कराया था। ऐसे ही कितिय अन्य उदाहरण भी अभिलेखों से दिये जा सकते हैं। खेती के अतिरिक्त अनेक शिल्पो का अनुसरण भी चम्पा में किया जाता था। इनमें तन्तुवाय (जुलाहे), स्थिपित, सुवर्णकार आदि के शिल्प प्रमुख थे। महीन वस्त्रों पर सोने और चाँदी की जरी का काम किया जाता था, और उन पर रत्न भी जड़े जाते थे। गहने पहनने का चम्पा में बहुत रिवाज था। मुकुट, कंठहार, केयूर, कंकण आदि बहुत प्रकार के आभूपण सुवर्णकारों द्वारा दनाये जाते थे। सुवर्णकार केवल आभूषण ही नहीं बनाते थे, अपितु सोने और चाँदी के वृक्ष, लता, पत्न, पुष्प आदि बनाकर उनसे राजभवन को सुसज्जित भी किया करते थे (बहुतर-कनकरजततक्तर्तावगुण्ठित तुहिनगिरि शिखर गहन विवरान्तर

स्थितोऽपि)। तांवे व पीतल सद्भ धातुओं के तो वर्तन बनते ही थे, साथ ही सोने और चांदी को भी बरतन बनाने के लिए प्रयुक्त किया जाता था। १०५० ईस्बी के पो-नगर अभिनेख में राजा परमेश्वरवर्मा द्वितीय द्वारा चांदी के लोटे (रूपमयभृङ्गार) को पूजा के लिए काम में लाने के प्रयोजन से मन्दिर को दान में दिये जाने का उल्लेख है। इसी अमिलेख में एक बहुत बड़े बरतन (पृथुमाजन) का भी मन्दिर की दिया जाना लिखा गया है। सोने चांदी के वरतनों पर नक्काशी का काम भी किया जाता था (रूप्यं राजतभाजनत्रयमिदं शीरिञ्जितं चान्तरे)। धूप जलाने तथा पान रखने के प्रयोगीं में आन वाले सूवर्ण पाद्यों का भी उल्लेख अभिलेखों में है। इसमें सन्देह नहीं, कि वरतन वनाने का शिल्प चम्पा में बहुत उन्नत था। इसी प्रकार अस्त्र-शस्त्र बनाने, नौकाएं व जहाज बनाने और हायी दांत का काम करने में भी बहुत-से शिल्पी व्यापृत रहा करते थे। भवन निर्माण का शिल्प भी चम्पा में बहुत उन्नत या। मन्दिरों और राजप्रासादों के अतिरिक्त वहाँ कोष्ठागार भी बड़ी संख्या में बनाये जाते थे, जिनमें अन्न जमा करके रखा जाता था। चम्पा के अभिलेखों में राजकीय कीश के साथ बहुधा कीष्ठागारों का भी उल्लेख किया गया है।

## (३) भाषा और साहित्य

चम्पा में राजकीय कार्यो और शिक्षा के लिए संस्कृत भाषा का प्रयोग किया जाता था। यहां से संस्कृत के जो अभिलेख अभी तक प्राप्त हुए हैं, उनकी संख्या एक सी से भी अधिक है। ये अभिलेख ऐसी कृतियों में उत्कीण हैं, जो भारतीय है। इन्हें पढ़कर इस बात में कोई सन्देह नहीं रह जाता, कि चम्पा के संभ्रान्तवर्ग के लोग अपने दैनिक व्यवहार में संस्कृत भाषा को ही प्रयुक्त किया करते थे । भारत से जो उपनिवेशक चम्पा में जाकर बसे थे, वे संस्कृत भाषा के साय-साथ संस्कृत साहित्य को भी अपने साथ वहाँ ले गए थे। यही कारण है कि चम्पा में चारों वेदों से लगाकर रामायण, महाभारत, पूराण, पहदर्शन, व्याकरण काव्य आदि संस्कृत वाडमय के सभी अंगी का पठन-पाठन हुआ करता था। माइसोन के एक अभिलेख में राजा भद्रवर्मी के चारों वेदों का जाता (चातुर्वेख) कहा गया है। ६१४ ईस्वी में उत्कीर्ण पो-नगर के अभिलेख के अनुसार राजा इन्द्रवर्मा (तृताय) मीमांसा, पट्तकं (पट् दर्शन), जिनेन्द्रसूमिः (बौद्ध दर्शन), काशिकासिहत व्याकरण, आख्यान और शैव उत्तरकल्प (शैव आगम) में निष्णात तथा विद्वानों में मूर्घन्य था। पो-नगर अभिलेख का ब्लोक इस प्रकार है—

मीमांसायठ्-तर्क जिनेन्द्र सुम्मि स्साकशिका व्याकरणोदकोधः। आख्यान श्वोत्तर कल्पमीनः पटिष्ठ एतेष्वपि सत्कवीनाम् ॥ १०**८१** में उत्कीर्ण माइसोन के अभिलेख के अनुसार राजा हरिवर्मा वाक्पति (बहुस्पति) के समान शास्त्रों का पण्डित था, और नानाविष विषयों के ज्ञाता (नाना-ज्ञानविदोऽपि) भी उसके सम्मुख अपना मुख नहीं खोल सकते थे। इसी प्रकार चम्पा के अन्य अनेक राजाओं को भी णास्त्रों में पारंगत कहा गया है। जयदन्द्रवर्मा (सप्तम) व्याकरण, ज्योतिष तथा महायान दर्णन का पूर्ण पण्डित होने के साथ-साथ नारदीय

तथा भागवीय धर्मशास्त्रों में भी निष्णात था। अभिलेख में उपलब्ध इन सकेतों से इस वात में कोई सन्देह नहीं रह जाता कि वेद, वेदाङ्ग, दर्शन, ज्योतिप, ज्याकरण आदि भारतीय शास्त्रों का चम्पा में भली-भांति पठन-पाठन होता था, और वहां के राजा भी इनमें पूर्ण पाण्डित्य प्राप्त करना गौरव की बात समझते थे।

रामायण, महाभारत, पुराण तथा संस्कृत काव्यों का चम्पा में इतना अधिक प्रचार या, कि वहाँ के अभिलेखों में वार-वार रामायण जादि के पान्नों के नाम देकर उनसे राजाओं की तुलना की है। दशरथ और उनके पुत्र राम का अभिलेखों में अनेक वार उल्लेख हुआ है (दशरथन्पजोऽस्यं राम इत्याशया यं श्रयति विधि पुरोगा श्रीरहो युनित-रूपम्)। गोवर्धन को धारण करने वाले, मधु कंस केशी और चाणूर आदि का संहार. करने वाले और मघुकैटभारि कृष्ण से भी अनेक अभिलेखों में राजा की तूलना की गई है। इस प्रसंग में ५०१ ईस्वी में उत्कीर्ण ग्लै लमीव अभिलेख के ये वाक्य उल्लेखनीय हैं—''गोवधंनगिरि धरण सुरासुर मुनि विनिन्दित चरणारविन्दस्तु कृतमधुकंसासुरकेशि चाण्र रिष्ट प्रलम्बनिधनोऽपि मधुकैटभ रुधिरसन्ध्यायमान चरणनल मणिदपेणः"। राजा प्रकाशधर्म के माइसोन अभिलेख में द्रोणपुत्र अश्वत्थामा का उत्लेख है (अश्वत्थामी द्विज श्रेष्ठाद् द्रोणपुत्रादवाप्य तं) । इसी प्रकार युधिष्ठिर, दुर्योधन, धनंजय, पाण्डुपुत्र आदि का भी अभिलेखों में अनेक स्थानों पर उल्लेख हुआ है। शिव, विष्णु, ब्रह्मा आदि पौराणिक देवी देवताओं से सम्बन्ध रखने वाली कथाएँ तो चम्पा के लोगों को भली-भांति ज्ञात थीं ही। ऊपर जो थोड़े-से उदाहरण अभिलेखों से दिये गये हैं, वे यह प्रदर्शित करने के लिये पर्याप्त हैं कि चम्पा में भारत के धार्मिक एवं लौकिक साहित्य का उसी ढंग से पठन-पाठन होता था जैसे कि स्वयं भारत में होता था। चम्पा में भारत के ग्रन्थों की कितनी अधिक संख्या में सत्ता थी, इसका परिचय एक चीनी ग्रन्थ से भी मिलता है, जिसके अनुसार चीन के सेनापित लियू फंग ने ६०५ ईस्वी में जब चम्पा पर आक्रमण किया था, तो चम्पापुर से जो लुट वह अपने साथ ले गया था, उसमें १३५० बौद्ध ग्रन्थ भी थे।

## (४) धर्म

याज्ञिक धर्म — चम्पा के लोग मुख्यतया पौराणिक हिन्दू धर्म के अनुयायी थे, यद्यपि बौद्धधर्म भी वहाँ प्रचलित था। पर जैसे पौराणिक धर्म के प्रादुर्भाव से पूर्व भारत में यज्ञप्रधान वैदिकधर्म की सत्ता थी, और पौराणिक धर्म के प्रचार के बाद भी यज्ञों का अनुष्ठान होता रहा. सम्भवतः वही दशा चम्पा में भी थी। इसीलिये चम्पा के अनेक अभिलेखों में यज्ञों का भी उल्लेख मिलता है। 'धर्ममहाराज्' श्री भद्रवर्मा के चोदिन्ह अभिलेख में 'अग्नये त्वा जुष्टं करिष्यामि' मन्त्र द्वारा यज्ञ में आहुति देने के लिये प्रयुक्त होने वाले घृत आदि को पवित्र किये जाने का उल्लेख है। वाजसनेय संहिता और शतपथ वाह्मण में भी याज्ञिक अनुष्ठान में हवि को पवित्र करने के लिये इसी ढंग के मन्त्र का विधान है "अग्नये त्वा जुष्टं प्रोक्षामि, वेदिरसि वहिषे त्वा जुष्टं प्रोक्षामि, वहिरसि स्रुप्स्यस्त्वा जुट्ट प्रोक्षामि" बाह्मणग्रन्थों के इस मन्त्र की स्पष्ट छाया श्रीभद्रवर्मा के

सिमलेख पर विद्यमान है। यह तभी सम्भव था, जबिक चम्पा में याज्ञिक कर्मकाण्ड का भी मली-भांति प्रचार हो। वो-चन्ह में उपलब्ध श्रीमार राजकुल के अभिलेख में विश्वजित् अतिरात्र यज्ञ का स्पष्ट रूप से संकेत विद्यमान है। यह सत्रंभेध यज्ञ का अन्यतम अंग था, और इसे अनुष्ठान करने वाला व्यक्ति अपना सर्वस्व दान कर दिया करता था। इस अभिलेख में यज्ञकर्ता द्वारा वह सब सुवर्ण रजत तथा सब स्थावर व जंगम धन सम्पत्ति दान कर दी गई थी, जो उसके पास थी (यित्किञ्चद् रजतं सुवर्णमिष वा सस्थावरजङ्गमं कोष्ठागारक मं प्रियहिते सर्व्व विमृष्टं मयां)। राजा प्रकाशधमं के माईसोन अभिलेख में अश्वभेध यज्ञ का उल्लेख है, और उसे सर्वाधिक पृण्य देने वाला कहा गया है। अभिलेखों में अनेक स्थानों पर यज्ञों, यज्ञित्वाओं तथा यज्ञ भाग का उल्लेख आया है, और एक स्थल पर तो पार्वत्य प्रदेश (गिरिप्रदेश) में राजा श्रीन्द्रवर्मा द्वारा मित्त और शुद्ध मन से शिव क्षेत्र तथा यज्ञक्षेत्र के प्रदान किये जाने का भी उल्लेख है (शिवयज्ञक्षेत्रद्वयं शिखिशिखागिरिप्रदेशं भक्तया शुद्धेन मनसँव दत्तवान्)।

शैव धर्म-कम्बुज देश के समान चम्पा में भी पौराणिक घम के शैव सम्प्रदाय का सबसे अधिक प्रचार था। चम्पा में तीन ऐसे स्थान हैं, जहाँ बहत-से प्राचीन मन्दिर विद्यमान हैं। इनमें दो ऐसे हैं, जहाँ भैव मन्दिरों की ही सत्ता है। ये स्थान माइसोन भीर पो-नगर हैं। इनके मन्दिरों का निर्माण शिव तथा उनसे सम्बन्द देवी-देवताओं की मूर्तियों को प्रतिष्ठापित करने के लिये ही किया गया या। सम्भवतः, राजा मद्रवर्मा द्वारा निमित भद्रेश्वर शिव का मन्दिर चम्पा में सबसे पुराना शिवमन्दिर था। अपने नाम से जिल का विशेषण (भद्रवर्मा से भद्रेश्वर) रखने की जो प्रया इस राजा द्वारा प्रारम्भ की गई यी, वाद के राजाओं ने उसका अनुसरण किया, और णम्भुवर्मा से णम्भुभद्रोदनर, इन्द्रवर्मा से इन्द्रभद्रेश्वर व इन्द्रपरमेश्वर, विकान्तवर्मा से विकान्तरुद्रेश्वर हरिवर्मा से हरिवर्मे व्वर और जयहरिवर्मा से जयहरिलिङ्गे व्वर आदि नामों से शिवलिङ्गों को स्थापित किया गया। राजा भद्रवर्मा द्वारा भद्रेश्वर शिव के जिस मन्दिर का निर्माण चीथी सदी के अन्त या पाँचवीं सदी के शुरू में किया गया था,वह चम्पा का सर्वप्रधान सर्व-मान्य राष्ट्रीय मन्दिर की स्थिति प्राप्त कर गया और वाद में उसके समीप अन्य भी बहुत-से मन्दिरों का निर्माण किया गया। कोई एक सदी के लगभग बाद यह मन्दिर आग लगने से घ्वंस हो गया था, और राजा शम्भुवर्मी द्वारा इसका जीर्णोद्धार किया गया था (य इमं शम्भुभद्रेशं पुनः स्यापितवान् भूवि) । तव से इसे शम्भुभद्रेश्वर का मन्दिर कहा . जाने लगा। भद्रवर्मा, शम्भवर्मा, प्रकाशधर्म, इन्द्रवर्मा द्वितीय आदि कितने ही राजाओं ने अपार धनसम्पत्ति, खेत, दास आदि इस शिवमन्दिर के लिये प्रदान किये थे । समझा जाता था, कि यह शम्भुभद्रेश्वर शिव चम्पा राज्य का रक्षक देवता है, और उसके राजा तया प्रजा का मुख व हित इसी की अनुकम्पा पर निर्भर है। ५७५ ईस्वी के एक अभिलेख के अनुसार भद्रेष्वर का यह लिङ्ग भगवान् शिव द्वारा स्वय भृगु को दिया था। भृगु ने इसे उरीज को प्रदान किया, और उरोज द्वारा यह चम्पा में प्रतिष्ठापित किया गया। चम्पा में यह विश्वास दृढमूल हो गया था, कि भद्रेश्वर शिवलिङ्ग साक्षात् शिव द्वारा पूजा के लिये चम्पा भेजा गया है, और उसकी महिमा अपरम्पार है। चम्पा के राजा

अपने को उरोज का वंशज मानते थे, और इस लिङ्ग के प्रति विशेष भनित का भाव रखते थे। राजा जयइन्द्रवर्मा सप्तम ने इस प्राचीन लिङ्ग के मन्दिर को विभूषित करने के लिये उसके शिखरों को सोने से और अन्य अनेक भागों को चाँदी से मढवाया था। इस कार्य में उसने एक मन के लगभग सोना तथा चार सी पचास मन के लगभग चाँदी खर्च की थी। निस्सन्देह, चम्पा के निवासियों की दृष्टि में भद्रेश्वर शिव की अपूर्व महिमा थी।

भद्रेश्वर या शम्भुभद्रेश्वर के शिव-मन्दिर के अतिरिक्त अन्य भी बहत-से शिव-मन्दिर चम्पा में विद्यमान थे, जिनका निर्माण विविध राजाओं द्वारा कराया गया था, और जिनके लिये उन्होंने बहुत-सा धन तथा भूमिलण्ड दान में दिये ये। अभिलेखों में शिवलि इने को प्रतिष्ठापित करने तथा उनके लिए प्रदान किये गये धन का विशद रूप से वर्णन है। पो-नगर में शिव का एक मृखलिङ्ग स्थापित था। उसकी भी वहत महिमा थी। अनुश्रुति के अनुसार इसे राजा विचित्रसागर ने द्वापर यूग के ५६११वें वर्ष में प्रतिष्ठापित कराया था। ७७४ ईस्वी में मुखलिङ्ग का यह मन्दिर कतिपय विदेशी जातियों के आक्रमणों के कारण नष्ट हो गया था। इन आक्रान्ताओं ने समद्रमार्ग से चम्पा में प्रवेश किया था। राजा सत्यवर्मा ने इस मन्दिर का पुनः निर्माण कराया और तव से इसमें प्रतिष्ठापित मुखलिङ्ग-'सत्यमुखलिङ्ग' कहा जाने लगा। नौवीं सदी के प्रारम्भ में राजा इन्द्रवर्मा ने वीरपुर में एक मन्दिर का निर्माण कर उसमें इन्द्रभोगेश्वर शिव के लिङ्ग को प्रतिष्ठापित कराया था। ५८६ ईस्वी में राजा इन्द्रवर्मा द्वितीय ने महालिङ्गदेव की स्थापना की थी। इसी प्रकार से कितने ही शिवलिङ्गों की स्थापना के सम्बन्ध में चम्पा के अभिलेखों से परिचय प्राप्त होता है। इसमें सन्देह नहीं, कि चम्पां में शिवलिङ्गों को प्रतिष्ठापित करना और उनके लिये दान देना पुण्य का कार्य समझा जाता था, और राजाओं के अतिरिक्त अन्य सम्भ्रान्त व्यक्ति भी शिव-मन्दिरों के निर्माण तथा उनमें शिवलिङ्गों की स्थापना के लिये तत्पर रहा करते थे। राजा इन्द्रवर्मा दितीय का मन्त्री मणिनैत्य था। उसके छोटे भाई ईश्वरदेव ने 'श्रीश्वरदेवादिदेव' शिव के लिङ्क को प्रतिष्ठापित किया था।

यद्यपि भिव की पूजा के लिए मुख्यतया लिङ्ग का ही आश्रय लिया जाता था, पर मानव के रूप में शिव की मूर्तियाँ वनाकर मन्दिरों में उन्हें प्रतिष्ठापित करने की पद्धति भी चम्पा में विद्यमान थी। मानव के रूप में शिव की जो मूर्तियाँ चम्पा में प्राप्त हुई हैं, उनके सिर पर मुकुट हैं और जटाएँ कन्छे पर फैली हुई हैं। सांप उनके कण्ठ में लिपटे हुए हैं। शिव की मानवाकार मूर्तियाँ बैठी हुई भी बनायी गई थीं, और खड़ी हुई भी। एक मूर्ति में शिव को ताण्डव नृत्य करते हुए भी प्रदर्शित किया गया है।

चम्पा के अभिलेखों में शिव की महिमा को जिस ढंग से विणत किया गया है। वह प्राणों में प्रतिपादित शिव के गूणों तथा उनके साथ सम्बन्ध रखनेवाली कथाओं के पूर्णतया अनुरूपहि । ब्रह्मा, विष्णु, सुर, असुर, ब्रह्मार्ष, राजिष, व सब टेवता जिसका सम्मान करते हैं, जिसकी महिमा तथा वैभव का कोई अंत नहीं है, वह शिव स्वयं श्मशान भूमि में विचरण करता है, यह कैसी अद्भुत बात है (यो बहाबिष्णुत्रिदशाधिपादि सुरा-

सुरअह्मनृपियमान्यः, ज्ञवापि भूत्यं जगतामनृत्यच्द्रमशानभूमावितिचत्रमेतत्)। शिव मसार का गुरु है, आदिपुरुष है त्रिपुर का विजयी है और योगियों द्वारा ही साध्य है (जगट्गृरुराद्यस्त्रिपुरविजयी योगिभिः साध्यः)। शिव की शवित असीम है, महान् असुरों के पुरों का मर्देन कर उन्होंने अपने विक्रम को प्रगट किया है। श्वेत भस्म को वह अपने शारीर पर लपेटे रहते हैं। सिद्ध, चारण, यक्ष — सब उनके उपासक हैं। कामदेव को उन्होंने भस्म किया था। उनके तीन नेत्र होते हैं। शिव के सम्बन्ध में ये एवं इस प्रकार की जो भी वार्ते पौराणिक साहित्य में पायी जाती हैं, चम्पा के अभितेखों में भी वे विद्यमान हैं। चम्पा के धार्मिक मन्तव्यों एवं विश्वासों पर भारत का कितना अधिक प्रभाव था, यह इससे स्पष्ट है। अभिलेखों में शिव के लिए महादेव, महेश्वर, परमेश्वर, शम्भु, कृद्र, शवं, शंकर, पशुपति आदि जो बहुत-से नाम प्रयुक्त किए गये हैं, वे भी चम्पा पर भारतीय प्रभाव के सूचक हैं।

णिय के अतिरिक्त शैन सम्प्रदाय के अन्य देवी-देवताओं की भी चम्पा में पूजा की जाती थी। पौराणिक परम्परा में 'देवी' को शिव की शिवत माना गया है, और उमा, पार्वती, गौरी, मगवती आदि अनेक नामों से इस शिवत को प्रगट किया जाता है। शिव के समान देवी या भगवती को मूर्तियां भी चम्पा में अनेक स्थानों पर प्रतिष्ठापित की गई थीं। ५६६ ईस्वी में उत्कीण वो नंग अभिलेख में श्री महालिङ्ग की स्थापना के साथ-साथ जिव की प्रिय (ईशिप्रया) देवी की मूर्ति के प्रतिष्ठापित किये जाने का भी उत्लेख है। ११४ ईस्वी में उत्कीण पो-नगर के अभिलेख से जात होता है, कि राजा इन्द्रवर्मा जृतीय ने सुवण से निर्मित (कलधौतदेहा) देवी की मूर्ति को प्रतिष्ठापित किया था। जब कम्बुज देश ने चम्पा पर आक्रमण किया, तो उसके सैनिक इस मूर्ति को भी उठा ले गये थे। बाद में इसके स्थान पर प्रस्तरिनिमित मूर्ति स्थापित की गई। चम्पा के अन्यतम दक्षिण प्रदेश की ठार में भगवती की ठारेश्वरी देवी के मन्दिर विद्यमान थे। गरमेश्वरवर्मा, परमबोधिसत्त्व, हरिवर्मा और अयङ्ख्वर्मा सप्तम द्वारा इस मन्दिर के लिए दिये गए दान का उल्लेख अभिलेखों में किया गया है। कोठारेश्वरी देवी के मन्दिर के अवदोप इस समय मी पो-नगर में उपलब्ध हैं। कीठार में इस देवी की बहुत महिमा थी।

पौराणिक परम्परा के अनुसार गणेश और स्कन्द (कार्तिकेय) को शिव के पुत्र माना जाता है। चम्पा में गणेश की बहुत-सी गूर्तियाँ उपलब्ध हुई हैं। ये मूर्तियाँ प्रायः बैठी हुई दणा में हैं। गणेश का शरीर स्यूल है और उनका मुख हायी के मुख के सदृश है। उनके वायें हाथ में पात्र है, दायें में मोदक। शरीर पर उन्होंने यजोपवीत भी धारण किया हुआ है। माईसोन से प्राप्त एक मूर्ति के गणेश चार हाथों में माला, लेखनी, पात्र और हार लिये हुए हैं। गणेश की ऐसी मूर्तियां भी मिली है, जिन्हें खड़ी हुई दणा में बनाया गया है।

चम्पा में स्कन्द (कार्तिकेय अथवा कुभार) की भी पूजा प्रचलित यो । इस समय तक स्कन्द की पांच मृतियां चम्पा से उपलब्ध हुई हैं। साथ ही, वहाँ के अभिलेखों में भी अनेक स्थानों पर इस देवता का उल्लेख मिलता है। चम्पा में उपलब्ध हुई कार्तिकेय (स्कन्द) की दो मूर्तियों में उन्हें मयूर पर आरूढ़ बनाया गया है, और दो में गेंडे पर। भारत की पौराणिक परम्परा के अनुसार कार्तिकेय का वाहन मोर को माना जाता है, गेंडे को नहीं। पर चम्पा में गेंडे पर आरूढ़ स्कन्द की मूर्ति की सत्ता इस तथ्य की ओर संकेत करती है कि चम्पा में पौराणिक देवी-देवताओं के सम्बन्ध में कितपय नई मान्यताओं का भी विकास हो गया था।

शिव का वाहन नन्दी को माना जाता है। मन्दिरों के प्रवेशद्वारों तथा आँगनों से नन्दी की भी बहुत-सी मूर्तियाँ चम्पा में मिली हैं।

वैष्णव धर्म-शैव सम्प्रदाय के साथ-साथ वैष्णव सम्प्रदाय का भी चम्पा में प्रचार था। चम्पा के अभिलेखों में नारायण, पुरुषोत्तम, हरि, गोविन्द, माधव आदि अनेक नामों से विष्णु का उल्लेख किया गया है। अनेक राजाओं के शौर्य को प्रदर्शित करने के लिए विष्णु से उनकी उपमा दी गई है। ७६६ ईस्वी में उत्कीण इन्द्रवर्मा प्रथम के अभिलेख में राजा के सम्बन्ध में यह कहा गया है कि उसने विष्णु के समान अपनी शक्ति द्वारा शत्रुओं का विनाश किया या (शक्त्या विष्णुरिव प्रमध्य च रिपून् धर्मस्थिति पालयेत्)। इसी प्रकार ग्लै लमोव अभिलेख (८०१ई०) के अनुसार इस राजा के सम्मुख कोई शत्रु वैसे ही नहीं टिक पाता था, जैसे कि विष्णु के सामने असूर अपने को असहाय पाते थे (तस्य सम्मुखतः स्थातुं न शक्तो वा परो युधि, विष्णोर्य्यथा ।सुरहचाभूद् वृष्ट्वा तन्तु पराङ्मुखः । विष्णु को जहाँ शक्ति का प्रतीक माना गया है, वहाँ साथ ही जन्हें अनादि भी कहा गया है (भगवतः पुरुषोत्तमस्य विष्णोरनादेः) । चम्पा के निवासी भगवान विष्णु या नारायण को सम्पूर्ण संसार का पालन करने वाला (समस्तभुवनपरि-रक्षणसमर्थभावः), क्षीर सागर में शेवनाग की शय्या वनाकर शयन करने वाला (क्षीरार्ण्णवतरङ्गसाङ्घतलशयनानन्तभोगभुजगपरिसेवित), चार भुजाओं वाला (चतुर्भुज) और अनादि मानते थे। वे विष्णु के अवतार के रूप में राम और कृष्ण की भी पूजा किया करते थे। चम्पा के अभिलेखों में गोवर्धन पर्वत को धारण करने वाले और कंस चाण्र आदि का मंहार करने वाले कृष्ण का उल्लेख किया गया है।

चम्पा में विष्णु की भी अनेक मूर्तियाँ मिली हैं। एक मूर्ति में भगवान् विष्णु पद्मासन लगाये वैठे हैं। उनके चार हाथों में पद्म, चक्र, गंख और गदा हैं। उन्होंने यज्ञोपवीत भी पहना हुआ है। कुछ मूर्तियों में वे गरुड़ पर आसीन हैं, और कुछ में अनन्तनाग पर लेट कर विश्राम कर रहे हैं। उनकी नाभि से कमल निकला हुआ है, जिस पर ब्रह्मा ध्यानावस्था में वैठे हैं। एक ऐसी मूर्ति भी मिली है, जिसमें कृष्ण ने गोवधंन पर्वत को उठाया हुआ है। पौराणिक परम्परा में गरुड़ को विष्णु का वाहन माना गया है। चम्पा में जहाँ विष्णु को गरुड़ पर आरूढ़ विखाया गया है, वहाँ गरुड़ की पृथक् मूर्तियाँ भी मिली हैं। इन मूर्तियों में मुख तो गरुड़ पक्षी का है, पर शेष शरीर सिंह का है। जैसे शिव की शक्ति देवी या उमा को माना गया है, वैसे ही विष्णु की शक्ति लक्ष्मी, श्रीया पद्मा है। इनका भी उल्लेख चम्पा के अभिलेखों में विद्यमान है। लक्ष्मी की भी अनेक मूर्तियाँ चम्पा में उपलब्ध हुई हैं। कुछ मूर्तियों में उनके चार हाथ दिखाये गए हैं, और कुछ में दो।

ब्रह्मा—पौराणिक हिन्दू धमें में जिन तीन देवों की विमूर्ति की उपासना की जाती है, उनमें णिव और विष्णु के अतिरिक्त तीसरे देव ब्रह्मा हैं। 'चतुर्मुख' तथा 'स्वयमुत्पन्न (स्वयम्मू) के नाम से चम्पा के अभिलेखों में इनका उल्लेख है। राजा भद्रवर्मा के अभिलेख में महेश्वर, उमा और विष्णु के साथ ब्रह्मा को भी नमस्कार किया गया है (नमो महेश्वर उमाञ्च प्र व्यव्याणं विष्णुमेव च)। चो मिन्ह के अभिलेख के अनुसार राजा जयपरमेश्वरवर्मा ने अपने सेनापित रामदेव को स्वयमुत्पन्न (स्वयम्भू या ब्रह्मा) की मूर्ति को प्रतिष्ठापित करने का आदेश दिया था। ब्रह्मा की मूर्तियों को भी चम्पा में प्रतिष्ठापित किया जाता था। यही कारण है, कि वहाँ इस देव की अनेक मूर्तियाँ उपलब्ध हई हैं।

अन्य पीराणिक देवी-देवता-शिव, विष्णु और ब्रह्मा के अतिरिक्त अन्य भी बहुत-से पौराणिक देवी-देवताओं की पूजा चम्पा में प्रचलित थी, और उनकी मूर्तियों को भी वहाँ के मन्टिरों में प्रतिष्ठापित किया जाता था। इन अन्य देवताओं में इन्द्र, कूवेर, वासुकि, वरुण, सूर्य, चन्द्र और पृथिवी प्रधान थे। राजा भद्रवर्मा ने अपने अभिलेख में महेप्वर, उमा, विष्णु और ब्रह्मा के प्रतिरिक्त पृथिवी, वायु, आकाश, अप (जल या वरुण) और ज्योति (अग्नि) को भी नमस्कार किया है। निस्सन्देह, ये सब भी देवता माने जाते थे, और चम्पा में इनकी भी पूजा की जाती थी। इन्द्रवर्मा द्वितीय के दोंग दियोंग अभिलेख में प्रह्मा, विष्णु और शंकर के अतिरिक्त इन्द्र, वासुकि, सूर्य, चन्द्र, वरुण, ऋषि, अग्नि और अभयद (बुद्ध) का भी उल्लेख है। इन्द्र देवता का उल्लेख अनेक अन्य अभिलेखों में भी आया है। एक स्थान पर उसे वज्रहस्त (वज्रपाणि) नाम से कहा गया है (सोऽहनत् परसैन्यानि वज्जहस्त इवासुरान्)। चम्पा में इन्द्र की दो मूर्तियाँ भी मिली हैं, जिनके साथ ऐरावत हाथी भी बनाया गया है। यम के लिये चम्पा के अमिलेखों में 'घर्मराज' शब्द का प्रयोग किया गया है, और कुवेर के लिए 'घनद' का। राजा प्रकाशधर्म ने सातवीं सदी में कृबेर के एक मन्दिर का भी निर्माण कराया था। चम्पा के निवासी कुवर को धन सम्पदा की वृद्धि करने वाला तथा अहित से रक्षा करने वाला मानते थे।

चम्पा में पौराणिक धमं की सत्ता पर प्रकाश डालते हुए यह वता देना भी आवश्यक है कि भारत में स्वगं और नरक तथा लोक व परलोक आदि के जो विचार प्रचलित थे, वे चम्पा में भी विद्यमान थे। चम्पा के अभिलेखों में स्वगं और नरक का बहुत बार उल्लेख हुआ है। देव मन्दिरों को दी गई दान-दक्षिणा एवं धन-सम्पत्ति का हरण करने वाले व्यक्ति सदा-सदा के लिए (यावच्चन्द्र दिवाकरी) अपने परिवार सहित.नरक में निवास करते हैं, और देवमन्दिरों की सम्पत्ति की रक्षा करने वाले व्यक्ति सुरगणों के साध स्वगं में रमण करते हैं, इस भाव के ज्लोक या वाक्य प्रायः उन सभी अभिलेखों में विद्यमान हैं, जिनमें किसी मन्दिर को दिए गये दान का उल्लेख हो। ऐसे श्लोक निम्न-लिखित हैं—

इन्द्र भद्रेश्वरस्यैव सर्व्वद्रव्यं महीतले ये रक्षन्ति रमन्त्येते स्वर्गों मुरगर्णस्सदा ॥

#### ये हरन्ति पतन्त्येते नरके वा कुलैस्सह यावत्सूर्योऽस्ति चन्द्रश्च तावन्नरकुदः खिताः ॥

बौद्ध धर्म — यद्यपि चम्पा में प्रधानतया पौराणिक हिन्दू धर्म का प्रचार था, पर उसके साथ-साथ बौद्ध धर्म की भी वहाँ सत्ता थी। सम्भवतः, शुरू में चम्पा में बौद्ध धर्म ही अधिक प्रचलित था। सातवीं सदी के शुरू में जब चीन के एक सेनापित लिऊ फंग ने चम्पापुर पर आक्रमण किया था (६०५ ई०), तो वहाँ से जो लूट वह अपने देश को ले गया था, उसमें १३५० बौद्ध ग्रन्थ भी थे। प्रसिद्ध चीनी यात्री यि-त्सिंग सातवीं सदी के उत्तराधं में चम्पा आया था। उसने लिखा है, कि इस देश में बहुसंख्यक बौद्ध आर्य-सम्मतीय निकाय के हैं, और कुछ सर्वास्तिवाद निकाय के। ५२६ ईस्वी में समन्त नामक एक व्यक्ति ने जिन (बुद्ध) और शंकर की दोनों की मूर्तियों को प्रतिष्ठापित किया था। ये सब तथ्य यह प्रमाणित करने के लिये पर्याप्त हैं, कि सातवीं सदी से पूर्व ही चम्पा में बौद्ध धर्म का भली-भाँति प्रचार हो चुका था, और वह शैव तथा वैष्णव धर्मों के साथ-साथ वहाँ फलता-फूलता रहा। माइसोन और पो-नगर में पौराणिक हिन्दू मन्दिर बड़ी संख्या में विद्यमान हैं, और दोंग दुओंग में बौद्ध मन्दिर। इससे सूचित होता है, कि दोंग दुओंग चम्पा में बौद्ध धर्म का प्रधान केन्द्र था। वहाँ से बुद्ध तथा बोधिसत्वों आदि की मूर्तियाँ भी अच्छी बड़ी संख्या में उपलब्ध हुई हैं।

चम्पा के अभिलेखों में बुद्ध के लिये जिन, लोकेश्वर, सुगत, अभयद, शाक्यमुनि आदि विभिन्त नामों का प्रयोग किया गया है। जिस प्रकार बहुत-से अभिलेखों में राजाओं तथा अन्य सम्भ्रान्त व्यक्तियों द्वारा शिवलिङ्ग तथा पौराणिक मूर्तियों के प्रतिष्ठापित किये जाने का उल्लेख है, वैसे ही कुछ अभिलेखों में बौद्ध मूर्तियों की स्थापना की भी वात कही गई है। राजा जयइन्द्रवर्मी ने ५७५ ईस्वी में लक्ष्मीन्द्र लोकेश्वर की मूर्ति प्रतिष्ठापित की थी, और भिक्षुसंघ के लिये एक विहार का भी निर्माण कराया था। मृत्यु के पश्चात् इस राजा को 'परमवुद्धलोक' नाम दिया गया, जिससे सूचित होता है कि इसने बौद्ध धर्म को अपना लिया था। पर जयइन्द्रवर्मा ने श्रीमहालिङ्ग शिव के लिये भी दासों सहित कृषियोग्य भूमि को दान में दिया था (श्रीमहालिङ्गदेवाय प्रादात् क्षेत्रं सदासकं, श्रीजयइन्द्रवर्मेंदंशास्त्रज्ञो लोकधर्मवित्)। वस्तुतः, पौराणिक और वौद्ध धर्म चम्पा में साथ-साथ फल-फूल रहे थे, और वहाँ के राजा भी दोनों धर्मों के मन्दिरों का निर्माण करा के तथा दोनों को धन-सम्पत्ति दान कर उनके प्रति अपनी श्रद्धा-भावना प्रगट किया करते थे। जयइन्द्रवर्मा ने जिस लक्ष्मीन्द्र लोकेश्वर की मूर्ति प्रतिष्ठापित की थी, वह अवलोकितेश्वर बोधिसत्व न होकर तथागत बुद्ध थे, जो पद्मासन से बैठकर जनता को उपदेश देते थे । १०२ ईस्वी में स्थविर नागपुष्प ने 'प्रमुदित लोकेश्वर विहार' का निर्माण कराया था, और उसकी प्रशस्ति में ये श्लोक लिखवाये थे

> वज्रधातुरसौ पूर्वं श्रीशाक्यमृति शासनात् शून्योऽपि वज्रघृद्धेतुः बुद्धानामालयोऽभवत् ॥ पद्मधातुरतो लोकेश्वरहेर्तुजिनालयः अमिताभवचो पुक्त्या महाशून्योबभूव ह ॥

#### चक्रधातुरसौ शून्यातीतो वैरोचनाज्ञया वज्रसत्त्वस्य हेतुः स्यात् तृतीयोऽभूज्जिनालयः ॥

इस प्रशस्ति का एक दृष्टि से बहुत महत्त्व है। इससे सूचित होता है, कि दसवां सदी के प्रारम्भ में चम्पा में महायान सम्प्रदाय ही नहीं, अपितु वच्ययान का भी प्रचार हो चुका था। वज्रधातु, पद्यधातु, चक्रधातु और वज्रसत्त्व सद्ण शब्द सम्प्रदाय की सत्ता की ओर स्पष्ट रूप से संकेत करते हैं।

दोंग दुओंग में बौद्ध मन्दिरों के जो भग्नावशेष उपलब्ध हुए हैं, विस्तार की दृष्टि से वे माइसोन और पो-नगर के ग्रैंव मन्दिरों की तुलना में अधिक विशाल हैं। वहाँ से वृद्ध की वहुत-सी मूर्तियां भी मिली हैं, जिनमें एक मूर्ति पाँच फीट के लगभग ऊँची है। बुद्ध की एक कांस्य मूर्ति भी वहाँ से प्राप्त हुई है, जिसे खड़ी हुई दशा में बनाया गया है। चम्पा में अब तक जो भी बुद्ध मूर्तियाँ मिली हैं, उनमें इस कांस्य मूर्ति को सबसे अधिक कलारमक समझा जाता है। दोंग दुओंग के अतिरिक्त अन्य भी अनेक स्यानों से बृद्ध की मूर्तियाँ प्राप्त हुई है, जिससे इस बात में कोई सन्देह नहीं रह जाता कि चम्पा में बौद्ध धर्म का भी प्रचार था। बुद्ध के अतिरिक्त अवलोकितेश्वर वोधिसत्त्व तथा प्रज्ञापारमिता आदि की बोट सूर्तियां भी चम्पा से मिली हैं। बुद्ध की कुछ मृष्मूर्तियों पर धर्मचकप्रवतन, युद्ध की अभयमुद्रा आदि भी अंकित हैं। चम्पा में कोई बौद्ध स्तुप या उसके भग्नावशेष अब तक नहीं मिले हैं, यद्यपि मिट्टी के कतिएय खिलौनों पर स्तप के चित्र अंकित हैं।

## (५) चम्पा में भारतीय संस्कृति के मूर्त अवशेष

कम्बुज देश के अङ्कोर वात एवं जावा के बरोबदूर मन्दिरों के समान किसी विमाल मन्दिर या विहार के अवशेष चम्पा में उपलब्ध नहीं हुए हैं। चम्पा में मन्दिरों के निर्माण के लिये प्रायः ईटों.का उपयोग किया गया था। यही कारण है, कि वे देर तक कायम नहीं रह सके । वे प्रायः नष्ट हो गये हैं, और उनमें जो बहुत अधिक मजबूत ध वे भी अब जीर्ण तया भग्न दणा में हैं। पर चम्पा के मन्दिरों के इन भग्नावरोपों को देखकर यह स्वीकार करना पड़ता है, कि इस देश में भी भवननिर्माण तया स्थापत्य के णित्प अच्छी चन्तत दशा में थे। चम्पा में प्राचीन मन्दिरों के अवशेष मुख्यतया तीन स्यानों पर विद्यमान है, माइसोन, पो-नगर और दोंग दुओंग । इन तीनों स्थानों के मन्दिरों का संक्षिप्त रूप से परिचय देना उपयोगी है।

माइसोन-चम्पा राज्य के उत्तरी क्षेत्र में तूरेन के दक्षिण-पूत्र में २१ मील की दूरी पर एक घाटी है, जो पहाड़ियों से घिरी हुई है । यह घाटी प्रायः वृत्ताकार है, और एक पहाड़ी से सामने की दूसरी पहाड़ी के बीच की दूरी प्रायः एक मील के लगभग है। इस घाटी में प्रवेश का कैवल एक मार्ग है, जो एक छोटी-सी नदी के साय-साय जाता है । माइसोन को घाटी में विद्यमान मन्दिरों की संख्या तीस से भी अधिक है, और प्रत्येक ्र मन्दिर के साथ सम्बद्ध अन्य भी कड़ इमारतें हैं। मन्दिरों का निर्माण ऊँने घरातलों पर विया गया है, जो उँचाई में प्रायः साढ़े छह फीट के लगभग हैं। इनके ऊपर यने मन्दिर

तक के पहुँचने लिए पिश्चम की बोर सीढ़ियाँ बनायी गई हैं। माइसोन के मन्दिर मुख्यतया श्राँव सम्प्रदाय के हैं, और उनमें शिव के साय-साथ गणेश, उमा तथा स्कन्द की भी मूर्तियाँ हैं। कितिपय मन्दिरों में पौराणिक हिन्दू धर्म के अन्य देवी-देवताओं की मूर्तियों की भी सत्ता है।

दोंग-दुओंग --माइसोन के दक्षिण-पूर्व में १२ मील की दूरी पर दोंग दुओंग की स्थिति है। इस स्यान के मन्दिर जिस क्षेत्र में विद्यमान हैं, वह लम्वाई में ३२० गज और चौड़ाई में १६४ गज है। इस सारे क्षेत्र के चारों ओर ईटों की एक दीवार बनी है, जिसमें प्रवेश करने का केवल एक द्वार है जो पूर्व की ओर बना है। ३२८ गज लम्बा और १६४ गज चौड़ा यह आयताकार क्षेत्र तीन भागों में विभक्त है। प्रत्येक भाग की लम्बाई ३२८ गज है, पर चौड़ाई में वे तीनों भाग एक वरावर नहीं हैं। इनमें से जो वीच का भाग है, उसके पश्चिमी खण्ड में दोंग दुओंग का प्रधान मन्दिर विद्यमान है, जिसके चारों ओर अन्य चार मन्दिर हैं। ये पाँचों मन्दिर एक ही ऊँचे धरातल पर वने हैं। इस मन्दिर-समूह के सामने एक अन्य विशाल इमारत है, जिसके साथ दो अन्य मन्दिर तथा दो ऐसी इमारतें हैं जिनका उपयोग निवास के लिए किया जाता था। इन सब मन्दिरों एवं इमारतों के चारों ओर भी एक दीवार बनी हुई है। इस दीवार के कारण जो बहुत वड़ा-सा आंगन वन गया है, उसमें सात छोटे मन्दिर भी दीवार के साथ बनाए गये हैं। ३२८ गज लम्बे तथा १६४ गज चौडे क्षेत्र के मध्यवर्ती भाग के अतिरिक्त जो अन्य दो भाग है, उनमें भी इसी प्रकार के दीवार से घिरे आंगन हैं, जिनमें विविध प्रकार के भवन वने हुए हैं। दोंग दुओंग के इसी क्षेत्र से जयइन्द्रवर्मा का वह अभिलेख उपलब्ध हुआ है, जिसमें उस राजा द्वारा लक्ष्मीन्द्र लोकेश्वर की मूर्ति को प्रतिष्ठापित करने तथा भिक्षु संघ के निवास के लिये एक विहार के निर्माण का उल्लेख है। सम्भवतः, दोंग दुओंग के बौद्ध मन्दिरों तथा अन्य इमारतों के निर्माण का सूत्रपात राजा जयइन्द्रवर्मा द्वारा ही नौवीं सदी में किया गया था। वाद में अन्य राजाओं व संभ्रान्त पूरुपों ने भी वहाँ मन्दिरों आदि का निर्माण कराया था। इस स्थान के भग्नावशेषों में बौद्ध धर्म से सम्बद्ध बहत-सी मूर्तियां भी उपलब्ध हुई हैं।

पो-नगर—चम्पा देश के दक्षिणी क्षेत्र में खन्ह-होआ का प्रदेश है, जिसके न्हयंग नामक स्थान के समीप पो-नगर के मन्दिरों के भग्नावशेयों की सता है। ये मन्दिर संख्या में छह हैं और एक पहाड़ी के ऊपर उत्तर से दक्षिण की ओर दो पंक्तियों में स्थित हैं। सामने की पंक्ति में प्रधान मन्दिर है, जो वर्तमान समय में भी अच्छी दशा में है। प्रधान मन्दिर उत्तर की ओर है, और उसके दक्षिण में दो अन्य मन्दिर हैं। पिछली पंक्ति में भी तीन मन्दिर वने हैं। इन छह मन्दिरों के अतिरिक्त अन्य भी अनेक इमारतों के भग्नावशेष पो-नगर की पहाड़ी पर मन्दिरों के समीपवर्ती स्थान पर विद्यमान हैं। इन सब मन्दिरों का सम्बन्ध पौराणिक हिन्दू धर्म से है, और इनमें शिव तथा उनसे सम्बद्ध देवी देवताओं की मूर्तियाँ प्रतिष्ठापित हैं। पो-नगर के ही मन्दिर थे, जिन्हें जावा (यवद्वीप) से जलमार्ग द्वारा आए हुए सैनिक संघों ने आठवीं सदी में विनष्ट कर दिया था, और वाद में जिन्हें राजा सत्यवर्मा द्वारा पुनः वनवाया गया था।

अन्य मन्दिर—माइसोन, दोंग दुओंग और पो-नगर के अतिरिक्त अन्य भी बहुत-से स्थानों पर प्राचीन मन्दिरों के भग्नावशेष विद्यमान हैं। फनरंग के उत्तर में न्होन सोन गाँव के समीप अनेक मन्दिर खण्डहर रूप में पड़े हैं, जिनके खम्बों तथा मेहरावों में मुन्दर नक्काणी की गई है। इन्हें लताओं और पत्र पुष्पों द्वारा अलंकृत किया गया है। फनरी नगरी के समीप एक पहाड़ी पर छह मन्दिर विद्यमान हैं, जो पो-दम के मन्दिर कहाते हैं इनमें मुख्य मन्दिर बहुत अलंकृत है, और एक छोटे मन्दिर की छत का उपरक्षा भाग गोलाई लिए हुए है। यिएन-छन गाँव के समीप पहाड़ी के ऊपर तीन मन्दिर हैं, जिनके द्वार पूर्व की ओर हैं। इनमें जो मुख्य मन्दिर हैं, उसकी छत के किनारों पर बुजं नहीं वने हैं। घम्या के मन्दिरों में प्रायः छत के किनारों पर बुजं बने रहते हैं, जिनकी शृंखला छत की उपरक्षी मंजिलों पर भी चलती जाती है। पर थिएन-छन के समीप स्थित इस मन्दिर में ऐसा नहीं है। फन-रंग के समीप पो-क्लोंग-गराई के मन्दिर हैं, जो पर्याप्त रूप से अच्छी दशा में हैं। इनका निर्माण तेरहवीं सदी में हुआ था। दुओंग-लोंग नामक स्थान पर भी प्राचीन मन्दिरों के कुछ भग्नावशेष विद्यमान हैं, जिनके स्तम्भों आदि पर विविध प्रकार के चित्र उद्दर्शण किए गये हैं।

चम्पा के मन्दिर - भवन निर्माण कला की दृष्टि से चम्पा के मन्दिरों में कुछ ऐसी विदोपताएँ पायी जाती हैं, जिनके कारण इन्हें कम्बुज के मन्दिरों से भिन्न प्रकार का कहा जा सकता है। चम्पा के सब मन्दिर एक जैसे नहीं हैं, उनमें बहुत-सी भिन्नताएँ हैं। पर भिन्नताओं के होते हुए भी उनमें कतिपय तत्त्व एक सद्श हैं। उनके निर्माण के लिए ईटों का प्रयोग किया गया है, यद्यपि द्वारों, लिन्टल तथा कार्निश के लिए प्रस्तर भी प्रयुक्त हुए हैं। मन्दिर ऊँचे घरातल पर बनाये गए है। प्रायः सभी मन्दिर वर्गाकार हैं और उनकी ऊँचाई लम्बाई-चौड़ाई की तूलना में अधिक है। मन्दिरों के गर्भगृह में केवल एक द्वार है, जो प्राय: पूर्व की ओर है। शेष तीन दीवारों में आलों के रूप में नकली द्वार बनाए गये हैं। इन आलों में पूजा के लिए दीप रखे जाते थे, और मूर्ति को गर्भगृह के मध्य भाग में प्रतिष्ठापित किया गया था। गर्भगृह के द्वार के सामने एक छता हुआ ओसारा रहता है, जिसके आगे भी एक बड़ा द्वार होता है। इस द्वार के दोनों ओर कलात्मक एवं अलंकृत प्रस्तर-स्तम्म रहते हैं। इसी प्रकार द्वार के ऊपर के लिन्दल के प्रस्तर पर भी सुन्दर चित्र उस्कीणं किए गए हैं। गर्भगृह और उसके सामने के ओसारा जिस घरातल पर बने होते हैं, वह चारों और की भूमि से छह फीट के लगभग ऊँचा होता है, अत: उस तक पहुँचने के लिए सीढियाँ बनायी जाती हैं,जो श्रोसारे के बाह्य द्वार तक पहुँचती हैं। मन्दिर की छत पिरामिड के सदृण बनी है, जो नीचे से ऊपर की ओर छोटी होती जाती है। पिरामिड की आकृति की इस छत में प्रायः तीन मंजिलें रहती हैं। प्रत्येक मंजिल के चारों कोनों पर चार बुर्ज बने रहते हैं, जो स्वयं मन्दिर की आकृति के होते हैं। ऊपर की मंजिल निचली मंजिल की तुलना में छोटी होती जाती हैं। सबसे कार एक शिखर रहता है, जिसका निचला भाग कमल के सद्ध और उपरता माग आग की ली जैसा बनाया जाता है। मन्दिर के बहिरंग को अलंकत करने के लिए पंख फैनामे हुए हंमों, मकरों और अप्नराओं आदि की प्रतिमाओं को पत्यर पर उत्कीणं

किया गया है। ईटों द्वारा निर्मित इन मन्दिरों में जो प्रस्तर खण्ड प्रयुक्त हुए हैं, वे प्राय: सब भी लताओं, पत्र-पुष्पों और विविध प्रकार के अन्य दृश्यों से विभूषित हैं।

मूर्तियां — चम्पा के भग्नावशेषों में बहुत-सी प्राचीन मूर्तियां उपलब्ध हुई हैं, जिनसे इस देश की मूर्ति निर्माण कला पर अच्छा प्रकाश पड़ता है। शिव की दो मानवाकार खड़ी मूर्तियां माइसोन से मिली हैं, जो प्राय: एक जैसी हैं। इनमें शरीर के विविध अंग भली-भाँति संतुलित हैं, और मुखमण्डल पर प्रसन्नता का भाव अभिलक्षित है। शिव की एक मूर्ति नृत्य मुद्रा में उपलब्ध हुई हैं। उनके एक हाथ में विश्व है, दूसरा हाथ टूट गया है। वायां पैर नृत्य की मुद्रा में ऊपर की ओर उठा हुआ है। उनके कानों में कुण्डल हैं, वाहों में वाजूवन्द हैं, हाथों में कंगन हैं, वक्षस्थल पर माला है, और पैरों में नूपुर हैं। उन्होंने सिर पर ऊँचा मुकुट घारण किया हुआ है, जो मालाओं से अलंकृत है। विन्हिद्द से प्राप्त एक मूर्ति ध्यानावस्था में वैठे हुए शिव की है। उनके माथे पर तीसरा नेत्र है, जो खुला हुआ है। कुण्डल, कंगन आदि आभूषणों के अतिरिक्त शिव ने सर्प भी धारण किया हुआ है। शिव के मुखमण्डल पर मन्द स्मित है, और उनकी आँखें ध्यान में अर्धीन्मीलित हैं। सिर पर जटाओं और मुकुट के साथ चन्द्रमा भी अंकित है।

माइसोन के एक मन्दिर के वाह्य भाग के एक शिलाखंड पर शेषशायी विष्णु की मूर्ति बनायी गई है। शेपनाग को शय्या बनाकर विष्णु लेटे हुए हैं। उनकी नाभि से कमल निकल रहा है, जिस पर ब्रह्मा विराजमान हैं। मूर्ति के दोनों सिरों पर दो गरुड़ बनाये गये हैं, जिन्होंने अपने दोनों हाथों में सांप पकड़े हुए हैं। इन गरुड़ों का ऊपर का भाग मनुष्य के आकार का है, और नीचे का पक्षी के आकार का। चम्पा से प्राप्त विष्णु मृतियों में एक ऐसी भी है, जिसमें विष्णु को खड़े हुए बनाया है। चतुर्भुज विष्णु के दायीं ओर के दो हाथों में से एक ऊपर की ओर उठा हुआ हैं। और दूसरा आगे की ओर छाती पर था, जो अब टूट गया है। वार्ये हाथ टूटे हुए हैं। सिर पर मुकुट है, जिसका उपरला भाग आमलक की तरह का है। मुखभण्डल पर गम्भीरता है, भौहें कमानीदार हैं और परस्पर मिली हुई हैं। ओठों पर पतली-सी मूँछें भी बनायी गई हैं। शरीर के अधोभाग पर जो वस्त्र है वह धोती के सद्भा हैं, और कमर पर वह एक चौड़ी पेटी से वैंवा हुआ है। विष्णु की यह मूर्ति इस समय तूरेन के संग्रहालय में है। चम्पा के भग्नावशेषों में पौराणिक देवी-देवताओं की अन्य भी बहुत-सी मूर्तियाँ मिली हैं, जो प्राय भग्न दशा में हैं। चम्पा में बुद्ध तथा बोधिसत्वों आदि की भी मूर्तियाँ उपलब्ध हुई हैं, पर पौराणिक देवी-देवताओं के समान वे अधिक संख्या में नहीं हैं। दोंग-दुओंग से प्राप्त एक मूर्ति घ्यानावस्था में बैठे हुए बुद्ध की है। पर बुद्ध पद्मासन में बैठे हुए न होकर पैर लटकों कर बैठे हुए हैं, और उनके दोनों हाथ घुटनों पर हैं। सिर के बाल घुंघराले हैं, जैसा कि प्रायः भारत की बुद्ध मूर्तियों में होते हैं। पर इस मूर्ति में वह सीन्दर्य एवं कलात्मकता नहीं है जो भारत की बुद्ध मूर्तियों में पायी जाती है।

चम्पा से प्राप्त नतंकी की एक मूर्ति का उल्लेख ऊपर किया जा चुका है। कला की दृष्टि से यह मूर्ति अत्यन्त आकर्षक एवं उत्कृष्ट है। माइसोन के एक मन्दिर के स्तम्भ पर एक चित्र उत्कृष्टी के स्तम्भ पर एक चित्र उत्कृष्टी है, जिसमें तीन नर्तक नृत्य करते हुए अंकित किये गये हैं। बीच

#### २७४ दक्षिण-पूर्वी जीर दक्षिणी एशिया में भारतीय संस्कृति

के नतंक का गरीर बहुत लचकीला है। और उसने अपने हाथों और पैरों को नृत्य की मुद्रा में फैलाया हुआ है। अन्य दो नतंक भी नृत्य मुद्रा में हैं। अन्य त प्राप्त एक प्रस्तर फलक पर तीन नतंकियों को नृत्य करते हुए अंकित किया गया है। माइसोन के एक मन्दिर में जहां भिव का ताण्डव नृत्य अंकित है, ऐसे दृश्य भी उत्कीणं हैं जिनमें नृत्य और वाद्य-वादन प्रदिश्तत किये गए हैं। एक दृश्य में एक व्यक्ति वीणा वजा रहा है, दूसरे के सामने दो तवले रसे हैं और साथ में नृत्य हो रहा है। इसी प्रकार, के नृत्य और संगीत के अन्य भी दृश्य चम्पा के प्राचीन मन्दिरों के वाह्य भागों पर अंकित हैं। मन्दिरों के द्वारों, लिन्टलों तथा कानिश आदि की चित्रत करने के लिए वहां पुष्प-पद्म, लता, पशु-पक्षी, नाग, गान्धवं, अप्सरा, हाथी, सिंह, मकर, गरुड़ आदि की आकृतियों का आश्रय लिया गया है। इसमें सन्देह नहीं, कि चम्पा में भी भवन निर्माण कला, मूर्तिकला और चित्रकला अच्छी उन्नत दशा में थीं।

चम्पा के मन्दिरों पर जो अनेक मंजिलों वाली ऐसी छतें वनाने की प्रथा थी जो नीचे की तुलना में ऊपर की ओर लगातार छोटी होती जाती थीं, वह सम्भवतः भारत की द्रविड़ शैली से ली गई थी। सातवीं सदी में निर्मित मामल्लपुरम् के रथमन्दिरों और कांजीवरम् तथा वादामी के मन्दिरों की छतें भी प्रायः इसी ढंग की हैं। मामल्लपुरम् के धमंराज रथ अर्जुन और रथ मन्दिरों की छतों की यदि चम्पा के वहुरथ संख्यक मन्दिरों की छतों से तुलना की जाए, जो उनमें सादृश्य दिलाई देगा। धमंराज-शिव का मन्दिर है, जिसे 'अत्यन्तकामपल्लवेश्वर' भी कहते हैं। चम्पा के शम्भु-भद्रेश्वर सदृश कितने ही मन्दिरों के नाम भी इसी ढंग के हैं। पल्लव राजाओं द्वारा अपने नाम पर स्वनिर्मित मंदिरों के नाम रखने की प्रथा का चम्पा में भी अनुकरण किया गया है। भारत के जो उपनिवेशक चम्पा में जाकर बसे थे, वे भारत की भाषा, शासन व्यवस्था और धमें के समान भारत की कला को भी अपने नये देश में ले गये थे। अतः यदि भारतीय भवन-निर्माण-कला तथा मूर्तिकला का चम्पा की कला पर प्रभाव दिखाई पड़े, तो इसमें आश्वर्य की कोई बात नहीं।

#### वारहवां अध्याय

## सियाम या थाईलैण्ड

# (१) सियाम में भारतीय उपनिवेशों का सूत्रपात

बरमा के पूर्व और कम्बोडिया के पश्चिम में सियाम या थाईलैण्ड राज्य की स्थिति है। दक्षिण-पूर्वी एशिया का यह देश भी उस भूखण्ड के अन्तर्गत था, प्राचीन भारतीय जिसे स्युल रूप से सुवर्णभूमि कहा करते थे। बरमा के समान सियाम में भी वर्तमान समय में बौद्ध धर्म का प्रचार है, और वहाँ की भाषा, कला, संस्कृति आदि पर भारत की छाप स्पष्ट रूप से विद्यमान है। दो लाख वर्गमील के लगभग क्षेत्रफल के इस देश की जनसंख्या पौने तीन करोड़ से कुछ अधिक है, और वहाँ के निवासियों में थाई लोगों की प्रधानता है। थाई जाति के कारण ही अब इस देश को थाईलैण्ड कहा जाता है। पर वहाँ थाई जाति का प्रवेश बारहवीं सदी में प्रारम्भ हुआ था, और तेरहवीं सदी में ही यह जाति वहाँ अपना राजनैतिक प्रभुत्व स्थापित करने में समर्थं हुई थी। इस काल से पूर्व वहाँ बहुत-से भारतीय उपनिवेश विद्यमान थे, जिनके निवासी पौराणिक हिन्दू धर्म तथा बौद्ध धर्म के अनुयायी थे। ईस्वी सन् की पहली दो सदियों तक वहाँ भारतीय सभ्यता और संस्कृति अवश्य ही स्थापित हो चुकी थी। यह भी सम्भव है, कि इससे पहले भी वहाँ भारतीय उपनिवेश कायम होने शुरू हों गये हो। प्र पथोम नामक स्थान की खुदाई में अनेक भारतीय मूर्तियाँ मिली हैं, जो दूसरी सदी ईस्वी या उससे भी कुछ पहले की हैं। प्र पथोम से बीस मील दूर पश्चिम में पींग तुक नामक स्थान पर एक पुराने मन्दिर के भग्नावशेष विद्यमान हैं, जिनसे बुद्ध की एक मूर्ति भी उपलब्ध हुई है। इन अवशेषों को भी इसी सदी का ही माना जाता है। सियाम के अन्य भी बहुत-से स्थानों पर बौद्ध तथा पौराणिक देवी-देवताओं की प्राचीन मूर्तियाँ पायी गई हैं, मूर्तिकला की दृष्टि से जो गुप्त युग की शैली में निर्मित हैं। मुंग सी तेप नामक स्थान पर अनेक शैव तथा वैष्णव मूर्तियाँ मिली हैं, और उनके साथ संस्कृत का एक शिलालेख भी उपलब्ध हुआ है। इन सब तथ्यों को दिष्ट में रखने पर इसमें कोई सन्देह नहीं रह जाता, कि ईस्वी सन् के प्रारम्भकाल में ही सियाम में भारतीयों के उपनिवेशों का सूलपात हो गया था।

पर सियाम का कोई भी प्राचीन भारतीय उपनिवेश शिवतशाली राज्य का रूप प्राप्त नहीं कर सका। इसका कारण यह था; कि इसी प्राचीन काल में कम्बोडिया के प्रदेश में एक शिवतशाली भारतीय राज्य की सत्ता थी, जिसे चीनी लोग फूनान नाम से पुकारते थे। फूनान के राजा सियाम के भारतीय उपनिवेशों को भी अपना वशवर्ती बनाने में समर्थ हुए थे, और इसीलिये उन्हें अपना उत्कर्ष करने का अवसर नहीं मिल पाया था। पर सातवीं सदी में जब फूनान की शिवत का हास होने लगा तो सियाम के

राज्यों को स्वतन्त्र होने और उन्नति करने का अवसर प्राप्त हो गया, और उन्होंने उसका भली-भाति उपयोग किया। सियाम के इन भारतीय राज्यों में द्वारवती मुख्य धा। इस राज्य के विषय में पिछले एक अध्याय में भी लिखा जा चुका है। वरमा के मूल नियासियों की एक जाति मों थी, जिसका निवास दक्षिणी वरमा में था। भारतीय उपनिनेशकों के सम्पर्क में आकर मों लोगों ने भारतीय धर्म तथा संस्कृति आदि को पूर्ण रूप में क्षपना तिया था, और वे पूरी तरह से भारतीय रंग में रंग गये थे। बाद में मों सोमों ने उत्तर की ओर भी अपना प्रसार किया, और वरमा से लगते हुए सियाम के पश्चिमी प्रदेश में द्वारवती नामक अपना राज्य स्थापित किया। इसकी राजधानी लवपुरी (लोपभरी) थी। फुनान की शक्ति क्षीण होने पर सातवीं सदी में द्वारवती अच्छा शक्ति-शाली राज्य वन गया था, और ६३८ ईस्वी में उसके राजा की ओर से चीन के सम्राट् की सेवा में दूतमण्डल भी भेजे गये थे। उत्तरी सियाम में एक अन्य भारतीय राज्य था, जिसे हरिपञ्जय कहते थे। सियाम के पुराने ग्रन्थों के अनुसार इसकी स्थापना ऋपि वासुदेव द्वारा ६६१ ईस्वी में की गई थी। दो वर्ष वाद लवपुरी (द्वारवती) की राजकुमारी चामदेवी वासुदेव के निमन्त्रण पर हरिपञ्जय गई, और वहाँ उसे राजसिंहासन पर अभिषिक्त किया गया। चामदेवी के वंशज देर तक हरिपञ्जय में शासन करते रहे, और उन द्वारा उस देण में बौद्ध धर्म का भली-भांति प्रचार किया गया। सियाम के इन भारतीय राज्यों का वृत्तान्त वहां के पूराने ग्रन्थों में संकलित है, और उससे वहां के राजाओं के नामों को जाना जा सकता है। ये सब नाम भारतीय हैं।

सियाग के जो भारतीय राज्य फुनान की अधीनता से मुक्त होने में समर्थ हुए थे, षे देर तक अपनी स्वतन्त्र सत्ता कायम नहीं रख सके। दसवीं सदी में जब कम्बूज (कम्बोडिया)के राजाओं ने अपनी शक्ति का विस्तार प्रारम्भ किया, तो उन्होंने सियाम पर भी आक्रमण किये और घीरे-घीरे सम्पूर्ण सियाम पर अपना आधिपत्य स्थापित कर लिया। कम्बुज का यह प्रभुत्व तेरहवीं सदी तक कायम रहा । इस काल में थाई लोगों ने सियाम में प्रवेश आरम्भ कर दिया या, और वहां उन्होंने अपने अनेक स्वतन्त्र राज्य स्थापित कर लिये थे। थाई लोगों का मूल निवास चीन के दक्षिणी व दक्षिण-पूर्वी प्रदेशों में या, और वहीं से वे सिमाम में आये थे। सियाम में विद्यमान भारतीय संस्कृति के सम्पर्क में आकर याई लोगों ने भी भारत के धर्म, संस्कृति आदि को अपना लिया था। याई लोगों द्वारा जो अनेक राज्य सियाम में कायम किये गये, हम उन पर अगले प्रकरण में प्रकाश डालेंगे । पर वारहवीं सदी तक के सियाम पर भारत का प्रभाव किस रूप में या, इस विषय में कुछ बातें उल्लेखनीय हैं। सियाम में, विशेषतया द्वारवती के क्षेत्र में जो प्राचीन मूर्तियां मिली हैं, वे भारत के गुप्त युग की मूर्तियों से बहुत अधिक सादृष्य रखती हैं। इन मूर्तियों की मुखाक़तियां भी भारतीयों के मुखों के सदृश हैं। वाद के समय की जो मूर्तियाँ वहाँ प्राप्त हुई है, उनकी मुखाकृतियों पर मंगोल प्रभाव भी दृष्टिगोचर होता है, जो सर्वथा स्वाभाविक हैं। पर कई सदियों तक द्वारवती आदि में ऐसी मूर्तियाँ बनती रहीं, जिनमें और गुप्त गुग की भारतीय मूर्तियों में कोई भी भेद नहीं हैं। मुखाकृति के अतिरिक्त इन मूर्तियों की जो वेणभूषा प्रदणित की गई है, वह भी विशुद्ध भारतीय है। सियाम में बौद्धधर्म से सम्बन्ध रखने वाली कुछ ऐसी मूर्तिया भी मिली हैं, जिनमें धर्मचक्र और मृग भी अंकित हैं, और मानव शरीर के रूप में बुद्ध को प्रस्तुत नहीं किया गया है। ईस्वी सदी के प्रारम्भ से पहले भारत में भी एक ऐसा समय रह चुका है, जबकि मानव आकृति नें बुद्ध की मूर्तियाँ नहीं बनायी जाती थीं, और धर्मचक सदृश लक्षणों (चिह्नों) से बुद्ध का ध्यान किया जाया करता था। सियाम में भी ऐसी प्रतिमाओं की उपलब्धि यह सूचित करती है, कि उस देश में बौट धर्म का प्रवेश ईस्वी सदी से पहले ही हो गया था। यह बात भी सहत्व भी है, कि सियाम में वौद्ध और पौराणिक धर्मों की प्राचीन मूर्तियाँ ऐसे स्थानों से भी प्राप्त हुई हैं, जो समद्रतट से बहुत दूर हैं। बहुत प्राचीन समय में ही भारतीयों ने वहाँ वसना शुरू कर दिया था, यह इससे स्पष्ट हो जाता है। पोंग तुक से प्राप्त हुई बुद्ध की कांस्य मूर्ति का निर्माण अमरावती की मूर्तिकला की भैली में हुआ है। मूर्तिकला की अमरावती भैली भारत में दूसरी सदी तक विकसित हो गई थी, और वाद में उसका स्थान गुप्त शैली ने ले लिया था। अतः पोंग तुक की कांस्य मूर्ति को दूसरी सदी का समझा जा सकता है। सियाम में मिली कतिपय मृतियाँ ऐसी भी हैं जिन पर अभिलेख भी उत्कीण हैं। इन अभिलेखों के आधार पर इन्हें पांचवीं और छठी सदियों का माना गया है। सियाम के अति प्राचीन काल के कोई मन्दिर इस समय सुरक्षित दशा में विद्यमान नहीं हैं यद्यपि अनेक स्थानों पर उनके भग्नावशेष पाये जाते हैं। सबङ्गलोक नामक स्थान पर एक पुराने मन्दिर की पापाणवर्तनी के कुछ लण्ड मिले हैं, जो साञ्ची के स्तूप की पाषाणवर्तनी से मिलते-जुलते हैं। याई लोगों के सियाम में प्रवेश से पूर्व वहाँ भारतीय संस्कृति की जिस रूप में सत्ता थी, उसका कुछ बाभास इन तथ्यों से प्राप्त हो जाता है।

## (२) थाई जाति के प्राचीन राज्य

गान्धार—सियाम में प्रवेश से पूर्व थाई जाति का निवास वर्तमान चीन के दक्षिणी व दक्षिण-पूर्वी प्रदेशों में था। तब ये प्रदेश चीन के अन्तर्गत नहीं समझे जाते थे, और यहाँ थाई लोगों के अनेक स्वतन्त्र राज्य विद्यमान थे। वर्तमान चीन का प्रान्त युन्नान है। याई राज्यों की स्थिति इसी युन्नान प्रान्त में थी। चीन के राजा इन राज्यों पर बहुधा आक्रमण करते रहते थे, और कभी-कभी उन्हें थाई राज्यों को अपना वगवर्ती बनाने में सफलता भी प्राप्त हो जाती थी। पर चीन इन्हें स्थायी रूप से अपने अधीन नहीं कर सका। सातवीं सदी तक ये इस स्थिति में आ गये कि चीन के भय से मुक्त होकर स्वतन्त्रतापूर्वक अपना विकास कर सकें। युन्नान के थाई राज्य को चीनी लोग नानचाओं कहते थे, पर उसका वास्तविक नाम गान्धार था। दक्षिण-पूर्वी एशिया में वह इसी नाम से विख्यात था। गान्धार का एक भाग विदेह राज्य था, और उसकी राजधानी मिथिला कहाती थी। थाई लोगों के इस गान्धार राज्य में एक ऐसी लिपि प्रचलित थी, जिसका उद्गम भारत में हुआ था। युन्नान की स्थानीय अनुश्रुति के अनुसार अवलोकितेश्वर ने भारत से आकर इस देश को बौद्ध धर्म में दीक्षित किया था। वहाँ यह कथा भी प्रचलित है, कि आठवीं सदी में गान्धार के एक राजा का मुकाव भारत यह कथा भी प्रचलित है, कि आठवीं सदी में गान्धार के एक राजा का मुकाव भारत यह कथा भी प्रचलित है, कि आठवीं सदी में गान्धार के एक राजा का मुकाव भारत यह वहां यह कथा भी प्रचलित है, कि आठवीं सदी में गान्धार के एक राजा का मुकाव भारत

की तुलता में चीन की ओर होने लग गया था। यह जानकर भारत से सात घर्माचार्य वहाँ आये, और उन्होंने राजा को पथभ्रष्ट होने से बचाया। नवीं सदी के पूर्वीध में चन्द्रगुप्त नाम का एक हिन्दू धर्माचार्य युन्नान गया था, और वहाँ उसने अपने धर्म का प्रचार किया था। चन्द्रगृप्त मगघ का निवासी था और मागध कहाता था। चीनी ग्रन्थों के अनुसार नान-चाओं (गान्धार) के राजा 'महाराज' कहाते थे, और युन्नान की एक स्यानीय अनुश्रति में वहाँ के राजवंश को अशोक का वंशज कहा गया है। इस प्रदेश से ग्यारहवीं सदी के दो घण्टे प्राप्त हुए हैं, जिन पर संस्कृत और चीनी के अभिलेख उत्कीण हैं। जिन भारतीयों के सम्पर्क में आकर युन्नान के याई लोगों ने भारतीय भाषा, धर्म तया संस्कृति को पूर्ण रूप से अपना नियाया, और अपने देश की भी गान्धार तया विदेह कहने लगे थे, उन्हीं के कारण थाई लोगों की बौद्ध धर्म के प्रति इतनी अधिक श्रद्धा हो गयी कि युन्नान में भी ऐसे स्थानों की परिकल्पना कर ली गई, जिनका सम्बन्ध बुद्ध के जीवन के साथ था। गृद्धक्ट और बोध गया युन्नान में भी परिकल्पित कर लिए गए। यह समझा जाने लगा कि युद्ध ने जिस पीपल के वृक्ष के नीचे समाधि लगा कर ज्ञान प्राप्त किया था, वह वोधिवृक्ष युन्नान में ही था। ये सब बातें यह सूचित करने के लिए पर्याप्त हैं, कि सियाम में प्रवेश से पूर्व थाई लोग जब युन्नान में नियास करते थे, तभी वे पूर्णतया भारतीय संस्कृति के प्रभाव में आ गये थे।

युन्नान के प्रदेश में विद्यमान थाई लोगों का गान्धार एक शक्तिशाली. राज्य था। अपने पड़ौसी चीन के साथ उसमे सम्बन्ध सौहाईपूर्ण थे। पर यह दशा देर तक नहीं रही। ७५० ईस्वी में कोलोफ़ेंग गान्धार का राजा बना। उसने ताली-फूको अपनी राजधानी वनाया। कोलोफेंग और ताली-फूचीनी नाम हैं। इनके असली भारतीय नाम अज्ञात हैं। कोलोफोंग स्वयं चीन गया, पर वहाँ उसका समुचित सम्मान नहीं हुआ। वह फुड होकर गान्धार वापस आया, और उसने चीन पर आक्रमण कर बत्तीस नगरीं व वस्तियों को जीत लिया। उसके विरुद्ध जो सेनाएँ चीन द्वारा भेजी गई, उन्हें उसने तीन बार परास्त किया । तिब्बत के राजा ल्यि-ल्दे-चन्-वर्तन् के साथ मैत्री कर ७५४ ईस्वी में उसने चीन को बुरी तरह से परास्त किया। कोलोफेंग की मृत्यु के पश्चात् उसका पोता इमोशुन ७७० ईस्वी में गान्धार के राजसिंहासन पर आरूढ़ हुआ। उसने भी तिब्बत से मिलाकर चीन पर आक्रमण किया, पर परास्त होकर वापस लौट आया। अब उसने चीन के साथ मुलह कर ली, और तिब्बत के प्रभाव से मुक्त होने के लिए उन तिव्वतियों को मौत के घाट उतार दिया, जो गान्धार में रह रहे थे। इमोणुन ने तिब्बत पर आक्रमण भी किया, और उसके सोलह नगरों को जीत लिया । पर गान्धार और चीन की मैंत्री देर तक कायम नहीं रही। इमोणून के एक उत्तराधिकारी ने प्दर ईस्वी में चीन पर आक्रमण कर दिया, और उसकी सेनाओं को परास्त कर वहाँ से बहुत-से कैदी गान्धार ले आया जिनमें अनेक णिल्पी भी थे। अब गान्धार की णक्ति इतनी बढ़ गई थी, कि उसके राजा ने सम्राट् की उपाधि धारण कर ली। चीन के तांग. वंशी मच्चाट्को यह बुरा लगा, और उसने गान्धार के विरुद्ध लड़ाई छेड़ दी। पर उसे सफलता प्राप्त नहीं हुई, और ६६३ में गान्धार ने अनाम की विजय कर सी। अब जीन ने यही उचित समझा, कि गान्धार से सुलह कर ली जाए। ८५४ ईस्बी

में चीन के सम्राट् ने अपनी कन्या का विवाह गान्धार के युवक सम्राट् के साथ कर युद्ध की समाप्ति कर दी, और इस प्रकार से इन दोनों राज्यों में फिर से मैती सम्बन्ध स्थापित हुआ। गान्धार का यह शक्तिशाली हिन्दू राज्य १२५३ ईस्वी तक कायम रहा। तरहवीं सदी में चंगेज खाँ और उसके उत्तराधिकारियों ने जिस विशाल मंगोल साम्राज्य की स्थापना की थी, उसकी सीमाएँ गान्धार से भी आ लगी थीं। किवले खाँ ने १२५३ ईस्वी में गान्धार पर आक्रमण कर दिया, और उसे जीतकर अपने अधीन कर लिया। विश्वविजयी मंगोल सेनाओं के सम्मुख गान्धार देर तक नहीं टिक सका, और उसके राजा ने आत्मसमपँण कर दिया।

सम्भवतः, मंगोलों के इसी आक्रमण का यह परिणाम हुआ, कि गान्धार के थाई लोगों ने दासता का जीवन विताने की अपेक्षा यह अधिक अच्छा समझा, कि अपने देण का सदा के लिए परित्याग कर अन्यत्र जा वसें। उन्होंने दक्षिण और पश्चिम की ओर फैलना शुरू कर दिया, और उसकी एक शाखा (अहोम) असम में जा वसी, तथा एक अन्य शाखा (शान) न उत्तरी वर्मा के पर्वतप्रधान प्रदेश को आवाद किया। पर गान्धार के थाई लोगों की मुख्य शाखा दक्षिण दिशा में अग्रसर हुई, और वह उस प्रदेश में जा वसी जो थाईलैण्ड या सियाम कहाता है। वहाँ उन्होंने अपना जो राज्य स्थापित किया, वह आज तक भी विद्यमान है।

थाई लोगों के अन्य प्राचीन राज्य — गुन्नान के गान्धार राज्य के अतिरिक्त थाई लोगों के अन्य भी अनेक राज्य थे, जिनकी स्थिति गान्धार के समीपवर्ती प्रदेशों में थी। चीनी ग्रन्थों में ता-त्सिन नामक एक राज्य का उल्लेख है, जिसे वहाँ ब्राह्मण राज्य कहा गया है। यह मणिपुर और असम के पूर्व में स्थित था। ता-त्सिन के पूर्व में १५० मील की दूरी पर चिन्दिवन नदी के पार एक अन्य हिन्दू राज्य विद्यमान था। एक हिन्दू राज्य इरावदी तथा सालवीन नदियों के मध्यवर्ती प्रदेश में भी था, जिसका नाम कौशाम्बी था। गुन्नान और कम्बोडिया तथा सियाम के मध्य में अनेक छोटे-छोटे राज्य थे, जिनके नाम अलाविराष्ट्र, छमेरराष्ट्र, सुवर्णग्राम, उन्मागंशिला, योनकराष्ट्र और हिर्पुञ्जय थे। पालि भाषा के ऐसे अनेक प्राचीन ग्रन्थ हैं, जिनमें इन राज्यों के पुराने इतिवृत्त संकलित हैं। इन राज्यों के निवासी प्राय: थाई या उससे सम्बद्ध जातियों के थे, पर उन्होंने भारतीय धर्म तथा संस्कृति आदि को अविकल रूप से अपना लिया था। इनके प्रदेशों में जो प्राचीन मूर्तियाँ व अन्य अवशेष प्राप्त हुए हैं, उन द्वारा भी इस तथ्य की पुष्टि होती है।

भारतीय संस्कृति का केन्द्र — युन्तान — नसल की दृष्टि से थाई लोगों का भारतीयों की तुलना में चीनियों से अधिक सादृश्य हैं। जिस प्रदेश में वे निवास करते थे, वह भी चीन के साथ लगा हुआ था। अतः यह : आश्चर्य की वात है, कि उन्होंने चीनी भाषा, संस्कृति आदि को न अपनाकर भारतीय संस्कृति को अपनाया। पर इसमें आश्चर्य की कोई बात नहीं है। इसका कारण यह है, कि प्राचीनकाल में भारत से चीन जाने-आने के लिये एक स्थल मार्ग भी प्रयुक्त किया जाता था, और यह मार्ग युन्तान होकर जाता था। बहुत-से भारतीय व्यापारी इस मार्ग से चीन जाया करते थे, और उनके साथ-साथ

भारतीय धर्मप्रचारक तथा विद्वान् भी सुदूर पूर्व के प्रदेशों की याला किया करते थे। दूसरी सदी ईस्वी पूर्व में चीन के सम्राट् ने चाङ्-कियन नामक राजदूत को युइशियों के साथ सम्पर्क करने के लिये मध्य एशिया तथा वल्ख (वैक्ट्या) भेजा था। वल्ख के वाजार में चीनो रेशम और वांस की बनी वस्तुओं को देखकर उसे आश्चर्य हुआ। पूछने पर उसे बताया गया, कि दक्षिण की ओर शिन्-तू (सिन्ध्-हिन्द) देश है, जहाँ से ये बल्ख लायी जाती हैं। चीन के श्लेचुअन प्रान्त से व्यापारिक माल को स्थल के मार्ग से युन्नान लाया जाता है, और वहाँ से उत्तरी बरमा, असम तथा उत्तरी भारत में। युन्नान का स्थल मार्ग दूसरी सदी ईस्वी पूर्व में कितना महत्त्वपूर्ण था, यह इसी एक बात से स्पष्ट हो जाता है कि उस रास्ते से लाये हुए पण्य को सम्पूर्ण भारत तथा अफगानिस्तान की पार कर बल्व तक बिकी के लिये ले जाया जाता था। चीनी यात्री यि-रिसग के अनुसार ईसा की पहली, दूसरी तथा तीसरी शताब्दियों में चीन से बीस तीर्थयात्री युन्नान होकर भारत गये थे। ६६४ ईस्वी में चीन के सम्राट्ने इसी मार्ग से अपने तीन सौ धर्मदूत इस प्रयोजन से भारत भेजे थे, ताकि वे वहां से बौद्ध ग्रन्थों का संग्रह कर चीन ले जाएँ। वर्तमान समय में इस स्थल मार्ग का अधिक उपयोग नहीं किया जाता। पर प्राचीन काल में यह वहत प्रयुक्त होता था, और भारत के व्यापारियों तथा धर्मप्रचारकों द्वारा इस मार्ग का प्रयोग करने के कारण युन्नान के थाई लोगों को भारत तथा उसकी संस्कृति से परिचित होने का अवसर प्राप्त होता या। नयोंकि भारतीय संस्कृति उत्कृष्ट थी, अतः उन्होंने उसे अपना लिया था।

#### (३) सियाम के थाई राज्य

मंगील आक्रमणों के कारण जब याई लोग युन्नान को छोड़कर अन्यत प्रवास के लिये विवर्ण हुए, तो उन्होंने सियाम में आकर वहाँ अपने अनेक राज्यों की स्थापना की । १२५३ ईस्वों में उनके प्रमुख राज्य गान्धार का पतन हुआ था, और उसके वाद ही प्रवास की उस प्रक्रिया का प्रारम्भ हुआ, जिसके कारण सियाम ने याईलैण्ड या थाईभूमि का रूप प्राप्त कर लिया। वस्तुतः, सियाम नाम भी 'श्याम' का रूपान्तर है, और याई लोगों की एक शाखा उसी प्रकार से श्याम या स्याम कहाती थी, जैसे कि अन्य शाखाएँ गान, अहोम आदि।

मुलोदय या मुलोयई-सियाम के क्षेत्र में याई लोगों ने जो अनेक राज्य स्यापित किये थे, उनमें सुखोदय सर्वप्रधान था। उसकी स्थापना इन्द्रादित्य द्वारा की गई थी। सियाम पहले कम्बुज के अधीन था, और उसके उत्तरी क्षेत्र में (गान्धार के दक्षिण में) जो अनेक छोटे-छोटे थाई राज्य थे, उनकी स्थिति भी कम्युज राजा के अधीनस्य सामन्तों के सद्ग थी। इन्द्रादित्य भी इसी प्रकार का एक सामन्त था। पर वह अपनी इस स्थिति से सन्तुष्ट नहीं था। अवसर पाकर उसने कम्बुज के विरुद्ध विद्रोह कर दिया, और अपने को स्वतंत्र राजा घीषित कर दिया। उसे वशवर्ती बनाने के निये जो सेनाएँ कम्युज के राजा द्वारा भेजी गई, वे इन्द्रादित्य द्वारा परास्त कर ही गई। इन प्रकार कम्युज के प्रमुत्त्व से मुक्त होकर इन्द्रादित्य ने जिस स्वतन्त्र राज्य को

स्यापित किया, उसकी राजधानी सुखोयई या सुखोदय नगरी थी। इन्द्रादित्य बडा प्रतापी राजा था। समीप के अनेक छोटे-छोटे राज्यों को जीतकर उसने अपनी शक्ति बहुत बढ़ा ली थी, और 'श्रीसूर्यंकाः महाराजा धर्मां घराज' उपाधि से अपने को विभूषित किया था । इन्द्रादित्य ने अपने शत्रुओं से जो युद्ध किये थे, उनमें उसके पुत्र राम खम्हेङ् ने प्रमुख भाग लिया था। पिता और बड़े भाई की मृत्यु के पश्चात् १२८३ ईस्वी में वह सुखोदय के राजिंसहासन पर आरूढ़ हुआ, और अपने राज्य की उन्नति के लिये उसने अनेक कार्य किये। उसका एक महत्त्वपूर्ण कार्य सियामी भाषा के लिये नई लिपि का निर्माण कराना था। अपने एक अभिलेख में उसने इस वारे में लिखा है-"पहले सियामी लिखने के लिये कोई अक्षर नहीं था। १२८३ ईस्वी में अजवर्म के राजकुमार खुनराम खस्हेङ् के मन में इच्छा हुई और उसने सियामी लिपि के अक्षर बनाये।" राम ने यह नई लिपि कम्बुज देश की लिपि के आधार पर बनायी थी। अनेक राज्यों को जीतकर उसने अपने राज्य की शक्ति में भी वृद्धि की थी। उसके एक अभिलेख में उन राज्यों के नाम दिये गये हैं, जिन्हें जीतकर उसने अपने अधीन किया था। इनमें कतिपय राज्य ऐसे भी हैं, जिनकी स्थिति वरमा और मलाया प्रायद्वीप में थी। सम्भव है कि राम खम्हेङ् की विजय-यात्राओं के विवरणों में अतिशयोक्ति से काम लिया गया हो, पर इसमें सन्देह नहीं कि वह एक प्रतापी राजा था और उसके शासनकाल में सुखोदय राज्य का बहुत उत्कर्ष हुआ था। उसने अपनी राजधानी मुखोदय को विभूपित करने के लिये भी प्रयत्न किया था, और वहाँ उसने अनेक विहारों का निर्माण कराया था। अपने अभिलेख में उसने सूचित किया है, कि "पश्चिम की ओर एक बनाराम है। राजा खुन-राम खम्हेङ् ने उसे बनवाकर फा: महास्थविर को दे दिया। महास्थविर नायक भिक्षु और थिन्मान हैं। त्रिपिटक में पारंगत, अपने संघ के मुखिया, अपने देश के सभी आचार्यों के ऊपर हैं। वह सीयम्मरित (श्रीघर्मराष्ट्र) से यहाँ आये हैं। वन वाले बाराम के बीच में एक मन्दिर-भवन है, जी बहुत लम्बा, चौड़ा, ऊँचा और बत्यन्त मुन्दर है। उसमें अ अरह हाथ ऊँची एक खड़ी मूर्ति है।" न्याय को मुलभ बनाने के लिये राम ने एक घण्टी टंगवा दी थी, जिसे वजाकर कोई भी व्यक्ति उसके पास पहुँच सकता था, और उससे त्याय की याचना कर सकता था।

राम का पुत्र श्रीधर्म राज था, जो अपने पिता के जीवनकाल में फाः महाउपराज के पद पर नियुक्त था। अभिलेखों से जात होता है, कि पिता के बीमार पड़ने पर सामन्तों ने उसे पदच्युत करने का प्रयत्न किया, पर वे सफल नहीं हो सके। १३५५ ई० में उसने राजसिंहासन प्राप्त किया, और 'फाः पाद्-कामरत न-अन् श्री सूर्यवंश राम महाधर्म राजाधिराज' की उपाधि ग्रहण की। यद्यपि वह स्वयं बौद्ध धर्म का अनुयायी था, पर पौराणिक हिन्दू धर्म पर भी उसकी श्रद्धा थी। इसीलिये उसने शिव और विष्णु की मूर्तियों को भी प्रतिष्ठापित कराया था। बौद्धों के लिये तो उसने अनेक विहार तथा चैत्य बनवाए ही थे। १३५७ ईस्वी में उसने खम्-फन्-फेत् (नगरजम्) में श्रीरत्नमहाधातु की प्रतिष्ठा के लिये एक विहार का निर्माण कराया था और वह इसी विहार में रहने लगा था। वह स्वयं भी जनता में बौद्ध धर्म का प्रचार किया करता

था। धर्मप्रचार की लगन में उसने अनुभव किया, कि घुद्ध वौद्ध धर्म मिहल में है, अतः वहाँ से किसी धर्माचार्य को आमन्तित कर अपने देश के धर्म में सुधार करना उपयोगी होगा। इसीलिये १३६२ ईस्वी में महास्वामी संघराज को सिहल से लाने के लिये उसने सुकोदय से राजपण्डित को भेजा। संघराज के सियाम पधारने पर उनका धूम-धाम से स्वागत किया गया, और राजा ने हाथ जोड़कर उनसे कहा—"में चक्रवर्ती—सम्पत्ति, इन्द्रसम्पत्ति एवं ब्रह्मा की सम्पत्ति नहीं चाहता। मैं चाहता हुँ, बुद्ध होना जिससे भवसागर में निमन्न होते हुए प्राणियों की सहायतां कर सकूँ।" फिर राजा ने मिक्षुब्रत ग्रहण कर लिया। बुद्धत्व प्राप्त करने की धून में राजा श्रीधर्मराज ने राजकीय कर्त्तव्यों की उपेक्षा ग्रुरू कर दी, जिसके कारण राज्य में अव्यवस्था प्रादुर्भूत होने लगी। जब यह बात महास्वामी संघराज ने सुनी, तो उसने राजा को शासनकार्य संभालने का आदेश दिया जिससे राज्य में पुनः व्यवस्था स्थापित हुई। पर राजा धर्मराज की वृत्ति के कारण सर्योदय राज्य को जो क्षति पहुँची थी, उसकी पूर्ति हो सकना सम्भव नहीं हुआ और उसकी शक्ति का हास हो गया।

अयोध्या का उत्कर्व-सियाम में सुवनपुती या उतींग नाम का एक अन्य थाई राज्य था, जो सर्वोदय के अधीन था। श्रीधर्मराज के वौद्ध धर्म के प्रति लगाध अनुराग के कारण जब सुखोदय के शासन में शिथिलता आने लगी, तो उतोंग को अपनी शक्ति में वृद्धि करने का अवसर हाथ लग गया और उसने सुखोदय राज्य के कुछ प्रदेशों की जीतकर अपने अधीन कर लिया। १३५० ईस्वी में वहाँ के राजा ने अयोध्या (अयुपिया) नाम के एक नये नगर की स्थापना की, और उसे अपनी राजधानी बना लिया। सुखोदय के विरुद्ध विद्रोह कर इस राजा ने अपने को स्वतन्त्र घोषित कर दिया, और रामा-धिपति नाम से शासन करना प्रारम्भ किया। रामाधिपति एक प्रतापी और महत्त्वाकांक्षी राजा था। उसके नेतृत्व में अयोध्या के राज्य ने वहत उन्नति की, और वह सियाम का प्रमुख थाई राज्य वन गया। सुखोदय के राजाओं को उसके अधीनस्य होकर रहने के लिये विवण होना पड़ा, और वाद में तो उनकी स्थिति प्रान्तीय णासकों के समान रह गई। अयोध्या के राजा केवल सियाम के विविध राज्यों को ही अपना वशवर्ती बनाकर सन्तुष्ट नहीं हो गये, उन्होंने पूर्व की ओर विद्यमान लाओस को भी जीत लिया और फिर कम्बोडिया (कम्बुज) पर आक्रमण कर उसके भी कुछ प्रदेशों को अपने अधीन किया। पर पश्चिम की और बरमा की विजय करने में अयोध्या के राजाओं को सफलता नहीं हुई। लाबोस और कम्बोडिया पर भी उनका आधिपत्य स्थायी नहीं रहा। पर इसमें सन्देह नहीं कि अयोध्या को राजधानी बनाकर रामाधिपति के उत्तरा-धिकारी सम्पूर्ण सियाम पर शासन करते रहे और अवसर पाकर समीप के अन्य राज्यों को भी अपना वणवर्ती बनाने में तत्पर रहे। अयोध्या के राजाओं के लिये सबसे विकट समस्या वरमी आक्रमणों की यी जिनसे उन्हें सदा आर्थाकत रहना पड़ता था। बरमा के एक आफ्रमण के कारण ही १७६७ ईस्वी में अयोच्या नगरी ध्वस्त हो गई, जिसके कारण वैगकाक को सियाम की नई राजधानी बनाया गया। वर्तमान समय में वैगकाक ही उसकी राजधानी है।

अयोध्या क राजा बौद्ध धर्म के अनुयायों थे। राजा परम राजाधिराज (१४१७-३७) के समय में सियाम में उसी प्रकार बुद्धपद की स्थापना हुई, जैसे कि गया में विष्णुपद और कम्बुज में शिवपद थे। अयोध्या के बौद्ध राजाओं ने बहुत-से विहारों, चैत्यों तथा स्तूपों का सियाम में निर्माण कराया, जिनकी वास्तुकला पर भारतीय कला की छाप स्पष्ट रूप से विद्यमान है। यद्यपि सियाम के राजा और प्रजा दोनों बौद्ध थे, पर साथ ही पौराणिक हिन्दू धर्म की भी वहाँ सत्ता थी। पौराणिक देवी-देवताओं के बहुत-से मन्दिर भी वहाँ थे, और उनमें ब्राह्मण, पुजारी आदि भी रहा करते थे। अव तक भी कुछ ब्राह्मण वहाँ रहते हैं, जो राजाओं के अभिषेक तथा अन्य धार्मिक कृत्यों में पौरोहित्य करते हैं। सियाम में ब्राह्मण शब्द विगड़कर काम हो गया है। वैंगकाक में एक हिन्दू मन्दिर (वत्-तोत्-काम) इस समय भी है, जिसमें ब्रह्मा, विष्णु और शिव की विमूर्ति की विशाल प्रतिमाएँ प्रतिष्ठापित हैं।

सियाम की भाषा पर भी भारत का प्रभाव है। उसके बहुत-से शब्द संस्कृत और पालि से लिए गए हैं। वहाँ मन्त्री को मोन्त्री, अमात्य को अमंच, पुरोहित को परोहित, पटरानी (अग्रमहिषी) को अक्खमहेसी और घोड़ें (अश्व) को असुसव कहा जाता है। इसी प्रकार के सैंकड़ों शब्द हैं, जो सियामी भाषा में संस्कृत तथा पालि से लिये गए हैं। बरमा और श्रीलंका के समान सियाम में भी बौद्ध धर्म के मान्यम से भारतीय संस्कृति की परम्परा सुदृढ़ रूप से विद्यमान है, और भारत के सांस्कृतिक प्रभाव का वहाँ से अन्त नहीं हुआ है।

#### तेरहर्वा अध्याय

#### वरमा

#### (१) भारतीय उपनिवेशों का सूत्रपात

प्राचीन भारतीय साहित्य में जिन प्रदेशों को सुवर्णभूमि कहा गया है, वरमा भी उनमें से एक है। पन्द्रहवीं सदी में उत्कीर्ण कराये गए कल्याणी के शिलालेखों में रामञ्जदेश का सुवर्णभूमि के रूप में उल्लेख है (सुवण्णभूमिरट्टसंखात रामञ्जदेश)। रामञ्जदेश की स्थित वरमा में सालविन नदी के मुहाने के समीपवर्ती प्रदेश में थी। वरमा सुवर्णभूमि का पश्चिमी अपरान्त (सीमान्त) प्रदेश था, और भारत की पूर्वी सीमा उसके साथ लगती थी।

दक्षिण-पूर्वी एणिया के बन्य प्रदेशों के समान बरमा के साथ भी भारत का सम्बन्ध सबसे पूर्व व्यापार के लिए हुआ। पर बाद में उपनिवेश बसाने और धर्मप्रचार के प्रयोजन से भी भारत के लोग बरमा जाने लगे। बरमा की एक प्राचीन ऐतिहासिक गनुश्रुति के अनुसार कपिलवस्तु का शाक्य राजकुमार अभिराज एक सेना के साथ उत्तरी बरमा गया था, और वहां उसने अपने राज्य की स्थापना की थी। इस राज्य के शासन के लिए उसने मंकिस्सा (तगींग) नगरी का निर्माण किया और उसे ही अपने राज्य की राजधानी बनाया। संकिस्सां नगरी इराबदी नदी की उपरली घाटी में थी। अभिराज के दो पुत्र थे। छोटा पुत्र संकिस्सा का राजा बना, और बड़े पुत्र ने अराकान में अपना नया राज्य स्थापित किया। ३१ पीढ़ी बाद बुद्ध के समय में गंगा की घाटी से क्षत्रियों की एक बन्य मण्डली इस प्रदेश में आयी। ये क्षत्रिय १३ पीढ़ी तक इस देश का शासन करते रहे। बाद में उत्तरी बरमा उनके हाथ से निकल गया, और उन्होंने दिक्षणी बरमा में एक नया राज्य स्थापित किया, जिसकी राजधानी श्रीक्षेत्र थी। श्रीक्षेत्र की स्थित प्रोम के समीप थी, और उसके भग्नावशेष प्रोम से पांच मील दिक्षण में ह्यावजा नामक स्थान पर अब भी विद्यमान हैं।

दक्षिणी वरमा के समुद्रतट के समीपवर्ती प्रदेशों में बसे हुए मों या तलैंग लोगों में यर अनुश्रुति चली आ रही है, कि भारत की कृष्णा और गोदावरी निदयों के मुहानों से किगर के प्रदेशों से किसी प्राचीन काल में भारतीय उपनिवेशक समुद्र पार करके वहाँ आये थे, और इरावदी नदी के मुहाने तथा उसकें समीपवर्ती प्रदेश में उन्होंने अपनी वस्तियां कायम की थीं। अराकान की प्राचीन अनुश्रुति के अनुसार वहाँ का पहला राजा वाराणसी के एक राजा का पुत्र था।

वरमा के विविध प्रदेशों में प्रचलित अनुश्रृतियों द्वारा इस वात का संकेत मिल जाता है, कि दक्षिण-पूर्वी एशिया के अन्य देशों के समान वहाँ भी प्राचीन समय में भारतीयों ने अनेक उपनिवेशों व राज्यों की स्थापना की थी। इस वात की पुष्टि अन्य भी अनेक प्रकार से होती है। बरमा में अनेक स्थानों पर ऐसे प्रस्तरखण्ड मिले हैं, जिन पर बाह्मी वर्णमाला के अक्षर उत्कोणें हैं। यह तभी सम्भव हो सकता था, जबिक वहाँ भारतीयों की बस्तियाँ स्थापित रही हों। बरमा में ऐसे पुरातत्व-सम्बन्धी अवशेष भी प्राप्त हुए हैं, जो उस देश में संस्कृति तथा पालि भाषाओं के प्रचार को सूचित करते हैं। वहां न केवल बोद्ध घर्म का ही प्रचार था, अपितु पौराणिक हिन्दू घर्मों की भी वहां सत्ता थी। दक्षिणी बरमा के समुद्रतट के समीपवर्ती प्रदेश में रामञ्ज देश था, जहां के निवासी मों जाति के लोगों ने भारतीय धर्म तथा संस्कृति को अपना लिया था। मों लोगों ने उत्तर तथा पूर्व दिशाओं में बढ़कर उत्तरी सियाम और लाओस में भी अपनी शिवत का विस्तार किया था, और इन प्रदेशों में उन्होंने अपने अनेक राज्य कायम किये थे। कितपय पालिग्रन्थों में इन राज्यों के राजवंशों का इतिवृत्त संकलित है, और उनमें इन राज्यों के राजाओं के जो नाम दिये हैं, वे भारतीय हैं। मों लोगों द्वारा स्थापित इन राज्यों के राजा बौद्ध धर्म के अनुयायी थे, और उन्होंने जो बौद्ध विहार व चैत्य स्थापित किये, उनका विवरण भी पालिग्रन्थों में विद्यमान है।

मों लोगों का प्रदेश (रामञ्जदेश) दक्षिणी वरमा में सालविन के मुहाने तथा उसके समीपवर्ती समुद्रतट के साथ था। उसके उत्तर में प्यू जाति का निवास था। प्यू लोगों द्वारा आवाद प्रदेश में भारतीय उपनिवेशकों ने एक राज्य की स्थापना की थी, जिसकी राजधानी श्रीक्षेत्र थो। जैसा कि ऊपर लिखा जा चुका है, संकिस्सा (तगौंग) के राजकुल के एक व्यक्ति द्वारा ही श्रीक्षेत्र में अपना राज्य स्थापित किया था। ऐसा प्रतीत होता है, कि जिन भारतीयों ने उत्तरी वरमा में संकिस्सा को राजधानी वनाकर एक भारतीय राज्य की स्थापना की थी, उन्होंने ही आगे चलकर दक्षिणी वरमा के उस प्रदेश में प्रवेश कर लिया था, जहाँ कि प्यू जाति का निवास था। प्यू लोगों को भारतीय संस्कृति तथा धर्म के प्रभाव में ले आने में ये भारतीय उपनिवेशक पूर्णतया सफल हुए थे। यही कारण है, कि इस क्षेत्र से प्यू भाषा के जो लेख मिले हैं, वे भी भारतीय लिप में हैं। संस्कृत और पालि भाषाओं के भी बहुत-से लेख वहाँ से प्राप्त हुए हैं। श्रीक्षेत्र के राजाओं के नाम भी भारतीय थे। बुद्ध की मूर्ति के आधार-स्थान पर उत्कीणं सातवीं सदी का एक लेख श्रीक्षेत्र में मिला है, जिसमें राजा जयचन्द्रवर्मा का उल्लेख है। उससे पहले हरिविकम, सिहविकम और सूर्यविकम नाम के राजा श्रीक्षेत्र के राजसिंहासन पर आरूढ़ हो चके थे।

संकित्सा और श्रीक्षेत्र के समान अराकान में भी एक भारतीय राजवंश का शासन था। अराकान की पुरानी राजधानियाँ रामावती और धन्यवती थीं। पर बाद में वहाँ के चन्द्र राजवंश ने वैशाली नगर को अपनी राजधानी बनाया। यह वंश श्रीधर्मराजानुजवंश भी कहाता था। इसके राजाओं के नाम वालचन्द्र, देवचन्द्र-धर्मचन्द्र आदि थे, और ६०० ईस्वी से १००० ईस्वी तक का इस राजवंश का इतिवृत्त प्राप्य भी है। राजा धर्मचन्द्र और वीरचन्द्र के तो सिक्के भी उपलब्ध हुए हैं। वैशाली नगरी अब व्यंस हो चुकी है, पर उनके भग्नावंशेप छोहों के उत्तर-पश्चिम में आठ मील दूर अब भी विद्यमान हैं। इस स्थान को आजकल वेथली कहते हैं, जो वैशाली

### २८६ दक्षिण-पूर्वी और दक्षिणी एशिया में भारतीय संस्कृति

का ही अपभ्रंश है।

जिन भारतीयों ने उत्तरी वरमा में संकिस्सा नगरी वसायी थी, सम्भवतः उन्होंने ही उत्तर तथा पूर्व की ओर भी प्रसार किया था। दक्षिणी चीन के युन्तान प्रान्त की सीमा वरमा के साथ लगती है। वहाँ भारतीयों का एक उपनिवेश था, जिसका नाम गान्धार था। इसी के एक भाग को विदेह राज्य भी कहा जाता था।

भारतीयों के प्रवेश से पूर्व वरमा के विविध प्रदेशों में मों तथा प्यू जातियों का निवास था। जब भारतीय उपनिवेशक इन जातियों द्वारा आवाद प्रदेशों में वस गये और उन्होंने वहाँ अपने राज्य स्थापित कर लिए, तो इन जातियों ने भी भारतीयों के धमं तथा संस्कृति को अपना लिया। वरमी जाति इस देश में वाद में आयी थी। भाषा विज्ञात द्वारा ज्ञात होता है, कि वरमी और तिव्वती भाषाओं में उसी ढंग से साम्य है, जैसे कि ईरानी और भारतीय आयं भाषाओं में है। सम्भवतः वरमी जाति का निवास पहले तिव्वत के दक्षिण-पूर्वी प्रदेश में था। पर जब सातवीं सदी में स्रोङ गचन-गस्म्-पों के नेतृत्व में तिव्वत का उत्कर्ष प्रारम्भ हुआ और इस शक्तिशाली राजा ने अपने साम्राज्य का विस्तार करते हुए सब ओर आक्रमण शुरू किये, तो दक्षिणी सीमान्त पर निवास करने वाली वरमी जाति को और दक्षिण की ओर ढकेल दिया गया और धीरे-धीरे वह सम्पूर्ण उत्तरी वरमा पर छा गई। वहाँ इस जाति ने अपना राज्य स्थापित किया, जिसकी राजधानी पगान थी। वरमा के भारतीय उपनिवेशों के सम्पर्क में आकर वस्मी लोगों ने भी भारत के बौद्ध धर्म को अपना लिया, और वह भी भारतीय संस्कृति के रंग में रंग गई।

### (२) वरमा में वौद्ध धर्म का प्रचार

प्राचीन काल में बरमा में पीराणिक हिन्दू धर्मों का भी प्रचार रह चुका है, इसके संकेत केवल पुरातत्व-सम्बन्धी उपनिवेशों से मिलते हैं। वर्तमान समय में वहाँ के निवासी बौद्ध धर्म के अनुयायी हैं, और इस भारतीय धर्म के माध्यम से भारतीय संस्कृति का प्रभाव भी उन पर विद्यमान है।

महावंश में उल्लिखित अनुश्रृति के अनुसार राजा अशोक के समय (तीसरी सदी ईस्वी पूर्व) में सोण और उत्तर नामक स्थिवर सुवर्णभूमि में धर्मप्रचार के लिये गये थे, यह पिछले एक अध्याय में लिखा जा चुका है। वहाँ एक राक्षसी थी, जो समुद्र से निकलकर राजमहल में उत्पन्न होने वाले बच्चों को खा जाती थी। जब सोण और उत्तर सुवर्णभूमि पहुँचे, तभी राजमहल में एक बच्चा पैदा हुआ। स्थिवरों को देखकर लोगों ने समझा, ये भी राक्षसी के साथी हैं। वे अस्त्र लेकर उन्हें मारने के लिये आगे बढ़ें। इस पर स्थिवरों ने उनसे कहा—'हम शीलवन्त भिक्षु हैं, राक्षसी के साथी नहीं हैं। उसी समय वह राक्षसी समुद्र से बाहर निकली। उसे देखकर लोगों ने बड़ा कीलाहल किया। स्थिवरों ने अपने योगवल से दुगने भयंकर राक्षस उत्पन्न करके राक्षसी को पारों ओर से घेर लिया। राक्षसी ने समझा, यह देश इन्हें मिल गया है, अतः वह हर कर नाग गई। चारों ओर से इस देश की रक्षा की व्यवस्था करके स्थिवरों ने उस

समागम में ब्रह्मजाल सुत्त का उपदेश दिया। उसे सुन बहुत-से व्यक्तियों ने धमं और शील को ग्रहण किया। साठ हजार लोगों के धमंचक्षु खुल गए। साढ़े तीन हजार कुमारों और डेढ़ हजार कुमारियों ने प्रवच्या ग्रहण की। उस समय से राजकुल में उत्पन्न होने वाले वालकों का नाम स्थविर सोण और उत्तर के नाम पर 'सोणुत्तर' रखा जाने लगा (महावंश १२।४४-५४)।

राजा अशोक के समय में आचार्य उपगुष्त (मोद्गलिपुत्र तिण्य) की अध्यक्षता में जिन अनेक प्रचारक मण्डलों के विविध देशों में बौद्ध धर्म के प्रचार के लिए भेजे जाने का वृत्तान्त महावंश में लिखा है, पहले उसकी सत्यता में सन्देह किया जाता था। पर साञ्ची और उसके समीप सोनरिया तथा अधरा के स्तूपों में दूसरी-तीसरी सदी ईस्वी पूर्व की लिपि में अंकित कितने ही अस्थिकरंड मिले हैं, जिनमें उपगुष्त द्वारा भेजे गये प्रचारकमण्डलों के कितने ही सदस्यों के नाम हैं। महावंश के वृत्तान्त के अनुसार स्थिवर मिल्झम को हिमवन्त देश में प्रचार के लिए भेजा गया था। सोनरिया के स्तूप में 'सपुरिसस मिझमस कोइडिनिपुतस' (कोण्डिनीपुत्र सत्पुष्ट मिल्झम का) के साथ ही 'सपुरिसस कोटिपुतस कसपगोतस सवहैमवतचरियस' (सारे हिमवन्त के आचार्य सत्पुष्ट काश्यपगोत्न कोटिपुत का) भी आया है। ये नाम महावंश की कथा की सचाई की ओर संकेत करने के लिए पर्याप्त हैं।

स्थविर उत्तर और सोण ने सुवर्णभूमि के किस प्रदेश में जाकर वहां के हजारों निवासियों को बौद्ध धर्म का अनुयायी बनाया, यह निर्धारित कर सकना सुगम नहीं है। पर सुवर्णभूमि का पश्चिमी अपरान्त वरमा ही था, और यह कल्पना करना असंगत नहीं होगा कि अशोक के समय में सुवर्णभूमि के इसी प्रदेश में वौद्ध धर्म का प्रचार किया गया था। सोण और उत्तर द्वारा वहाँ घर्मप्रचार के जिस कार्य का प्रारम्भ किया गया या, वह उनके वाद भी जारी रहा। आन्ध्र प्रदेश में श्रीपर्वत (नागार्जुनीकोण्ड) से दूसरी-तीसरी सदी के बहुत-से भिलालेख प्राप्त हुए हैं, जिनमें से एक इक्ष्वाकृवंभीय श्रीवीरपुरिसदत माढ़रिपुत का है। इसमें तंबपन्न (ताम्रपर्णी) के थेरवादी भिक्षुओं के लिए एक विहार वनवाने का उल्लेख है, और यह कहा गया है, कि इन भिक्षुओं ने "काश्मीर-गान्धार-चीन-चिलात-तोसली-अवरंत-वंग-वनवासी-यवन-दिमल-पलरा-तंब-पन्नि" को धर्म में दीक्षित किया था। इस लेख में 'चिलात' शब्द से सम्भवतः किरात अभिष्रेत है। ये किरात मुवर्णद्वीप के क्षेत्र के निवासी थे, यह पिछले एक अध्याय में रामायण के एक श्लोक (आममीनाशनाश्चापि किरात द्वीपवासिनः) के आधार पर लिखा जा चुका है। श्रीपर्वत के शिलालेख में जिस 'चिलात' में ताम्रपर्णी के भिक्षुओं द्वारा धर्मप्रचार का उत्लेख है, वह सुवर्णभूमि का वही प्रदेश प्रतीत होता है जहाँ कि किरात लोगों का निवास था, और ये किरात वरमा क्षेत्र के मूल निवासी थे।

पाँचवीं सदी से बरमा में भी ऐसी पुरातत्त्व सम्बन्धी सामग्री प्राप्त होने लग जाती है, जो इस देश की धार्मिक तथा सांस्कृतिक दशा पर स्पष्ट रूप से प्रकाश डालती है। प्यू जाति द्वारा आवाद प्रदेश के पुराने भारतीय राज्य की राजधानी श्रीक्षेत्र के भग्नावदीय आधुनिक प्रोम से पाँच मील दक्षिण में ह्यावजा नामक स्थान पर पाये गए हैं। ह्यावजा के समीप मौङ्-गन से दो सुवर्णपत्न अभिलेख मिले है, जिन पर दक्षिणी भारत की चौथी पाँचवीं सदी की कदम्ब लिपि में पालि भाषा के निम्नलिखित बुद्ध वचन उत्कीर्ण हैं—

"ये घम्मा हेतुष्यभवा तेसं हेतुं तयागतो आह । तेसञ्च यो निरोघों एवं वादी महासमणों ति । चत्वारों इदि्षपादा चत्वारो सम्मप धाना…।"

एक पत्र पर उपरिलिखित वचन हैं, और दूसरे पत्न पर उत्कीर्ण वचन इस प्रकार हैं—

"ये घम्मा हेतुप्पभवा (ते) सं हेतु तथागतो आह । तेसञ्च यो निरोघो एवंवादी महासमणो ति । इति पि सो भगवा सरहं सम्मासंबुद्धो ,विज्जाचरणसम्पन्नो सुगतों '''।"

सुवर्णपतों के ये अभिलेख सिंहल (लंका) के पालि विपिटक के हैं, जिससे यह परिणाम निकाला जा सकता है, कि वरमा में भी वौद्ध धर्म के उसी सम्प्रदाय का पांचवीं सदी में प्रचार था, जो सिंहल तथा दक्षिणी भारत के श्रीपर्वत आदि मे विद्यमान था। ह्यावजा से शिलालेखों के खण्ड भी मिले हैं, जो पालि भाषा में हैं। १६२६ ई० में तो वहाँ से एक ऐसी पोथी भी उपलब्ध हो गई थी जो वीस सुवर्णपत्नों पर लिखी हुई है। यह भी पालि भाषा में है।

प्यूजाति के प्रदेश के साथ ही दक्षिणी वरमा में तर्लं ङ्जाति का निवास था। वर्तमान समय में इस प्रदेश के बहुसंख्यक निवासी वरमी जाति के हैं, पर तलैंड् जाति के लोगों की अब तक भी वहाँ सत्ता है। तलैंड जाति के क्षेत्र में भी भारतीयों ने अपनी वस्तियां वसायो थीं, और वहां की मुख्य नगरियां सुधर्मावती (थातोन) और हंसावती (तेगू) थीं। पाँचवीं सदी तक इस प्रदेश में भी बौद्ध धर्म का प्रचार हो गया था, और यातीन वौद्धों का एक महत्त्वपूर्ण केन्द्र वन गया था। पर वौद्ध धर्म के साथ-साथ इस प्रदेश में पौराणिक हिन्दू धर्म का भी प्रचार था, और अनेक ऐसे अवसर भी आते रहते थे, जबिक इन घर्मों में विरोध और विद्वेष की अग्नि भड़क उठती थी। बरमा की पुरानी ऐतिहासिक अनुश्रति के अनुसार ग्यारहवीं सदी के मध्य भाग में पेगू का राजा तिस्स (१०४३-५७) था, जो पौराणिक हिन्दू धर्म का अनुयायी था और बौढों से विद्वेप रखता या। जसने बुद्ध की मूर्तियों को खाइयों और खड्डों में फेंकवा दिया या। पेगू की एक विणक् कन्या भद्रादेवी बुद्ध की भक्त थी। एक दिन जब वह स्नान करने के लिए सरोवर पर गई तो वहाँ उसे बुद्ध की एक धातुनिर्मित मूर्ति मिल गई। राजा के आदेश को जानते हुए भी वह सूर्ति को अपने साथ ले गई, और उसे मन्दिर में प्रतिष्ठा-पित किया। राजा तिस्स को जब यह मालूम हुआ, तो उसे बहुत क्रोध आया। पर भद्रादेवी की अपने विश्वास पर दृढ़ता से वह प्रभावित हुआ। और उसके सौन्दर्य पर मुग्ब हो उसने उससे विवाह भी कर लिया। भद्रादेवी के प्रभाव से तिस्स ने भी वौद्धवर्म को स्त्रीकार किया । प्यू और तलैंड् जातियों के प्राचीन राज्यों का इतिहास इस समय उपलब्ध नहीं है। पर इसमें नन्देह नहीं, कि इनके प्रदेशों में भारतीयों ने अपने जो उपनिवेश बसाये थे, उनके कारण तथा भारतीय प्रचारकों की उपदेशों को श्रवण कर इनमें

बौद तथा पौराणिक हिन्दू धर्म का भनी-भांति प्रचार हा गया, और इन्होंने भारत की संस्कृति तथा भाषाओं को भी अपना लिया।

.. सातवीं सदी में बरमी जाति ने उत्तर की ओर से वरमा में प्रवेश किया था, यह क्रपर लिखा जा चुका है। घीरे-घीरे यह जावि उत्तरी बरमा पर छा गई। उसकी राज-धानी अरिमर्दनपुर (पगान) थी, और ग्यारहवीं सदी में उसका राजा अनुरुद्ध (अनवरहत) था। वरमी जाति के लोग भी इस समय तक बौद्ध धर्म को अपना चुके े थे। पर उनमें बौद्ध धर्म के महायान सम्प्रदाय का प्रचार हुआ था, और यह महायान भी वज्रयान में मिश्रित था। वज्रयान में वे सब तत्त्व विद्यमान थे, जो पौराणिक हिन्दू धर्म के वाम मार्ग सम्प्रदाय में थे। तन्त्र-मन्त्र में वज्जयान विश्वास रखता था, और वरमी लोगों में प्रचलित बौद अनुष्ठानों तथा पूजा-विधि में भी तान्त्रिक कियाओं का प्राधान्य हो गया था। हिन्दू शिन् नामक एक तलैंड् भिक्षु ने इस दशा में सुघार किया, और पगान के राजा अनुरुद्ध को वज्जयान मिश्रित महायान सम्प्रदाय को त्याग कर हीनयान को स्वीकार करने के लिए प्रेरित करने में सफलता प्राप्त की । शिन् अहंन् हीनयान को स्यविरवाद संप्रदाय के अनुयायी थे। सिहल तथा दक्षिणापय में भी इसी सम्प्रदाय का प्रचार था। प्यू, तलैं ङ् और मों लोगों ने भी इसी सम्प्रदाय को अपनाया हुआ था। पर उत्तर की ओर से वरमा में प्रविष्ट हुई वरमी जाति के लोगों में पहले महायान सम्प्रदाय का प्रचार या। इसे किन प्रचारकों ने महायान का अनुयायी बनाया, यह ज्ञात नहीं है। सम्भवतः, यह प्रचारक स्थलमार्ग द्वारा उत्तरी भारत से वरमा गये थे, क्योंकि महायान का प्रचार प्रधानतया इसी क्षेत्र में था। बरमा के इतिहास में राजा अनुरुद्ध का स्थान अत्यन्त महत्त्व का है। उसके समय में वहाँ हीनयान का बहुत उत्कर्ष हुआ, और बौद्ध धर्म की जिस उन्नति का सूत्रपात हुआ, वह अब तक भी जारी है। वरमा में वौद्ध धर्म का प्रधान स्थान है, और उसके माध्यम से भारतीय संस्कृति का प्रभाव वहाँ विद्यमान है। वहां के बौद्ध पालि भाषा के त्रिपिटक का अध्ययन करते हैं, जो भारत की ही भाषा है।

### (३) बरमा के प्राचीन भारतीय राज्य

बरमा में भारतीय उपनिवेशों की स्थापना किस प्रकार हुई, इस पर इसी अध्याय में पहले प्रकाश डाला जा चुका है। वर्तमान समय में जिस जाति का इस देश में प्रधान रूप से निवास है, वह अम्म या बहा हैं। उसी से इस देश का नाम ब्रह्मा पड़ा, जो विगड़ कर अंग्रेजी में वरमा हो गया। पर अम्म लोगों से पहले वरमा में मों और प्यू जातियों का निवास था, जिन्होंने भारतीय उपनिवेशकों के सम्पर्क में आकर भारत के धर्म, भाषा तथा संस्कृति को अपना लिया था, और सांस्कृतिक दृष्टि से जो पूर्णतया भारतीय वन गई थीं। मों जाति तलैंड भी कहाती है। मों जाति हारा आवाद प्रदेशों में जिन भारतीयों ने अपने उपनिवेश स्थापित किये थे, वे सम्भवतः तिलङ्काना से वहां गए थे, और तैलङ्का कहाते थे। भारत से गये तैलङ्कां ने मों लोगों के बीच में वसकर उन्हें अपनी संस्कृति के रंग में रंग दिया था, और उनके साथ एक रूपता स्थापित कर ली। इसीलिए

मों लोग भी तैलङ्क या तर्लंङ् कहाने लगे थे । पर मों जाति द्वारा आबाद दक्षिणी वरमा के प्रदेशों में भारत से जा कर केवल तैला लोगों ने ही अपने उपनिवेश नहीं वसाये थे, अपित् बंगाल से भी उपनिवेशक वहाँ गए थे। १४७६ ईस्वी के कल्याणी शिलालेखों के अनुसार अशोक के समय में वौद्ध प्रचारक जब बरमा गए थे, तो वहाँ की राजधानी -गोलमत्तिका नगरी थी, और वह समुद्रतट पर स्थित थी। इसका गोलमत्तिका नगरी नाम इसलिए पड़ा था, क्योंकि मिट्टी से बने हुए इसके मकान गोल देश के मकानों के सद्श थे। सभी विद्वानों ने यह स्वीकार किया है कि गौड़ (वंगाल) देश को ही इन विभिलेखों में 'गोल' कहा गया है। दक्षिणी वरमा के एक प्रदेश का नाम 'उत्कल' भी था। सम्भवतः, तलिङ्गाना और वंगाल के समान उत्कल (उड़ीसा) से भी कुछ उपनिवेशक वरमा गये थे, और मों लोगों के क्षेत्र में उन्होंने भी अपनी वस्तियाँ वसायी थीं। प्राचीन ग्रंथों तथा अभिलेखों में दक्षिणी बरमा की अन्य भी अनेक वस्तियों के नाम आए हैं, जिनमें रामावती, असिताञ्जननगर (रंगून के समीप), कुसिमनगर (वसीन) रामपुर (मौलमीन) और मुत्तिम मण्डल (मतंवान) मुख्य हैं। ये सब भारतीय वस्तियाँ भी मों लोगों के क्षेत्र में ही थीं, और सम्यता तथा संस्कृति में उन्नत भारतीयों के सम्पर्क से मों लोग भी भारतीय रंग में रंग गये थे। भारतीय रंग में रंगे हुए मों लोगों के विविध प्रदेशों की सामृहिक संज्ञा 'रमञ्जदेश' थी। इस रमञ्जदेश के विविध मीं राज्यों के जी वृत्तांत पालि ग्रंथों में मिलते हैं, उन्हे यहाँ लिख सकना संभव नहीं है। जैसा कि ऊपर लिखा जा चुका है, इन राज्यों के राजाओं के नाम भारतीय थे और उन्होंने बौद्ध धर्म को अपनाया हुआ था। सातवीं सदी में मीं लोगों का प्रमुख राज्य द्वारवती था। तो-ल-प-ती नाम से ह्युएन्-त्सांग ने भी इस का उल्लेख किया है। द्वारवती की राजधानी लवपूरी (लोपभूरी) यी। उसके खण्डहरों में मों लोगों के अनेक अमिलेख भी मिले हैं, जो एक स्तम्भ पर उत्कीर्ण हैं। द्वारवती के अतिरिक्त मों जाति के अन्य भी अनेक राज्य थे, जिनके राजाओं द्वारा क्लेच्छों को पराजित किये जाने के वृत्तान्त बरमा के पालि साहित्य में विद्यमान हैं।

श्रीक्षेत्र—दक्षिणी बरमा के मीं जाति द्वारा आबाद प्रदेश के उत्तर में प्यू जाति का निवास था। प्यू लोगों के प्रदेश में भी भारतीयों ने अपने अनेक उपनियेण स्थापित किये थे, जिनके सम्पर्क में आकर प्यू जाति भी भारतीय रंग में रंग गई थी। प्यू लोगों के भारतीय राज्य की राजधानी श्रीक्षेत्र थी, जिसके खण्डहर म्हावजा नामक स्थान पर विद्यमान हैं। म्हावजा से प्यू लोगों के अनेक अभिलेख प्राप्त हुए हैं, पर उनके अवार पर उनका कमबंद्ध इतिहास जान सकना सम्भव नहीं है। पर इन अभि-लेखों से यह भनी-भांति प्रमाणित हो जाता है, कि प्यू लोगों की इस नगरी को भारतीय संस्कृति ने पूर्णरूप से प्रभावित किया हुआ था। म्हावजा (श्रीक्षेत्र) का एक अभिलेख बुद की एक मूर्ति के आधार-स्थान पर उत्कीर्ण है। यह शुद्ध संस्कृत में है, और इसका समय सातवीं सदी के लगभग है। अभिलेख में सूचित होता है, कि राजा जय-इन्द्रवर्मा ने अपने गुरुके कहने पर उस बुद्ध मूर्ति को इस प्रयोजन से प्रतिष्ठापित कराया था, ताकि राजा का अपने छोटे भाई हरिविकम से सौमनस्य बना रहे । म्हावजा

में प्राप्त कुछ लेख प्यू भाषा में भी हैं, जिनमें वहाँ के तीन राजाओं के नाम दिये गए हैं, हरिविकम, सिह (सिह) विकम और सुरिय (सूर्य) विकम । एक स्तूप पर उत्कीर्ण लेख भी म्हावजा से मिला है, जिस पर श्रीप्रभुवर्मा और श्रीप्रभुदेवी नाम दिये गये हैं। सम्भवत:, ये भी वहाँ के राजा और रानी के नाम हैं, और इन्हीं द्वारा उस स्तूप का निर्माण करवाया गया था। ह्युएन्-त्सांग ने श्रीक्षेत्र का उल्लेख शी-ली-च-त-लो नाम से किया है, और अनेक चीनी ग्रन्यों में 'पिआओ' नाम की एक जाति का उल्लेख मिलता है जिसका निवास बरमा में था। प्यू जाति के लिए ही चीनी ग्रन्थों में पिआओ शब्द का प्रयोग किया है, इसमें सन्देह की गुंजाइश नहीं है। प्यूलोगों के राज्य का चीन के साथ सम्बन्ध था, और ५०२ ईस्बी में वहाँ राजा ने अपने पुत्र सुनन्दन के नेतृत्व में एक दूतमण्डल चीन के सम्राट् की सेवा में भेजा था। इसके वाद ८०७ ईस्वी में भी एक दूतमण्डल प्यूराज्य (श्रीक्षेत्र) से चीन भेजा गया। चीनी लोगों को इन्हीं दूतमण्डलों द्वारा प्यू राज्य के सम्बन्ध में जानकारी प्राप्त हुई थी। चीनी विवरणों के अनुसार पूर्व से पश्चिम की ओर इस गज्य की लम्बाई ५०० मील थी, और उत्तर से दक्षिण की ओर ७०० मील। १८ राज्य इसकी अधीनता स्वीकार करते थे, और ६ या ६ राज्य व दुर्ग इसमें विद्यमान थे । चीन के तांग वंश के इतिहास में इस राज्य के सम्बन्ध में लिखा है, कि इसका राजा 'महाराजा' कहाता है, और मुख्यमन्त्री के लिए 'महासेन' प्रयुक्त किया जाता है। राजधानी एक दुर्ग के रूप में है, जिसके प्राचीर की परिघि २७ मील है प्राचीर के चारों ओर परिखा है, जिसके किनारे ईंटें लगायी गई हैं। दुर्ग में निवास करने वाले परिवारों की संख्या हजारों में है। वहां भी से ऊपर बौद्ध विहार हैं, जिनके कमरे सोने चाँदी से विभूषित हैं। लोग प्राणियों की हिसा को घृणा की दृष्टि से देखते हैं। जब वालक और वालिकाएँ सात वर्ष की आयु के हो जाते हैं, तो वे सिर मुंडा कर विहारों में रहने लगते हैं। यदि वे भिक्षुत्रत ग्रहण न कर लें, तो वीस साल की आयु हो जाने पर वे सांसारिक जीवन विताने के लिए अपने-अपने घरों को वापस चले जाते हैं।

श्रीक्षेत्र का यह प्यू राज्य नौवीं सदी के अन्त तक अच्छी समृद्ध दशा में कायम रहा। पर वाद में इसका ह्रास शुरू हो गया। दक्षिण की ओर से इस पर मों लोगों के आक्रमण होने लगे, और उत्तर की ओर से अम्म लोगों के। सम्भवतः, दसवीं सदी में ही दक्षिणी वरमा के मों लोगों ने श्रीक्षेत्र पर अधिकार कर प्यू लोगों की शक्ति का अन्त कर दिया था।

अराकान के वंशाली और ताम्रपट्टन राज्य—वरमा का जो पूर्वी प्रदेश वंगाल की खाड़ी से लगा हुआ है, वह अराकान कहाता है। लम्बाई में यह ३५० मील है। अराकान की प्राचीन अनुश्रुति के अनुसार वाराणसी के एक राजकुमार ने वहाँ आकर अपना राज्य स्थापित किया था, जिसकी राजधानी रामावती नामक नगरी थी। यह अराकान का पहला राजवंश था। वहाँ दूसरे राजवंश की स्थापना एक ब्राह्मण द्वारा की गई, जिसने प्रथम राजवंश की राजकुमारी के साथ विवाह कर रामावती के राज-सिहासन को प्राप्त किया था। इसके वाद दो अन्य राजवंशों ने अराकान में शासन

#### २६२ दक्षिण-पूर्वी कौर दक्षिणी एशिया में भारतीय संस्कृति

किया, और उन्होंने धान्यवती नामक नगरी को अपनी राजधानी बनाया। १४६ ईस्वी में राजा चन्द्रसूर्य वहाँ के राजसिंहासन पर विराजमान था। इस राजा ने 'महामुनि' मुद्ध की एक गूर्ति प्रतिष्ठापित करायी थी, जिसे चिरकाल तक अराकान की अधिष्ठात्री रेयता माना जाता रहा। अराकान के इन प्राचीनतम राजवंशों का प्रामाणिक इतिहास क्षात नहीं है। पर बाद के काल में जिन राजाओं ने अराकान में राज्य किया, उनका वृत्तान्त क्ष्मिक प्रामाणिक रूप में जाना जा सका है। इनका वृत्तान्त न केवल पुराने ग्रन्थों है हो ज्ञात होता है, अपितु इनके कुछ अभिलेख तथा सिक्कें भी उपलब्ध हुए हैं। इन राजाओं के नामों का अन्त 'चन्द्र' से होता है, और इनकी राजधानी वैसली या वैशाली थी, जिसके भग्नावशेष अब भी विद्यमान हैं। अराकान के फ्रोहोंग नामक स्थान पर मन्दिर के एक स्तम्भ पर एक अभिलेख उत्कीर्ण है, जिसमें श्रीधर्मराजानुज वंश के १६ राजाओं के नाम उनके शासन वर्षों के साथ दिये गये हैं। इन १६ राजाओं में अन्तिम आतन्दचन्द्र हैं, जिसके णासनकाल में यह अभिलेख उत्कीर्ण कराया गया था। अभिलेख में आनन्दचन्द्र के विषय में यह कहा गया है, कि उसने बहुत-से बौद्ध विहारों तया ताम्र की सुन्दर मूर्तियों का निर्माण कराया था, और आयेंसंघ के भिक्षुओं के लिये वहत-से भवन भी बनवाये थे। वह प्रतिदिन भिक्षुओं को वस्त्र का दान दिया करता था, और ५० ब्राह्मणों को भी उसने भूमि दान में दी थी। स्रोहोंग के इस स्तम्भ लेख में जिन राजाओं के नाम आये हैं, उनमें से प्रीतिचन्द्र, नीतिचन्द्र और धर्म-विजय के सिक्के भी मिले हैं। अतः यह अनुमान करना असंगत नहीं है, कि ये सिक्के श्रीधर्मराजानुजयंश के इन राजाओं के ही हैं। पर अराकान से वहुत-से पुराने सिक्के ऐसे राजाओं के भी प्राप्त हुए हैं, जिनके नाम स्रोहोंग के स्तम्भ-लेख में नहीं हैं। ये सिक्के वीरचन्द्र, धर्मचन्द्र आदि के हैं। इससे यह परिणाम निकाला गया है, कि अरा-कान में दो राजवंश पृथक्-पृथक् प्रदेशों में राज्य कर रहे थे। उनमें से एक की राजधानी वैशाली थी, और दूसरे की ताम्रपट्टन । म्रोहोंग के स्तम्भलेख में श्रीधर्मराजानुज वंश को ताम्रपट्टन का गासक कहा गया है। सम्भवतः, वैशाली और ताम्रपट्टन के दोनों राजवंशों का परस्पर घनिष्ठ सम्बन्ध था, या वे एक ही राजवंश की दो णाखाएँ थीं। इनके घासनकाल में अराकान भारतीय संस्कृति का केन्द्र था, वहाँ संस्कृति का प्रचार था और गुप्त युग की ब्राह्मी लिपि लिखने के लिये प्रयुक्त की जाती थी। वैज्ञाली के खण्टहरों में कांस्य का एक घण्टा मिला है, जो सातवीं सदी का है। इस पर संस्कृत का एक अभिनेख उरकीण है। वहीं संस्कृत का एक अस्य अभिनेख भी प्राप्त हुआ है, जो गुप्तिलिपि में लिखित है और सम्भवतः आठवीं सदी का है। स्रोहींग के स्तम्भ लेख को उत्कीणं कराने वाला राजा वानन्दचन्द्र बौद्ध धर्म का अनुयायी था, पर ब्राह्मणों को भी उसने भूमि दान में दी थी। बराकान से 'चन्द्र' नाम वाले राजाओं के जो मिनके मिले है, उनमें कुछ ऐसे भी हैं, जिन पर जैव और वैष्णव धर्मों के चिह्न अंकित हैं। इससे यह संकेत मिलता है, कि वहाँ बौद्ध धर्म के अतिरिक्त पौराणिक हिन्दू धर्म का भी प्रचार या, या वहाँ के बोद्ध राजा गैव और वैष्णव धर्मों के प्रति भी श्रद्धा रस्तते थे। असकान के इन भारतीय राज्यों की पृषक् सता व स्वतन्त्रता का अस्त तब हुआ,

जबिक उत्तरी बरमा के अरिमर्देनपुर के प्रतापी राजा अनिरुद्ध (ग्यारहवीं सदी) ने अपने राज्य का विस्तार करते हुए उत्तरी अराकान की विजय कर ली।

अरिमर्बेनपुर--- अम्म या ब्रम्म जाति का उल्लेख ऊपर किया जा चुका है। इसका निवास उत्तरी वरमा में था, और यह उन प्रदेशों में बसी हुई थी जो प्यू राज्य के उत्तर में स्थित थे। जिस समय मों जाति के आक्रमणों के कारण प्यूराज्य की शक्ति क्षीण होने लग गई, स्रम्म लोगों को अपने उत्कर्ष का अवसर हाथ लग गया, और उन्होंने दक्षिण की ओर उन प्रदेशों को अधिगत करना प्रारम्भ कर दिया जो पहले प्यू राज्य के अन्तर्गत थे। सम्म लोगों के इस अभियान का प्रारम्भ नौनीं सदी में ही हो गया था। बरमा के प्राचीन इतिवृत्त के अनुसार जब मीं लोगों ने व्यू राज्य की पुरानी राजधानी श्रीक्षेत्र पर अपना अधिकार कर लिया था, तो प्यू लोगों ने उत्तर दिशा में आगे बढ़कर इरावदी नदी के तट पर एक नई नगरी की स्थापना की थी, जिसका नाम पगान था। पर प्यू लोग वहाँ भी भान्ति के साथ नहीं रह सके। अम्म जाति ने इस नगरी को जीत लिया, और इसे केन्द्र बनाकर अपनी शक्ति का विस्तार प्रारम्भ किया। पगान का प्राचीन नाम अरिमर्दनपुर था, और वह जिस राज्य की राजधानी थी, उसे ताम्ब्रदीप कहते थे। अरिमदंनपुर पर अधिकार स्थापित कर स्रम्म जाति के जिन राजाओं ने वहाँ शासन किया, उनके नाम तथा उनसे सम्बद्ध अनेक कथाएँ प्राचीन वरमी इतिवृत्ति में विद्यमान हैं। पर इतिहास की दृष्टि से उनका विशेष महत्त्व नहीं है। जिस समय स्रम्म जाति ने अरिमदैनपुर में अपना राज्य स्थापित किया, सध्यता की दृष्टि से वह बहुत पिछड़ी हुई थी। न उसका कोई साहित्य या, और न लिपि। प्यूऔर मीं लोग उसकी तुलना में बहुत अधिक सम्य थे। अतः जब सम्म लोग इन सम्य जातियों के सम्पर्क में आये, तो यह स्वाभाविक था कि वे प्यूतथा मों संस्कृति को अपना लें। क्योंकि इन जातियों की संस्कृति भारतीय थी, अतः ऋम्म लोग उसके सम्पकं द्वारा भारतीय संस्कृति के रंग में रंगने लग गये।

अरिमदंनपुर के जिस म्रम्म या वरमी राजा के विषय में हमें प्रामाणिक रूप से परिचय प्राप्त है, उसका नाम अनिरुद्ध था। वह १०४४ ईस्वी में अरिमदंनपुर (प्राान) के राजिसहासन पर आरुढ़ हुआ था। उसके तथा उसके उत्तराधिकारियों के विषय में जानकारी प्राप्त करने का साधन केवल अनुश्रुति व साहित्य ही नहीं है, अपितु उनके अनेक अभिलेख आदि भी उपलब्ध हैं। अनिरुद्ध एक महान् विजेता था, और उसने पड़ौस के बहुत-से राज्यों को जीतकर अपनी शिवत का बहुत विस्तार किया। दक्षिणी वरमा में मों जाति के जो अनेक राज्य थे, उन्हें उसने आक्रान्त किया और परास्त कर अपने अधीन किया। श्रीक्षेत्र भी उसके कोप से नहीं वच सका। यद्यपि रणक्षेत्र में अनिरुद्ध ने प्यू और मों लोगों को परास्त कर दिया था, पर संस्कृति के क्षेत्र में वह उनसे पराभूत हो गया। उसने उनके धर्म, साहित्य, भाषा और लिपि को अपना लिया। यही कारण है, कि प्यू तथा मों लोगों को बरमा में पृथक् सत्ता का प्रायः लोप हो गया, और वे उस म्रम्म, बहन ग्रा वरनी जाति के अंग वन गये जिसने कि उनकी संस्कृति को पूर्णरूप में स्वीकार कर लिया था। अनिरुद्ध ने अराकान पर

भी आक्रमण किया, और वहाँ के पुराने भारतीय राज्यों को भी अपने अधीन किया। पूर्व दिशा में शान राज्य भी उस द्वारा जीत लिये गये। इस प्रकार यह म्रम्म राजा प्रायः सम्पूर्ण वरमा पर अपना शासन स्थापित करने में समर्थ हुआ। अनिरुद्ध केवल विजेता ही नहीं था, अपने राज्य की समृद्धि के लिये भी उसने अनेक कार्य किये। भूमि की सिचाई के लिये उसने अनेक नहरें निकलवाई, और खेती की उन्नित के लिये अनेक अन्य उपाय किये। उसका विवाह वैशाली की राजकुमारी पञ्चकल्याणी के साथ हुआ था। सम्भवतः, वह अराकान की वैशाली की राजकुमारी न होकर उत्तरी विहार के वैशाली के राजकुल की कन्या थी।

वौद्ध धर्म के सम्बन्ध में जो महत्त्वपूर्ण कार्य राजा अनि रुद्ध द्वारा किये गये, संक्षेप से उनका उल्लेख ऊपर किया जा चुका है। उत्तरी वरमा में तन्त्रप्रघान महायान सम्प्रदाय को प्रचार था, जिसके पुरोहित आरी कहाते थे। वे लम्बे वाल तथा लम्बी दाढ़ी रखा करते थे, और काल कपड़े पहनकर तान्त्रिक सावना किया करते थे। पगान के दक्षिण में यमहती गाँव उनका प्रधान केन्द्र था। आरी आचार्यों की संख्या तीस थी, पर उनके शिष्य ६०,००० के लगभग थे। जनता उन्हें मानती थी, और उन्हीं की शिक्षा के अनुसार धर्म का पालन करती थी। शिन् अर्हन् नाम के एक 'धर्मदर्शी' ब्राह्मण स्यविर ने तम्बप्रधान महायान के स्थान पर विशुद्ध बौद्ध धर्म के प्रचार का उत्तरी दरमा में प्रयत्न किया । राजा अनि रुद्ध उनके ज्ञान से प्रभावित हो गया, और उसने वज्ययान से संयुक्त महायान का परित्याग कर स्थविरवाद (हीनयान) को स्वीकार कर लिया। पर उत्तरी वरमा में बौद्ध धर्म के मूलग्रन्थ उपलब्ध नहीं थे। राजा के पूछने पर शिन् अहंन् ने बताया, कि मों जाति के यातीन राज्य में बौद्ध त्रिपिटक के मूल प्रन्य विद्यमान हैं, और उन्हें वहाँ से प्राप्त किया जा सकता है। अनिरुद्ध ने अपने एक चतुर मन्त्री को भेंट-उपहार देकर थातीन के राजा मनुहा (मनोहर) के पास भेजा, और उससे घर्मग्रन्य भेजने के लिये अनुरोध किया। मनोहर ने इसका उत्तर देते हुए कहा— तुम्हारे जैसे मिय्यादृष्टि वाले व्यक्ति के पास त्रिपटक नहीं भेजे जा सकते। सिंहराज केंसरी की वसा (चरवी) सुवर्णपात्र में ही रखी जा सकती है, मिट्टी के पात्र में नहीं (केसरसिंह राजस्स वसा सुवण्णपातियं येव न मित्तभाजने )। यह सुनकर अनिरुद्ध को बहुत कोष बाया, बीर उसने एक बड़ी सेना के साथ थातोन पर बाकमण कर दिया। राजा मनोहर को सपरिवार पगान ले आया गया। साथ ही, त्रिपटक तथा अनेक योग्य बौद्ध विद्वान् भी यातोन से पगान ले आये गये। जिन हाथियों पर त्रिपिटक तथा , अन्य धर्मग्रन्यों को पगान लाया गया था, उनकी संख्या तीस थी। शिन् अर्हन् की विद्वत्ता तथा वाग्मिता और राजा अनिरुद्ध के उत्साह के कारण सर्वास्तिवाद का उत्तरी वरमा में भी प्रचार हो गया, और हीनयान के इस सम्प्रदाय के केन्द्र के रूप में पगान (अरिमदंनपुर) की प्रसिद्धि दूर-दूर तक फैल गई।

अनिरुद्ध बौद्ध धर्म का प्रवल समर्थेक एवं संरक्षक था। इसीलिए दक्षिणी भारत के चोल राजा से त्रस्त हुए सिहल देण के राजा विजयवाहु (१०६५-११२०) ने उससे सहायता की याचना की। चोलराज से सिहल की रक्षा करने के लिये अनिरुद्ध की अपनी सेना भेजने की आवश्यकता नहीं हुई, क्योंकि विजयवाहु ने उसे पहले ही परास्त कर दिया था। पर चोल आक्रमणों के कारण सिहल में बौद्ध धर्म को जो क्षति पहुँची थी, उसकी पूर्ति करने के लिए अनिरुद्ध ने बहुत-से भिक्षु तथा धर्मग्रन्थ वहाँ भेजे। बदले में उसने भगवान् बुद्ध की दन्त-धातु के लिए इच्छा प्रगट की। सिहल के राजा ने इसे स्वीकार कर लिया, और अनिरुद्ध ने इस दन्त-धातु पर स्वेजिगोन का महास्त्प वनवाना शुरू किया, जिसे बाद में उसके पुत्न केन्जित्था द्वारा पूरा किया गया।

१०७७ ईस्वी में राजा अनिरुद्ध की मृत्यु हुई। उसके पश्चात् उसका ज्येष्ठ पुत्र सवलू (शल्य) अरिमर्दनपुर के राजसिंहासन पर आरूढ़ हुआ। पर वह अयोग्य तथा निर्वेल था। मों लोगों ने उसके विरुद्ध विद्रोह कर दिया, और वे आक्रमण करते हुए पगान तक पहुँच गये। राजा उन्हीं के हार्थों मारा गया (१०८४)। मों आक्रमण के समय अतिरुद्ध के छोटे पुत्र केन्जित्या ने उत्तर की ओर भागकर अपनी जान बचायी थी। अवसर पाते ही उसने पगान पर आक्रमण कर दिया, और मों सेना को परास्त कर वहाँ अपना अधिकार स्थापित कर लिया। राजिंसहासन पर आरूढ़ होकर उसने श्रीतिभुवनादित्य महाराज की उपाधि घारण की। वरमा के इतिहास में केन्जित्या का स्थान अत्यन्त महत्व का है। उसने न केवल स्वेजिगोन के महास्तूप को पूरा कराया था, अपितु कितने ही नये स्तूपों तथा चैत्यों का भी निर्माण कराया था। उस द्वारा निर्मित आनन्दिवहार बहुत प्रसिद्ध है । वरमा में भारतीय वास्तुशिल्प का वह सर्वोत्कृष्ट उदाहरण है । केन्जित्था का भारत के साथ घनिष्ट सम्बग्ध था । उसका विवाह वैशाली (उत्तरी विहार) की राजकुमारी के साथ हुआ था। वहुत-से वौद्ध और वैष्णव विद्वान् उसके समय में भारत से वरमा गये थे, और केन्जित्या ने उनका समुचित सम्मान किया था। कहते हैं, कि तीन मास तक निरन्तर उसने भारत के आठ भिक्षुओं को अपने हाथ से भोजन कराया था, और उनसे भारत के विहारों तथा मन्दिरों के विषय में सब जानकारी प्राप्त कर ली थी। इसी जानकारी से उसने आनन्द विहार का नक्शा तैयार कराया था, और यह प्रयत्न किया था कि यह विहार पूर्णतया भारत के विहारों के सदृश हो। जब उसे ज्ञात हुआ, कि बोधगया का मन्दिर जीण हो गया है, तो उसने उसकी मरम्मत की भी व्यवस्था की। बरमी ग्रन्थों में लिखा है, कि राजा केन्जित्था ने नानाविध रत्नों को एकत्र कर उन्हें गया के पवित्र विहार के पुनःनिर्माण के लिये भेजा या, और उसे अब पहले से अच्छा बनवा दिया गया या।

१११२ ईस्वी में केन्जित्या की मृत्यु हुई। उसके उत्तराधिकारी राजा अलीड् सित्यू (१११२-११६७) ने अपने एक सामन्त (अराकान के राजा) द्वारा वीधगया मन्दिर की मरम्मत के काम को पूरा कराया। अलीड्-सित्यू के वाद अरिमदंनपुर (पगान) के राज्य का ह्वास प्रारम्भ हो गया, विविध राजकुमारों में राज्य के लिये झगड़े शुरू हो गये, और अन्तःपुर के पड्यन्त्रों के कारण शासन का सुचारु रूप से सञ्चालन कर सकना सम्भव नहीं रहा। इन राजाओं का वृत्तान्त लिखने से कोई लाभ नहीं है। तेरहवीं सदी में जब मंगोल सम्राट कुबले खाँ दक्षिण-पूर्वी एशिया में अपने साम्राज्य का विस्तार करने में तत्पर हुआ, उसका ध्यान वरमा की ओर भी गया। १२७१ में कुबलेखाँ

#### २६६ दक्षिण-पूर्वी और दक्षिणी एशिया में भारतीय संस्कृति

ने अपने दूत पंगान भेजे, और उन्होंने वहाँ के राजा नरसिंहपति से मंगोल सम्राट की अधीनता स्वीकार करने के लिए कहा। पर नरपितिसिंह इसके लिये तैयार नहीं हुआ। इस परचीन केदक्षिणी प्रान्त युन्नान केशासक ने वरमा पर आक्रमण कर दिया, जिसके कारण नरपति को पगान छोड़ने के लिये विवश होना पड़ा। मंगोलों ने वरमा पर अपना शासन स्थापित करने का प्रयत्न नहीं किया, और वहाँ के राजा से अधीनता स्वीकृत कराके ही वे संतुष्ट हो गये। पर नरिसहपित के लिये अव शासन सम्भाल सकना कठिन हो गया। सर्वत्न उसके विरुद्ध विद्रोह होने लगे, और १२५७ ईस्वी में विद्रोहियों ने उसकी हत्या कर दी। इस पर कुवले खां की एक सेना ने फिर बरमा पर आक्रमण किया, और पगान पर कब्जा कर लिया। इस प्रकार अरिमर्दनपुर के उस समृद्ध राज्य का अन्त हुआ, जिसकी स्थापना दो सदी पूर्व हुई थी। मंगोलों ने वरमापर स्थायी रूप से शासन करने का कोई प्रयत्न नहीं किया। पर उसके आक्रणम का यह परिणाम हुआ, कि वरमा में कोई शक्तिशाली राज्य नहीं रह गया। वहाँ अनेक छोटे-वड़े राज्य स्थापित हो गये, जो निरन्तर आपस की लड़ाइयों में व्यापृत रहा करते थे। वरमा के इतिहास में अगली डेंढ सदी का काल अन्वकार का युग है। वौद्ध घर्म वहाँ इस काल में कायम रहा, और घर्म के माध्यम से भारत के साय भी उसका सम्बन्ध बना रहा। भारतीय संस्कृति की जो परम्परा वहाँ विद्यमान थी, वह नष्ट नहीं हुई, यद्यपि उसमें कुछ शिथिलता अवश्य आने लग गई। यरमी बौद्धों का सिहल (श्रीलंका) के बीढ़ों के साथ संस्वन्ध बढ़ता गया। इस समय भारत से बीढ़ धर्म का प्रायः लोप हो चुका था। अतः यदि भारत और वरमा के साँस्कृतिक सम्बन्ध में शिथिलता आने लगे, तो उसे अस्वाभाविक नहीं कहा जा सकता ।

### (४) वरमा पर भारतीय संस्कृति का प्रभाव

मलाया, सुमाता, जावा आदि दक्षिण-पूर्वी एशिया के देशों में इस्लाम का प्रचार हो जाने के कारण भारतीय धर्मों का लोप हो गया था। पर वरमा के निवासी इस समय भी बौद्ध धर्म के अनुयायी हैं। पालि भाषा का वहाँ अध्ययन-अध्यापन होता है, और वहाँ के लोग बुद्ध द्वारा प्रतिपादित धार्मिक मन्तव्यों को मानते हुए उसी प्रकार से जीवन यापन करते हैं जैसे कि प्राचीन समय में भारतीय बौद्ध किया करते थे। पर पौराणिक हिन्दू धर्म का अब बरमा से लोप हो चुका है। किसी समय वहाँ ग्रैव और बैटणव धर्मों का भी प्रचार रह चुका है, यह पुरातत्व-सम्बन्धी अवशेषों द्वारा प्रमाणित है।

सातवीं सदी के बाद भारत में बौद्ध धर्म का ह्रास प्रारम्म हो गया था, और बाद में वह इस देश से प्रायः तुप्त ही हो गया। पर बरमा में न केवल वह प्रचलित ही रहा, अपितु उसके साहित्य तथा दर्शन में निरन्तर विकास भी होता रहा। बहुत-से पालि ग्रन्य बरमा में लिसे गये, और वहां के स्यविर और विद्वान् बौद्ध दर्णन तथा पालि साहित्य को समृद्ध बनाने के लिये निरन्तर प्रयत्नणील रहे। यालि भाषा उसी तरह से भारतीय भाषा है, जैसे कि संस्कृत है। बरमा में उसके साहित्य का कितना अधिक विकास हुआ था, इसका एक नंकेत १४४२ ईस्बी के एक अभिलेख से मिनता

है, जिसे कि बरमा के एक शासनाधिकारी ने उत्कीर्ण कराया था। इस अभिलेख में उस शासनाधिकारी तथा उसकी पत्नी द्वारा बौद्ध संघ को दिये गये दान का वर्णन है। उसने उद्यान, खेत, दास आदि के अतिरिक्त वहुत-से ग्रन्थ भी संघ को प्रदान किए थे, जिनकी पूरी सूची अभिलेख में विद्यमान है। इस सूची में उल्लिखित ग्रन्थों की संख्या २६५ है। इनमें बहुसंख्यक ग्रंथ पालि के हैं, पर अनेक ग्रन्य संस्कृत के भी हैं। पन्द्रहवीं सदी के मध्य भाग में वरमा में किस साहित्य का अध्ययन हुआ करता था, इस सूची द्वारा यह भली-भाति जाना जा सकता है। बौद्ध साहित्य के विकास की जो परस्परा भारत में अवरुद्ध हो गई थी, बरमा में कायम रही । बरमा के समान लंका (सिंहल) में भी स्यविरवाद का प्रचार था, अत: धार्मिक क्षेत्र में बरमा का लंका के साथ धनिष्ठ सम्बन्ध रहा और वहाँ के स्यविर व विद्वान् धर्म के मामलों में लंका के बौद्धों से प्रेरणा प्राप्त करने लगे। पर राजनीति और कानून सदृश विषयों में वरमा का प्रेरणास्रोत भारत ही रहा। वहाँ के धम्मसय नाम के ग्रन्थों का सम्बन्ध कानून और लौकिक आचार-विचार के साथ है। ये ग्रम्थ पालि में हैं, और इन्हें वहाँ के कानून का आधार माना जाता है। इनकी रचना मनु, नारद और याज्ञवल्क्य आदि के हिन्दू धर्मशास्त्रों के आधार पर की गई थी। दक्षिणी बरमा के अन्यतम राजा वगर ने तेरहवीं सदी के अन्तिम चरण में घम्मसथ का संकलन कराया था, जो तलैं इ भाषा में या। सोलहनीं सदी में बुद्ध योप ने उसे मनुसार नाम से पालि भाषा में अनूदित किया। इस धम्मसथ का मनुसार नाम होना ही यह सूचित करता है, कि मनुस्मृति या मानव संहिता के आधार पर इसकी रचना की गई थी। धम्मसथ वर्ग के जो अनेक अन्य ग्रन्य सतरहवीं और अठारहवीं सदियों में वरमा में लिखे गये, उनके साथ भी मनु का नाम जुड़ा हुआ है। इसका कारण यही है, कि बरमा का कानून तथा विधान शास्त्र भारत के प्राचीन स्मृति ग्रन्थों पर आंधारित या ।

बरमा पर भारत का प्रभाव इतना अधिक रहा है, कि वहाँ के कितने ही प्रदेशों तथा नगरों के नाम भारतीय थे। जो भारतीय उपनिवेशक वहाँ गये, उन्होंने अपने नगरों तथा बस्तियों आदि के वे ही नाम रखे, जिनसे वे भारत में परिचित थे। इसीलिये बरमा में भी प्रदेशों के नाम अवन्ति, गान्धार, कम्बोज, अपरान्त और असिताञ्जन आदि रखे गये, और वाराणसी, चम्पानगर, कुसुमपुर, मिथिला, पुष्करावती, राजगृह, संकाश्य, वैशाली आदि नाम की नगरियों वहाँ बसायी गई। श्रीक्षेत्र, द्वारवती हंसावती आदि जिन नगरियों का हमने ऊपर उल्लेख किया है, उनके नाम भी भारत से ही लिये गये थे। बौद्ध धमं के अनुयायी जो लोग भारत से जाकर वरमा में बसे, वे अपने मूलदेश के उन स्थानों को नहीं भूल सके जिनका भगवान बुद्ध के जीवन के साथ सम्बन्ध था। उन्होंने अपने नये देश में अनेक स्थानों का सम्बन्ध बुद्ध से जोड़ दिया, ताकि उन्हें भी उसी प्रकार से पवित्न समझा जा सके, जैसे कि भारत में बोधगया, सारनाथ, कपिलवस्तु आदि पवित्न माने जाते थे। उन्होंने कल्पना की, कि बुद्ध वरमा भी गये थे और उनके जीवन के साथ सम्बन्ध रखनेवाली अनेक घटनाएँ वरमा में घटी थीं। अपने नये देश के अनेक राज्यों के राजवंशों का सम्बन्ध भी उन्होंने शाक्यकुल के साथ जोड़ दिया, नयोंकि

बुद्ध का जन्म इसी कुल में हुआ था। राजा अशोक गीर्य का बौद्ध धर्म के इतिहास में महत्त्वपूर्ण स्थान है। इसी राजा के समय मंदेश-विदेश में बौद्ध धर्म के प्रचार के लिए महान उद्योग हुआ था। इस दशा में बरमा के बौद्ध अशोक और उसके कुल को भी कैसे भूल सकते थे। उत्तरी बरमा में इरावदी नदी के तट पर एक प्रदेश की 'मौर्य' नाम भी दिया गया, और उन स्थानों को भी बसाया जाने लगा, जिन्हें कि अशोक के समय के बौद्ध प्रचारकों ने अपना कार्यक्षेत्र बनाया था। बरमा में बसे हुए भारतीयों को अपने मूलदेश के प्रति इतनी अधिक ममता थी, कि उन्होंने बरमा में एक ऐसे नये भारत के निर्माण का प्रयत्न किया, जो असली भारत से मिलता-जुलता हो।

पगान (अरिमर्दनपुर) के राजाओं ने बरमा में जिन स्तूपीं, विहारीं और मन्दिरों आदि का निर्माण कराया था, वे भारतीय वस्तुशिल्प के अनुसार बनाये गए थे। राजा अनिरुद्ध द्वारा निर्मित स्वेजिगान का स्तूप एक विशाल ठोस महास्तूप है, जिसके चारों ओर देवताओं के तीस मन्दिर हैं। इन्हें महास्तूप की पूजा करता हुआ प्रदिशत किया गया है। स्वेजिगान के महास्तूप तथा समीपवर्ती मन्दिरों का निर्माण भारतीय वास्तुणिलप के अनुसार किया गया था। उस समय बौद्ध स्थविर व भिक्षु वड़ी संख्या में भारत से बरमा जाया करते थे, और बरमी भिक्षु भी तीर्थयात्रा आदि के लिए भारत आते रहते थे। वरमा की एक पुरानी कथा के अनुसार वरमा का एक महानाविक प्रतिवर्षं भारत जाया करता था, और वाराणसी से मूर्तिया खरीदकर उन्हें पेगू में वेच देता या। यह स्वामाविक या, कि मूर्तियाँ वरमा की मूर्तिकला को प्रभावित करें। राजा केन्जित्या ने जिस आनन्द विहार का निर्माण कराया था, वह पूर्णंतया भारत के विहारों की अनुकृति है। इस विशाल विहार के प्रत्येक पारवें की लम्बाई १७५ फीट है, और इसके चारों त्रोर जो आंगन है वह ५६४ फीट लम्बा और इतना ही चौड़ा है। विहार के बीच में प फीट ऊँचे सिहासन पर विणाल बुढ़ मूर्ति प्रतिष्ठापित है, जो ३१ फीट केंची है। विहार की पहिली परिक्रमा की दीवारों में ५० गवाक्ष हैं, जिनमें बुद्ध के जीवन के प्रारम्भ से बुद्धस्य प्राप्ति तक की घटनाएँ अंकित हैं। दीवारों और विहार की ढलानों पर कलई वाली मिट्टी की रूपावलियाँ बनायी गई हैं। दूसरे तल पर मिट्टी की चमकीली चपावतियां हैं, जिनमें साढ़े पांच सी जातक कथाएँ अंकित हैं। सारे मूर्ति-अंकनों की र्मच्या १४७२ हैं। इस विहार पर भारत का कितना प्रभाव है, यह फेल्च विद्वान् दुरोईजल् के इस कथन से स्पष्ट हो जाएगा -- "इसमें कोई सन्देह नहीं, कि जिन वास्तु-शिल्पियों ने आनन्द विहार का निर्माण किया था, वे भारतीय ही थे। शिखर से लेकर आधार तक इस विहार में जो कुछ भी है, सब भारतीय है । इसके गलियारों में जो प्रस्तर मूर्तियां हैं और इसकी दीवारों तथा ढलानों पर मिट्टी की जो रूपावलियां हैं, सब पर भारत की प्रतिभा तथा जिल्प की छाप स्पृष्ट रूप से विद्यमान है। "यदापि इस आनन्द विहार का निर्माण बरमा की राजधानी में किया गया था, पर इसे एक भारतीय विहार ही माना जा सकता है।"

पगान (अरिमर्दनपुर) के चारों ओर का १०० वर्गमील का प्रदेश ऐसा है, जिसमें पुराने विहारों तथा मन्दिरों आदि के भग्नावशेष सर्वत्न विखरे पड़े हैं। अनुमान किया गया है, कि जिन मन्दिरों आदि के ये अवशेष हैं, वे संख्या में १००० के लगभग थे। इनमें से बहुसंख्यक तो अब पूर्णतया नष्ट हो चुके हैं, पर कुछ ऐसे भी हैं जो पर्याप्त रूप से सुरक्षित दशा में हैं। उन्हें देखकर यह अनुमान कर सकना कठिन नहीं है, कि आनन्द विहार के समान इनका निर्माण भी भारतीय वास्तुशिल्प के अनुसार किया गया था। इनका काल भी ग्यारहवीं और वारहवीं सिदयों का माना जाता है। पगान के अवैयदान और कुन्योविक विहारों के भित्तिचित्रों में बुद्ध और बोधिसत्त्वों के साथ-साथ ब्रह्मा, शिव, विष्णु, गणेश आदि को भी प्रदर्शित किया गया है, जिससे यह संकेत मिलता है, कि भारत के समान बरमा में भी धार्मिक समन्वय की सत्ता थी, और वहां के लोगों की वृत्ति भी सहिष्णुता की थी।

#### चौदहर्वा अध्याय

### श्रीलंका

#### (१) सिंहल राज्य की स्थापना

वर्तमान समय में श्रीलंका एक पृथक् एवं सम्पूर्ण-प्रमुच्व-सम्पन्न राज्य है। पर साँस्कृतिक दृष्टि से उसे भारत का एक भाग समझा जा सकता है। रामायण की कथा में रावण जिस लंका का राजा था, वह श्रीलंका ही थी, या उसकी स्थिति कहीं अन्यत्र थी, इस प्रश्न पर विद्वानों में मतभेद है। पर इसमें सन्देह नहीं, कि लंका भारत का सबसे पुराना उपनिवेश है, और ईस्वी सन् के प्रारम्भ से कई सदी पहले भारतीयों ने वहाँ अपना राज्य स्थापित कर लिया था। दीपवंश और महावंश नाम के पालि भाषा के दो ग्रन्थ हैं, जिनमें श्रीलंका का प्राचीन इतिहास संकलित है। महावंश की रचना छठी सदी में हुई थी, और उसके लेखक का नाम महानाम था। दीपवंश उससे दो सदी पुराना है, पर उसके रचयिता का नाम ज्ञात नहीं है। इन ग्रन्थों द्वारा श्रीलंका के प्राचीन इतिहास को तैयार किया जा सकता है, यद्यपि इनमें बहुत-सी वातें ऐसी भी हैं जिनका ऐतिहासिक दृष्टि से विशेष मूल्य नहीं है।

श्रीलंका कीं प्राचीन अनुश्रुति के अनुसार लाट (गुजरात) देश का राजकुमार विजयसिंह अपने साथियों के साथ उसी साल लंका में उतरा था, जिस साल कि भगवान् युद्ध का निर्वाण हुआ था (४६३ ईस्वी पूर्व)। उस समय इस द्वीप को ताम्रपर्णी कहते थे। राजा अशोक के शिलालेखों में भी इसी नाम से इस द्वीप का उल्लेख किया गया है। विजयसिंह के पिता का नाम सिंहवाहु या सिंहल था। उसी के नाम से ताम्रपर्णी का 'सिंहल' नाम पड़ा। वर्तमान समय में इस द्वीप के बहुसंख्यक निवासी सिंहल हैं, और उनकी भाषा भी सिंहल कहाती है। पर इसका अधिक प्रसिद्ध नाम लंका या श्रीलंका ही है।

कतिषय विद्वानों ने यह प्रतिपादित किया है, कि कुमार विजयसिंह गौड़ देश (वंगाल) का निवासी था, और वह ताम्नलिप्ति वन्दरगाह से जहाज द्वारा ताम्नपर्णी दीप गया था। इस मन्तव्य का वाधार यह है, कि लंका की प्राचीन अनुश्रुति में विजयसिंह को 'लाल' का निवासी कहा गया है, और 'लाल' को 'राढ़' से मिलाकर यह मान लिया गया है कि विजयसिंह राढ़ देश से ताम्नपर्णी गया था। राढ़ की स्थिति वंगाल में थी। पर पालि मापा के 'लाल' से जैसे राढ़ वन सकता है, वैसे ही 'लाट' भी वन सकता है, जो गुजरात का पुराना नाम था। अनुश्रुति के अनुसार विजयसिंह ने सूप्पारक (सोपारा) के वन्दरगाह से प्रस्थान किया था, जो भारत के पश्चिमी समुद्रतट पर स्थित या। अतः यह मानना अधिक युक्तिसंगत होगा, कि श्रीलंका में प्रथम भारतीय उपनिवेश को स्थापित करनेवाला कुमार विजयसिंह लाट (गुजरात) का निवासी था,

बीर सोपारा के बन्दरगाह से उसने लंका के लिये प्रस्थान किया था। विजयसिंह बीर उसके साथी लंका के उत्तरी समुद्रतट पर उत्तरे थे, और वहाँ उन्होंने तम्बपित्र्य, उज्जैनी, उरुवेला ब्रादि अनेक बस्तियाँ कायम की थीं। पांचवीं सदी ईस्वीं पूर्व में लंका के मूल निवासी सभ्यता की ब्रादि दशा में थे, और शिकार, मधु तथा मूल फल के सञ्चय से अपना निर्वाह किया करते थे। उनके कुछ हजार वंशज वर्तमान समय में भी लंका में हैं, जिन्हें 'वेदा' कहा जाता है। मूल निवासियों को परास्त करने में विजयसिंह को कोई किठनाई नहीं हुई, और उस द्वारा वहां भारतीय उपनिवेशों की स्थापना का श्रीगणेश कर दिया गया। पर विजयसिंह के साथ केवल पुरुष ही लंका गये थे। सन्तान की परम्परा के लिये उन्हें स्थियों की भी आवश्यकता थी। लंका की पुरानी अनुश्रुति के अनुसार समुद्रपार के एक राजा से विजयसिंह ने अनुरोध किया, कि एक हजार परिवारों को लंका में वसने के लिये भेज दिया जाए। राजा ने यह वात स्वीकार कर ली, और उसने जिन परिवारों को लंका में जा मंजा, उनमें बहुत-सी कुमारियाँ भी थीं। विजयसिंह और उसके साथियों ने इन कुमारियों के साथ विवाह कर लिये। समुद्र पार के जिस राज्य से ये कुमारियाँ लंका गई थीं, उसकी स्थित दक्षिणी भारत में ही रही होगी। इस प्रकार लंका में दक्षिणी भारत के लोगों का भी प्रवेश हुआ।

भारत के उपनिवेशों द्वारा लंका में अपने उपनिवेश स्थापित करने के सम्बन्ध में जिस अनुश्रुति का अपर उल्लेख किया गया है, उसकी पुष्टि कितपय प्राचीन अभिलेखों द्वारा भी होती है। लंका के उत्तरी तथा दक्षिण-पूर्वी प्रदेशों में कितपय ऐसे उत्कीण लेख उपलब्ध हुए हैं, जो आर्य भाषा परिवार की किसी पुरानी भाषा (हेलु या एलु) में हैं और जिन्हें लिखने के लिये एक ऐसी लिपि का प्रयोग किया गया है जो दूसरी-तीसरी सदी ईस्वी पूर्व में प्रचलित भारतीय लिपि से मिलती-जुलती है। एक आर्य भाषा तथा भारतीय लिपि के पुराने अभिलेखों की उपलब्धि से यह स्पष्ट है, कि ईस्वी सन् के प्रारंभ होने से कुछ सदी पूर्व लंका में ऐसे लोग निवास करने लगे थे जो भारत की आर्य जाति से सम्बन्ध रखते थे। लंका की सिहल भाषा का विकास उसी एलु या हेलु भाषा से हुआ है, जिसके अभिलेखों का हमने अभी उल्लेख किया है।

## (२) बोद्ध धर्म का प्रचार

दीपवंश और महावंश में लंका का जो पुरातन इतिहास संकलित है, उसके अनुसार विजयसिंह के कोई सन्तान नहीं थी। अतः उसने लाट देश में अपने भाई को लंका आने और वहाँ की राजगद्दी संभालने के लिए लिखा। उसका भाई तो स्वदेश छोड़कर लंका नहीं था सका, पर उसका पुत्र (विजयसिंह का भतीजा) पाण्डु वासुदेव लंका गया और विजयसिंह के पश्चात् वहाँ का राजा बना। उसकी तीन पीढ़ी वाद देवानांपिय तिस्स लंका के राजसिंहासन पर आच्छ हुआ। वह राजा अयोक का समकालीन था, और उसने मौर्य सम्राट् के पास विविध प्रकार के बहुमूल्य भेंट-उपहारों के साथ एक दूतमण्डल भी प्रेपित किया था। इस समय तक लंका के लोग बौद्ध धर्म के सम्पर्क में नहीं आये थे। वहाँ इस धर्म का प्रवेश देवानांपिय तिस्स के समय में हुआ, और अणोक नहीं आये थे। वहाँ इस धर्म का प्रवेश देवानांपिय तिस्स के समय में हुआ, और अणोक

के पुत्र महेन्द्र तथा पुत्री गंघिमत्रा ने इस सम्बन्ध में महत्त्वपूणं कार्यं किया। अशोक के समय में आचार्यं मोग्गलिपुत्र तिस्स की अध्यक्षता में बौद्धों की जो तीसरी संगीति (महासभा) हुई थी, उस द्वारा संघ के आन्तरिक मतभेदों को दूर कर विदेशों में बौद्ध धमं के प्रचार के लिए एक योजना भी तैयार की गई थी। इस योजना के अनुसार जिन-जिन देशों में प्रचारकों की मण्डलियां भेजी गई थीं, उनके नाम सामन्तपासादिका ग्रन्थ में विद्यमान हैं, और साथ ही वहां उन स्थिवरों व आचार्यों के नाम भी दे दिये गए हैं, जिनके नेतृत्व में ये मण्डलियां प्रचार के लिए गई थीं। जो प्रचारक-मण्डली लंका भेजी गई थी, उसका नेता स्थिवर महेन्द्र था और उसके साथ जो अन्य स्थिवर वहां गये थे, उनके नाम इंद्रिय, उत्तिय, सम्बल और भइसाल थे। महेन्द्र राजा अशोक का पुत था, और तीसरी बौध संगीति तक वह प्रव्रज्या ग्रहण कर बौद्ध भिक्षु वन चुका था। साथ ही, इस समय तक महेन्द्र की छोटी बहिन संघिमत्रा भी भिक्षुव्रत ग्रहण कर चुकी थी।

लंका के राजा देवानांपिय तिस्स ने जो दूतमण्डल अशोक के पास भेजा था, उसका नेता तिस्स का भानजा महाअरिट्ठ था। पाँच मास तक यह दूतमण्डल पाटलिपुत्र में रहा। उसे विदा करते हुए अशोक ने महाअरिट्ठ द्वारा तिस्स के पास सन्देश भेजा -- "में बुद्ध की शरण में चला गया हूँ, मैं घम्म की शरण में चला गया हूँ, मैं संघ की शरण में चला गया हूँ। मैंने शाक्य मुनि के धर्म का उपासक हीने का ब्रत ले लिया है। तुम भी इसी बुद्ध, धम्म तथा संघ के त्रिरत्न का आश्रय लेने के लिए अपने मन को तैयार करो। 'जिन' के उच्चतम धर्म का आश्रय लो। बुद्ध की शरण में आने का निश्चय करो।'' इधर तो अणोक का यह सन्देण लेकर महाअरिट्ठ लंका वापस जा रहा था, उधर स्यविर महेन्द्र लंका में धर्मप्रचार के लिए अपने साथियों के साथ जाने की कटियद्ध था। महेन्द्र ने अशोक की अनुमति से लंका जाने से पूर्व अपनी माता तथा अन्य सम्बन्धियों से मिलने का विचार किया। इस कार्य में उसे छ: मास लग गये। महेन्द्र की माता देवी उन दिनों विदिशा में रह रही थी। वह अपने पुत्र से मिल-कर बहुत प्रसन्त हुई। विदिशा में महेन्द्र अपनी माता के बनवाये हुए वैदिशगिरि महाविहार में ही ठहरा। विदिश से महेन्द्र सीवा लंका गया। वहाँ अनुरावपुर से आठ मील पूर्व की ओर जिस जगह वह उतरा, उसका नाम 'महिग्दतल' पढ़ गया। अशोक के सन्देग को प्राप्त कर लंका का राजा तिस्स पहले ही बौद्ध धर्म के प्रति अनुराग रखने लग गया या। जब उसे महेन्द्र के आगमन का समाचार मिला, तो वह उससे मिलने के लिए गया । महेन्द्र ने उसे चूलहत्विपदोपम मुत्त का उपदेश दिया । उपदेश को मुनकर तिस्स ने चवालीस हजार मनुष्यों के साथ बौद्ध धर्म की दीक्षा ग्रहण कर ली। राजकुमारी अनुना ने भी अपनी सहचारियों के साथ बौद्ध धर्म में दीक्षित होने की इच्छा प्रगट की, पर उसे निराण होना पड़ा । महेन्द्र ने तिस्स से कहा—' महाराज, हमें स्त्रियों को प्रवरणा देना विहित नहीं है। पाटलिपुत्र में मेरी बहिन संघिमत्रा थेरी है उसे बुलवाओ। महाराज, ऐसा पत्र भेजो, जिससे मंघमित्रा बोबि (बोधगवा के बोधिवृक्ष की गाखा) भी साथ लेती वाये।'' यह सुनकर राजा तिस्स ने महाअरिट्ठ के नेतृत्व में एक

दूतमण्डल फिर पाटलिपुत भेजा। इसे दो कार्य सुपूर्व किये गये थे, संघिमता को लंका अगेन के लिए निमंत्रित करना और वोधिवृक्ष की एक शाखा को लाना। यद्यपि अशोक अपनी प्रिय पुत्नों से विमुनत नहीं होना चाहता था, पर वौद्ध धर्म के प्रचार के लिए उसने संघिमता को लंका जाने की अनुमित प्रदान कर दी। वोधिवृक्ष की शाखा को भेजने का उपक्रम बड़े समारोह के साथ किया गया। वड़े अनुष्ठानों के साथ सुवर्णनिमित कुठार से वोधिवृक्ष को शाखा काटो गई, और उसे सुरक्षित रूप से लंका पहुँचाने की व्यवस्था की गई। इस शाखा के लंका पहुँचाने का वर्णन लंका के वौद्ध ग्रंथों से विशव रूप से किया गया है। सम्मानपूर्वक लंका में वोधिवृक्ष को आरोपित किया गया। अनुराधपुर के महाविहार में यह वृक्ष अब तक भी विद्यमान है। और संसार के सबसे पुराने वृक्षों में एक है। राजा तिस्स ने संघिमता के निवास के लिए एक। विहार बनवाया था, जो 'उपासिका-विहार' कहाता था। महेन्द्र के लिए भी एक पृथक् विहार का निर्माण कराया गया था। जब थेरी संघिमता लंका पहुँच गई, तो राजकुमारी अनुला ने पांच सी राजकन्याओं तथा पांच सी अन्तः पुर की स्तियों के साथ उससे प्रवज्या ग्रहण की।

महेन्द्र और संघिमला के शेप जीवन के विषय में महावंश में लिखा है—' उन्होंने सम्बुद्ध के सुन्दरधर्म, बुद्धवाक्य तदनुसार आचरण और निर्वाण आदि फलों की प्राप्ति का लंकाद्वीप में प्रकाश किया। लंका के लिए बुद्ध के समान स्थिवर महामहेन्द्र ने लंका वासियों का बहुत-वहुत हित करके ५० वर्ष की आयु में ' चैत्यपर्वत पर वर्षावास करते हुए आश्विन शुक्ला अष्टमी के दिन निर्वाण प्राप्त किया। ' धर्म के कार्य और लोगों का हित साधन करती महासिद्धा, महामित संघमिता महाथेरी ७६ वर्ष की आयु में ' हत्यात्हक विहार में रहती हुई परिनिर्वाण को प्राप्त हुई। ' लंका में बौद्ध धर्म का प्रचार करने वाले इन भाई-वहनों की जब मृत्यु हुई, तो उस देश के राजसिहासन पर राजा उत्तिय विराजमान थे। तिस्स की मृत्यु पहले हो चुकी थी। लंका में बौद्ध धर्म के प्रचार का प्रधान श्रेय महेन्द्र और संघमिता को ही है।

# (३) लंका की प्रगति

देवानांपिय तिस्स के वाद जिन राजाओं ने मिहल, ताम्रपणीं या लंका पर शासन किया, उनके सम्बन्ध में कुछ वातें उल्लेखनीय हैं। तिस्स की मृत्यु २०७ ई० पू० में हुई थी,। उसके वाद उसका भाई उत्तिय राजा बना था, और उत्तिय के वाद उसके अन्य दो भाई। इनमें अन्तिम सूरितस्स (१८७-१७७ ई० पू०)था, जिसके शासनकाल में दक्षिणी भारत के तिमल लोगों ने सिहल पर आक्रमण कर उसके उत्तरी भाग को जीत लिया था। जंका के तिमल शासकों में एलार का नाम उल्लेखनीय है। वह एक न्यायकारी राजा था, और शासन करते हुए मित्र, शत्रु, स्वजन आदि में कोई भेद नहीं करता था। उसके न्याय के सर्वंघ में अनेक कथाएँ प्रसिद्ध हैं। उसके अपने पुत्र से अनजाने में गोहत्या हो गई थी, पर क्योंकि गोहत्या के लिए प्राण्यंड का विधान था, अतः एलार ने उसे भी गई थी, पर क्योंकि गोहत्या की लिए प्राण्यंड का विधान था, अतः एलार ने उसे भी मृत्यु का वंड दिया। उसके न्याय की ऐसी ही अनेक कथाएँ शिलप्यदिकारम् सदृश तिमल प्रांथों में विद्यमान हैं। पर तिमल लोग देर तक लंका में अपना शासन कायम नहीं रख

सके । दुट्ठगामणी (१०१-७७ ईस्वी पूर्व) नामक प्रतापी सिंहल राजा ने तिमलों को परास्त कर लंका में पुनः राजनीतिक एकता स्थापित की, और अनुराधपुर को फिर से अधिगत कर वहाँ से सम्पूर्ण देश का शासन किया। लंका के राजाओं में दुट्ठगामणी अत्यन्त प्रसिद्ध है। तिमल आकान्ताओं को परास्त कर जहाँ उसने लंका की राजशिक्त को पुनः स्थापित किया, वहाँ साथ ही बौद्ध धर्म के उत्कर्ष के लिए भी अनेक महत्त्वपूर्ण कार्य किए। उसी द्वारा लंका का सबसे बड़ा स्तूप रत्नमाल्य चैत्य वनवाया गया।

दुट्ठगामणी के वाद अनुराधपुर के राजसिंहासन पर जो राजा आरूढ़ हुए, उन का कमबद्ध इतिहास महावंश में विद्यमान है। पर इस ग्रंथ में इन सब राजाओं के नाम तक दे सकना असम्भव है। कुछ महत्त्वपूर्ण घटनाओं का ही यहाँ उल्लेख किया जा सकता है। राजा वट्टगामणी (२६-१७ ई० पू०) का शासनकाल बौद्ध धर्म के लिए विशेष महत्त्व का था। अब तक बुद्ध के उपदेश लेखबद्ध नहीं हुए थे। स्थिवरों और भिक्षुओं के वे कण्ठस्थ रहते थे, और श्रुति परम्परा द्वारा शिष्य गुरु से उनका ज्ञान प्राप्त किया करते थे। पिछले वर्षों में तमिलों के जो आक्रमण लंका पर होते रहे थे, उनके कारण बौद्ध भिक्षुओं के लिए भी संकट उत्पन्न हो गया था, और उनके लिए निश्चिन्त होकर बुद्धवचनों का स्मरण करते रहना सुगम नहीं रहा था। बट्टगामणी के राजसिंहासन पर आरूढ़ होने के बाद लंका में एक घोर दुर्भिक्ष भी पड़ा, जिसके कारण भिक्षुओं के लिए अपना जीवन निर्वाह कर सकना भी कठिन हो गया। इस दशा में वुद्धवचनों की निरन्तर आवृत्ति करते हुए उनकी रक्षा भी कर सकना एक समस्या थी। जब दुभिक्ष की समाप्ति हो गई, तो भिक्षुओं ने यह विचार किया कि यदि भविष्य में फिर कभी ऐसा ही उपद्रव उठ खड़ा हो, तो शायद बुद्ध के बचन लुप्त ही हो जायेंगे। अतः उचित यह होगा, कि उन्हें लेखवद कर दिया जाए। अनुराधपुर के महाविहार में भिक्षुओं का महासंघ एक त्र हुआ, और वहाँ विनय, सूत्र, अभिधमं और उनकी टीकाओं (अण्टकथाओं) का पारायण किया गया। इसके पश्चात् मातले के समीप अलुलेना (गुहा) में जाकर श्रुतिपरम्परा से चले आते सम्पूर्ण बुद्धवचन को लेखबढ किया गया। पालि भाषाका जो लेखबद्ध त्रिपटक इस समय बौद्धों का प्रामाणिक धर्मग्रन्थ है उसने वट्टगामणी के समय में ही अपना वर्तमान लिखित रूप प्राप्त किया पा। इसी काल में लंका के बोद्धों में कुछ मतभेद भी प्रादुर्भूत होने लगे। राजा वहुगामणी ने अभयगिरि नाम के विहार का निर्माण कराया था। जिसे उसने तिष्य नामक भिक्षु को प्रदान कर दिया थाः तिष्य का सम्बन्ध राजवंश के साथ था, उसका व्यक्तिगत आचरण ऐसा था, जिससे अन्य भिक्षु असन्तुष्ट हो गए और उन्होंने जसे संघ से बहिष्कृत कर दिया। पर तिष्य ने अभयगिरि विहार नहीं छोड़ा, और उसके बहुत-से णिष्य अन्य स्थानों से आकर वहीं निवास करने लगे। इसी समय भारत से कुछ बौद्ध मिस्तु लंका आए। ये वज्जीयुत्त (वात्सीपुत्रीय) सम्प्रदाय के अनुयायी थे, और आचार्य धर्मेरुचि के णिष्य थे। लंका में इन्होंने अभयगिरि विहार में आश्रय लिया और इनके सम्पर्क से तिष्य तथा उसके अनुयायियों ने बौद्ध धर्म का एक नया निकाय (सम्प्रदाय) स्यापित किया, जिसे 'धर्मरुचि निकाय' नाम दिया गया। इस सम्प्रदाय

ने मातले में लेखबद्ध हुए पालि त्रिपिटक के बजाय 'वैपुल्यपिटक' को अपने धर्मग्रन्थ के रूप में स्वीकार किया । वैपुल्य पिटक महायान सम्प्रदाय में मान्य है । धर्मरुचि सम्प्रदाय अभयगिरि को केन्द्र बनाकर लंका में फलता फूलता रहा, और वहाँ के प्रधान बौद्ध संघ से उसके मतभेद तथा विरोध में भी वृद्धि होती गई। लंका के पुराने बौद्ध संघ का केन्द्र इस समय अनुराधपुर का महाविहार था, और धर्मरुचि निकाय का अभयगिरि। राजा वोहारिक तिस्स (२६६-२६१ ईस्वी) ने महाविहार के भिक्षुओं के प्रभाव में आकर अभयगिरि के सम्प्रदाय को दवा देने का प्रयत्न किया, और कुछ समय के लिए उसे सफलता भी प्राप्त हो गई। पर शीघ्र ही अभयगिरि के भिक्षुओं ने फिर सिर उठाया, और वे महाविहार के बौद्ध संघ के विरुद्ध प्रचार करने में तत्पर हो गए। इस स्यिति में राजा गोठाभय (२०६-२२) ने महाविहार का पक्ष लेकर घमंरुचि निकाय की सत्ता को कानून के विरुद्ध घोषित कर दिया, और उसके साठ स्थविरों को देश छोड़कर अन्यत चले जाने के लिए विवश किया। लंका से ये स्यविर दक्षिणी भारत गये, और वहाँ के बौद्धों के सम्मुख उन्होंने इन अत्याचारों की कथा प्रस्तुत की, जो राजा गोठाभय द्वारा वैपुल्यवादी (धर्मरुचि) निकाय पर किये जा रहे थे। इन्हें सुनकर संधमित नामक विद्वान् ने यह निश्चय किया, कि लंका जाकर वह इस स्थिति में सुबार करेगा। वह लंका चला आया, और उसकी विद्वत्ता से प्रभावित होकर राजा गोठाभय ने उसे अपने राजकुमारों का शिक्षक नियुक्त कर दिया। गोठाभय के दो पुत्र थे, जैट्ठतिस्स और महासेन । इनमें महासेन संघमित्र से बहुत प्रभावित हुआ, और उनका श्रद्धालु भक्त वन गया । गोठाभय की मृत्यु के पश्चात् जेट्ठितस्स लंका का राजा वना, पर वह केवल दस साल (३२३-३३) तक शासन कर सका। फिर महासेन अनुराधपुर के राजसिहासन पर आरूढ़ हुआ। वह संघमित्र के इतने अधिक प्रभाव में था, कि उसकी प्रेरणा से उसने महाविहार के भिक्षुओं को धर्मरुचि निकाय को अपना लेने का आदेश दिया। जब वे इसके लिए तैयार नहीं हुए, तो उन पर घोर अत्याचार किए गए। उसने महाविहार की सब सम्पत्ति जप्त कर ली, और उसे अभयगिरि विहार को प्रदान कर दिया।

यद्यपि लंका में मुख्यतया हीनयान सम्प्रदाय का प्रचार था, और महाविहार के भिक्षु इसी सम्प्रदाय के अनुयायी थे, पर उसके साथ-साथ वैपुल्यवाद (धर्मकिच) निकाय के रूप में महायान सम्प्रदाय भी वहाँ फल फूल रहा था। वौद्ध धर्म के इन दो प्रमुख सम्प्रदायों के विरोध ने लंका में कैसा उग्र रूप धारण किया हुआ था, इसका अनुमान राजा वोहारिक तिस्स और महासेन के इतिवृत्त द्वारा किया जा सकता है। महासेन के शासनकाल में वैपुल्यवाद का बहुत उत्कर्ष हुआ था, पर बाद में उसके प्रभाव में निरन्तर कमी आती गई। छठी सदी के अन्त में ज्योति:पाल नाम का एक प्रसिद्ध वौद्ध आचार्य भारत से लंका गया, और वहां उसने वैपुल्यवाद सम्प्रदाय के दोषों का प्रतिपादन किया। इसी आचार्य के प्रचार का यह परिणाम हुआ, कि लंका से महायान सम्प्रदाय की उस णाखा का लोप हो गया, जो धर्मकिच या वैपुल्यवाद निकाय के रूप में वहां कत फल फूल रही थी। ५६८ ईस्वी में अभयगिरि विहार के भिक्षुओं ने महाविहार की

अधीनता स्वीकार करली, और वे वहाँ के महासंघ की व्यवस्थाओं तथा नियमों का । पालन करने लगे।

पर लंका में हीनयान का मार्ग अभी पूर्णंतया निष्कण्टक नहीं हुआ था। सातवीं सदी में भारत में बीद धमं के अन्य सम्प्रदाय का बीजारोपण हुआ था, जिसे बज्जयान कहते थे। आठवीं और नींबी सदियों में बज्जयान ने बहुत उन्नित की, और वह महायान का प्रमुख सम्प्रदाय बन गया था। इस सम्प्रदाय में तन्त्र-मन्त्र को बहुत महत्त्व दिया जाता था, और सिद्धि प्राप्त करने के लिए अनेकिविध गुद्ध अनुष्ठान किये जाते थे। नीवीं सदी के प्रारम्भ में बज्ज्यान सम्प्रदाय का एक भिक्षु लंका गया, और अपने मत का प्रचार करने में उसने अच्छी सफलता प्राप्त की। वहाँ के राजा को भी वह अपने प्रभाव में ले आया। इसी का यह परिणाम हुआ, कि लंका में बज्ज्यान के सूत्रों का पठन-पाठन होने लगा, और लोग तन्त्र-मन्त्र के साधन में तत्पर हुए। अनुराधपुर का महाविहार भी बज्ज्यान के प्रभाव से अपने को नहीं बचा सका। अनुराधपुर के भग्नावशेषों का उत्खनन करते हुए एक स्तूप के खण्डहरों में तेरह ताम्रपत्न मिले हैं, जिससे यह सूचित होता है कि उस काल तक लंका में बज्ज्यान का भी प्रवेण हो गया था।

वौदों के पारस्परिक मतभेदों और विरोधों के कारण तो लंका में बौद्ध धर्म को क्षति पहुँच ही रही थी, पर सम्मवतः इससे भी अधिक क्षति उसे तमिल देश के आक्रमणों के कारण हुई। दक्षिणी भारत के तिमल राज्य लंका के पड़ौसी हैं, कुछ मील चौड़ा समुद्र ही उन्हें एक-दूसरे से पृथक् करता है। तिमल (चील) देश के महत्त्वा-कांक्षी राजा अपने राज्य का विस्तार करते हुए बहुधा लंका पर आक्रमण करते रहते थे, और अनेक बार उन्हें अपने अभियानों में सफलता भी प्राप्त हुई थी। एलार द्वारा लंका के उत्तरी प्रदेशों में अपने तमिल राज्य की स्थापना का उल्लेख ऊपर किया जा चुका है। उसके बाद भी लंका पर चोलों (तिमलों) के आक्रमण होते रहे, जिन सबका उल्लेख करने का कोई विशेष उपयोग नहीं है। दूसरी सदी ईस्वी के अन्तिम चरण में गजबाहु या गजबाहुकगामणी (१७४-१६६ ईस्वी) अनुराधपुर के राज-सिहासन पर आरूढ़ हुआ । वह अत्यन्त शनितशाली राजा था। उसने न केवल अपने सब त्रिरोधियों का दमन कर लंका में राजनीतिक एकता स्यापित की, अपितु चीलदेश पर भी आक्रमण किया। दक्षिणी भारत में अग्रसर होते हुए वह तिरुचरापल्ली के समीप टरैयूर तक चला आया, जो उस समय चोल राज्य की राजधानी थी। वहाँ आकर उसने चोल देश के राजा के साथ सन्धि कर ली, जिसका सबसे महत्त्वपूर्ण परिणाम यह हुआ, कि लंका में भी अनेक हिन्दू मन्दिरों का निर्माण किया गया। चोल देण के राजा तथा निवासी पौराणिक हिन्दू धर्म के अनुयायी थे, और लंका के बौद्ध धर्म के। पर लंका में भी तमिल जाति के बहुत-से लोग बसे हुए थे, जिनका अपना राज्य . भी उसके उत्तरी प्रदेशों में रह चुका था। ये सब पौराणिक धर्म की मानते थे। इसलिये गजवाह ने जब चौलराज से मन्द्रि कर ली, और उनके सम्बन्ध मैद्रीपण हो गये, तो लंका

में हिन्दू मन्दिरों के निर्माण का मार्ग प्रशस्त हो गया। पुराने समय के कतिपय हिन्दू मन्दिर या उनके अवशेष अब भी वहाँ विद्यमान हैं।

पर लंका और तमिल राज्य का सीहर्द्रपूणं सम्बन्ध देर तक कायम नहीं रहा। चोल सेनाओं ने शोध्र ही फिर लंका पर आक्रमण करने प्रारम्भ कर दिये, और उनके कारण अनुराधपुर आदि के विहारों को क्षति भी पहुँचती रही। पर लंका पर दक्षिणी भारत से एक वहुत वड़ा आक्रमण नीवीं सदी के मध्यभाग में उस समय हुआ, जबिक सेन गीलमेघ (८२४-४४) अनुराधपुर के राजसिंहासन पर विराजमान या। यह आक्रमण पाण्डय देश के राजा श्रीमार श्रीवल्लभ द्वारा किया गया था। अनुराधपूर पाण्डय सेनाओं के सम्मुख नहीं टिक सका और उन्होंने उस पर कटजा कर लिया। राजा सेन शीलमेघ के राजकीय में जो भी बहुमूल्य वस्तुएँ थीं, विहारों में सीने की जो मूर्तियाँ आदि थीं और वहाँ जो धन सम्पत्ति संचित थी, पाण्डय सेनाओं द्वारा वह सब अपने देश को ले जायी गई। सेन शीलमेघ ने पाण्डय राजा की अधीनता स्वीकार कर लेने में ही अपना हित समझा, और उसे अपना वशवर्ती वनाकर श्रीमार श्रीवल्लभ अपने देश को वापस लीट गया। पर शीघ्र ही लंका को अपने अपमान का प्रतिशोध करने का अवसर मिल गया। सेन शीलमेघ के उत्तराधिकारी सेन द्वितीय (६४४-६७६) के शासनकाल में पाण्डय देश के एक राजकृमार ने अपने पिता के विरुद्ध विद्रोह कर लंका में आश्रय ग्रहण किया, और सेन द्वितीय से पाण्डय पर आक्रमण करने के लिए अनुरोध किया। लंका की सेना ने पाण्डय पर आक्रमण कर उसकी राजधानी मदुरा पर कब्जा कर लिया, और अनुराधपुर तथा अन्यत से जो वहुमूल्य वस्तुएँ।तथा सोने की बुद्धमूर्तियाँ आदि श्रीमार श्रीवल्लभ द्वारा पाण्डय देश ले जायी गई थीं, वे सब पुनः लंका वापस ले आयी गयीं। पर अनुराधपुर का जो विनाश श्रीमार श्रीवल्लभ द्वारा किया जा चुका या, उसकी क्षतिपूर्ति कर सकना सम्भव नहीं हुआ। यद्यपि पाण्डय देश को लंका द्वारा परास्त कर दिया गया था, पर इससे लंका बाह्य आक्रमणों के भय से मुक्त नहीं हो गयी। इस समय दक्षिणी भारत में चोल राज्य बहुत तेजी से उम्नति के मार्ग पर अग्र-सर हो रहा था। उसके राजा परान्तक प्रथम (६०७-६५३) ने पाण्डय देश को जीतकर 'मदुरान्तक' और 'मदुरैकोण्ड' (मदुरा का विजेता)की उर्पाधियाँ ग्रहण की थीं। पाण्डय को जीतकर उसने लंका पर आक्रमण किया, और वहाँ के राजा उदय चतुर्थ की परास्त कर लंका के उत्तरी प्रदेशों पर कब्जा कर लिया। इस आक्रमण में भी लंका के अनेक विहारों का ध्वंश हुआ। पर परान्तक देर तक लंका पर अपना कब्जा नहीं रख सका। इसी समय राष्ट्रकूटों ने उत्तर-पश्चिम की ओर से चोल राज्य पर आक्रमण कर दिया, जिसका मुकावला करने के लिये परान्तक को लंका से प्रस्थान कर देना पड़ा।

परान्तक प्रथम के उत्तराधिकारियों में राजराज प्रथम (६-५-१०१२) अत्यन्त प्रतापी था। पाण्डय और केरल पर अपने प्रभुत्त्व को भली-भौति स्थापित कर उसने लंका को आकान्त किया, और उसके उत्तरी प्रदेशों को अधिगत कर उन्हें मुम्मुडी-चोलमण्डलम् नाम प्रदान किया। लंका के कतिपय ग्राम उस द्वारा तांजोर के हिन्दू मन्दिरों को दान के रूप में भी दे दिये गए। राजराज प्रथम के बाद राजेन्द्र

(१०१२-१०४४) चोल साम्राज्य का स्वामी बना। वह देश का सबसे प्रतापी राजा था, और उसके समय में चोल साम्राज्य उन्नित की चरम सीमा को पहुँच गया था। राजेन्द्र केवल उत्तरी लंका से ही सन्तुष्ट नहीं हुआ। उसने लंका के उन दक्षिणी प्रदेशों को भी जीत लिया, जो अब तक चोलों के अधीन नहीं हुए थे और जो वहाँ के राजा महेन्द्र पञ्चम (६७६-१०२७) के शासन में थे। लंका के राजकीप में जो वहुत-से अमूल्य रत्न संचित थे, राजेन्द्र उन सबको अपने देश ते गया और साथ में महेन्द्र पंचम की महिंदी (पटरानी) को भी। महेन्द्र ने जंगल में भागकर अपनी जान बचायी थी, पर उसे भी पकड़ लिया गया और उसका शेष जीवन चोल राज्य में व्यतीत हुआ। राजेन्द्र द्वारा लंका के बहुत-से बिहार भी नष्ट किये गए और उनकी सुवर्ण-मूर्तियों को चोल देश में ले जाया गया। क्योंकि अनुराधपुर को पहले ही ध्वस्त किया जा चुका था, अतः अब पोलन्नरुव को नई राजधानी बनाया गया, और राजेन्द्र ने वहीं से लंका का भासन किया।

यद्यपि लंका के राजा महेन्द्र पञ्चंम को कैंद करके चोल देश भेज दिया गया था, पर उसका पुत्र काश्यप अभी लंका में ही था। लंका के एक दक्षिणी प्रदेश में वह जीवन व्यतीत कर रहा था, और राजेन्द्र इस प्रयत्न में था कि उसे भी अपना वशवर्ती वना लिया जाए । इसीलिये उसने उसके विरुद्ध एक बड़ी सेना भी भेजी थी। पर काश्यप उसके हाथ नहीं पड़ा, और रोहण नामक स्थान पर निवास करते हुए वह अपने राजकुल की मर्यादा को अक्षुण्ण रखने का प्रयत्न करता रहा। पर चील सम्राटीं ने वहाँ भी उसे शान्तिपूर्वक नहीं रहने दिया। १०३६ ईस्वी में काश्यप की तो मृत्यु हो गई थी, पर उसके उत्तराधिकारियों पर चील सेनाएँ निरन्तर आक्रमण करती रहीं और दक्षिणी लंका से जो भी घन-सम्पत्ति प्राप्त हो सकती थी उसे लूट लेने में वे तत्पर रही। साथ ही, लंका के राजकुल के व्यक्तियों के राजमुकुटों को भी वे गेंद की तरह से उद्यालती रहीं। राजेन्द्र के उत्तराधिकारी चोल सम्राट् राजाधिराज (१०४४-१०५२) ने अपने एक णिलालेख में दावा किया है, कि उसने सिहल (लंका) के चार राजाओं को राजमुकुटों से वंचित किया था। इन राजाओं के नाम विकमवाहु, विक्रमपाण्डय, वीरिंगलामें भीर श्रीवल्लभ मदनराज थे। इसमें सन्देह नहीं, कि ग्यारवीं सदी में लंका पर चोल सम्राटों का प्रमुत्व मलीर्माति स्यापित था। ये सम्राट् पौराणिक हिन्दू धमें के अनुयायी थे, और बौद्ध धमें के प्रति इनका विरोध भी प्रगट होता रहता था। पोलन्तरुव में एक ग्रीव मस्दिर है जिसमें चोल सम्राट् राजेन्द्र प्रथम के अनेक शिलालेख विद्यमान हैं। सम्भवतः, यह मन्दिर चोलों द्वारा ही बनवाया गया था। पर लंका पर पोलों का प्रमुख देर तक कायम नहीं रहा। ग्यारवीं सदी के उत्तरार्ध में वहां के पुराने राजवंश के साथ सम्बन्ध रखने वाले एक बीर पुरुष ने अपने देश की चोलों की अधीनता से स्वतंत्र किया । इस प्रतापी पुरुष का नाम कीति या विजयवाहु श्रीसंघ-भोषि या । चीर्लो के विरुद्ध उसने अनेक युद्ध किये, और अपने देश के स्वतंत्रता-संघर्ष में सहायता प्रदान करने के लिए बरमा के बौद्ध राजा अनिरुद्ध से भी प्रार्यना की। पर बरमी सेनाओं के लंका पहुँचने से पूर्व ही विजयबाहु चीलों को पराभूत करने में

समर्थ हो गया। लंका को स्वतन्त्र कर उसने पोलन्नकव को अपनी राजधानी वनाया, और उसका नाम वदलकर विजयराजपुर कर दिया। लंका के इतिहास में विजयवाह का स्थान अत्यन्त महत्त्व का है। उसने न केवल अपने देश को स्वतन्त्र ही किया, अपितु बौद्ध धमें की श्रीवृद्धि के लिये भी अनेक कार्य किये। चोलों के आक्रमणों से लंका के बौद्ध धमें को बहुत क्षति पहुँची थी। बहुत-से विहार नष्ट हो गये थे, और वौद्ध धमें ग्रन्थ भी द्वंस से नहीं वच सके थे। भिक्षु इतने कम रह गये थे, कि संघ के नियमों के अनुसार पाँच का कोरम भी पूरा नहीं हो पाता था। इस दशा में विजयवाह का घ्यान बरमा की ओर गया, जहाँ अनिरुद्ध का शासन था और वौद्ध धमें जहाँ खूब फल-फूल रहा था। उसने अनिरुद्ध को धमंग्रम्थ तथा भिक्षु भेजने के लिये लिखा, ताकि लंका में बौद्ध धमें को पुन:स्थापित किया जा सके। अनिरुद्ध ने विजयवाह की प्रार्थना स्वीकार कर ली और उस द्वारा भेजे गये भिक्षुओं ने लंका बाँकर वहाँ के युवकों को नियमपूर्वक भिक्षुव्रत की दीक्षा दी। इस प्रकार लंका में बौद्ध धमें के पुनरुत्थान का सूत्रपात हुआ।

विजयवाहु के उत्तराधिकारियों में पराक्रमवाहु (११५३-११८७) वहुत प्रसिद्ध है। उसकी नौसेना ने भारत तथा दक्षिणी-पूर्वी एशिया के कम्बुज देश पर आक्रमण किये. और वहाँ लंका की विजयपताका फहराई। अपनी राजधानी पोलुन्नसव (विजयराजपुर) में उसने कितने ही चैत्यों तथा विहारों का निर्माण करया। लंका की पुरानी राजधानी अनुराधपुर का भी उसने जीर्णोद्धार किया, और वहाँ भी अनेक नये विहार बनवाये। महायान सम्प्रदाय का वैपुल्यवाद निकाय अव तक लंका में विद्यमान था। उसे दबाकर महाविहार के प्रभाव को स्थापित किया गया । बौद्ध संघपर भी इस राजाने अपना नियन्त्रण स्थापित करने का प्रयत्न किया । अयोग्य व्यक्ति भिक्षु न वन सके और भिक्षुओं की शिक्षा-दीक्षा भी भली भांति हुआ करे, इसके लिये उसने शासन की ओर स अनेक वादेश जारी किये। वौद्ध साहित्य को समृद्ध करने के लिये भी राजा पराक्रमबाहु ने प्रयत्न किया । उसके सं रक्षण में स्थविर काण्यप के तत्वावधान में त्रिपिटक की अट्ठकथाओं पर कितनी ही महत्वपूर्ण टीकाएँ लिखी गईं। पराक्रमबाहु के उत्तराधिकारी अयोग्य और निर्वल थे। उनके समय लंका में फिर अशान्ति और अव्यवस्था शुरू हो गई, और कोई ऐसा प्रक्तिशाली राजा नहीं रह गया जो संपूर्ण देश में सुव्यवस्थित रूप से शासन कर सके। तेरहवीं सदी से सोलहवीं सदी तक लंका की यही दशा रही। इस समय तक पुोर्तुंगीज लोगों ने अफीका महाद्वीप का चक्कर लगाकर एशिया के देशों में आना-जाना प्रारम्भ कर दिया था। वे व्यापार से ही संतुष्ट नहीं रहे, अपितु लोगों को उन्होंने बलपूर्वक ईसाई बनाने का भी यत्न किया। १५५२ ईस्वी में लंका के राजिसहासन पर भुवनैकवाहु विराजमान था। उसने पोर्तुगीजों के प्रति मैन्नी का व्यवहार किया, पर पोर्तुगीजों ने भुवनैकवाहु की सौहार्द की नीति से अनुचित लाभ उठाया। भुवनैकवाहु के पुत्र धर्मपाल को उन्होंने ईसाई बना लिया, और उसका नाम दाँन जुवान रखा दिया। दरवार के बहुत-से प्रमुख व्यक्तियों को भी ईसाई बनाते में उन्होंने सफलता प्राप्त की। ऐसे समय

लंका के राजकूल के एक कूमार राजिसह ने पोर्नुगीजों के विरुद्ध तलवार उठाई। पर वह भी बौद्ध धर्म का शत्रुथा, क्योंकि मिझु उसके घोर कुकृत्यों तथा पापों को क्षमा करने को उद्यत नहीं थे। उसने स्वयं अपने पिता की हत्या कर दी थी, जिस पाप को बौद्ध संघ से क्षमा करवाना चाहता था। पोर्तुगीजों के समान राजसिंह ने भी भिक्ष संघ पर अत्याचार प्रारम्भ किए और विहारों तथा मन्दिरों को लूटना लंका में एक साधारण वात हो गई। भिक्षवों ने जंगलों में भागकर जान बचाई। राजसिंह के उत्तराधिकारी विमलसिंह सुरी ने इस दशा में सुधार करने का प्रयत्न किया, पर पोतुंगीजों के अत्याचार को वह नहीं रोक सका। वस्तुत:, सोलहवीं सदी के बाद लंका की राजशक्ति बहुत सीण हो गई थी, और देश की राजनीतिक एकता का अन्त होकर वहाँ अनेक राज्य कायम हो गये थे, जिनके राजा अपने उत्कर्ष के लिये विदेशी पोर्तुगीजों का पक्ष लेने में भी संकोच नहीं करते थे।

सवरहवीं सदी के मध्य तक एशिया में पोर्तुगीओं की शक्ति क्षीण होने लग गई थी, और उनका स्थान डचों ने ले लिया था। १४५६ ईस्वी में उन्होंने लंका से भी पोर्तुगीजों को मार भगाया था। डच पोर्तुगीजों के समान अत्याचारी व धर्मान्ध नहीं थे। लंका के आर्थिक राजनीतिक जीवन पर उन्होंने अपना प्रभाव अवश्य स्थापित कर लिया था, पर धर्म में वे अधिक हस्तक्षेप नहीं करते थे। पोर्तुगीओं और राजसिंह के कारनामों के कारण लंका में बौद्ध संघ छिन्त-भिन्त हो गया था। उसे पुनः स्थापित करने का कार्य गरणंकर नामक एक युवा द्वारा किया गया। लंका में बौद्ध धर्म और संघ की दुर्देशा देखकर उसने निश्चय किया कि संघ की पुनः स्थापना की जाए । १७४७ ईस्वी में लंका के राजसिंहासन पर कीर्ति श्रीराजसिंह आरूढ़ हुआ था। गरणंकर के अनुरोध पर राजा कीर्ति श्रीराजसिंह ने अपने राजदूत इस: प्रयोजन से सियाम भेजे, ताकि वे वहाँ से कुछ स्यविरों व भिक्षुओं को लंका में बौद्ध संघ की पुनःस्थापना के लिये आमिन्त्रत करें। सियाम के राजा धरिमक ने लंका के राजदूतों का अपनी राजधानी अयोध्या में स्वागत किया, और सियाम के बौद्ध संघ के संघराज की स्वीकृति से महास्यविर उपालि को दस मिधुओं के साय लंका भेजा। १७५६ की आपाढ़ पूर्णिमा के दिन काण्डी (श्रीवर्धनपर) में सियाम के भिक्षुओं द्वारा लंका के अनेक व्यक्तियों ने प्रयुज्या ग्रहण की और वे भिक्ष वन गये। शरणंकर भी इनमें एक थे। इस प्रकार लंका में बौद्ध संघ की पुन:स्थापना हुई, और राजा कीर्ति श्रीराजसिंह ने भरणंकर को लंका के बौद्ध संघका संघराज नियुक्त किया।

यद्यपि लंका में बौद्ध धर्म की पुनःस्थापना हो गई थी, पर उसकी राजनीतिक दशा में विदोप मुधार नहीं हुजा था। वहाँ की राजनीतिक दुर्दशा से लाभ उठाकर अंग्रेज किस प्रकार लंका के स्वामी हो गये, इस पर प्रकाश डालना यहाँ सम्भव नहीं है। १८१५ ई० में संका के अन्तिम राजा विक्रमराजसिंह को निर्वासित कर अंग्रेजों ने इस देण के शासन को अधिनत कर लिया था। वीसवीं सदी के द्वितीय महायुद्ध के वाद उसने स्वतन्त्रता प्राप्त की।

### (४) लंका पर भारत का सांस्कृतिक प्रभाव

भौगोलिक दृष्टि से लंका भारत का ही अंग है। उसका प्राचीन इतिहास प्रायः वैसा ही रहा है, जैसा कि भारत के अन्य जनपदों या प्रदेशों का था। वौद्ध युग में काशी और कोशल, मगध और विज्जसंघ, तथा वत्स और अवन्ति में जैसे युद्ध होते रहते थे; या मध्यकाल में राष्ट्रकूट और चालुक्य तथा पाल और गुर्जर-प्रतिहारों में जिस ढंग के संघर्ष होते रहते थे, प्रायः वैसे ही संघर्ष लंका के राजाओं के दक्षिणी भारत के चील व पाण्डय राजाओं के साथ हुए। कभी चोल या पाण्डय राजा विजयी हुए और सम्पूर्ण लंका या उसके उत्तरी प्रदेशों पर अपना प्रभुत्व स्थापित करने में समर्थ हुए, और कभी लंका के राजा विजय-यात्रा करते हुए मदुरा तक आ पहुँचे। इस प्रकार राजनीतिक क्षेत्र में भारत और लंका का घनिष्ट सम्बग्ध रहा। जहाँ तक लंका के राजनीतिक इतिहास का सम्बन्ध है, उसे प्रायः उसी ढंग से प्रस्तुत किय। जा सकता है, जैसे कि भारत का इतिहास लिखते हुए चोल, पाण्डय व केरल राज्यों के इतिहास पर प्रकाण डाला जाता है।

लंका और भारत का सम्बन्ध केवल युद्धों तक ही सीमित नहीं था। लंका के राजा श्रीमेघवणं ने अपने शासन के नौवें वर्षं में अपने दो दूत गुप्तवंशी सम्राट् समुद्रगुप्त की सेवा में इस प्रयोजन से भेजे थे, ताकि वे गया में एक बौद्ध विहार बनवाने की अनुमति प्राप्त करें। यह विहार लंका के राजा की ओर से बोध गया में वनवाया गया था। लंका और भारत के राजाओं में विवाह-सम्बन्ध भी होते रहते थे,। लंका के राजा महेन्द्र श्रीसंघवोधि (६५३-६६) का विवाह कलिङ्ग (उड़ीसा) की राजकुमारी के साथ हुआ था। ऐसे ही अन्य भी अनेक उदाहरण दिये जा सकते हैं। लंका में बौद्ध धर्म का प्रवेश भारत के स्थविरों और भिक्षुओं द्वारा ही हुआ था। भारत से लंका जाने वाले बौद्ध विद्वानों की परम्परा चिर-काल तक कायम रही । पाँचवीं सदी के प्रारम्भ में आचार्य बुद्धघोष भारत से लंका गए थे, और वहाँ उन्होंने पालि की अट्ठकथाओं को देखकर अपनी अट्ठकथाएँ लिखी थीं। तुर्कों के आक्रमण के कारण जव नालन्दा, विक्रमशिला सदृश वौद्ध अध्ययन के भारतीय केन्द्र नष्ट हो गए, तो उनके विद्वान् भारत छोड़कर अन्यत चले गये। पर दक्षिणी भारत में अभी बौद्ध विद्वान् विद्यमान रहे, क्योंकि वह जुर्को द्वारा आकान्त नहीं हुआ था। इसलिए राजा पराक्रमवाह (११५३-५७) के वाद जबे लंका में फिर अव्यवस्था छा गई और भिक्षु परम्परा लुप्त हो गई, तो उसके एक उत्तराधिकारी ने भिक्षु संघ की पुन:स्थापना के लिए चोल देश से बौद्ध भिक्षुओं को बुलवाया और उन द्वारा फिर से लंका से संघ का पुनरुद्धार कराया। लंका की प्रधान भाषा सिहल है , जो उसी प्रकार से आर्य भाषा परिवार की है, जैसे कि हिन्दी, बंगाली आदि हैं। वहाँ की धार्मिक भाषा पालि है, जो अशोक के समय में भारत की राजभाषा थी। बौद्ध धर्म के जिस साहित्य व धार्मिक परम्पराओं का भारत में विकास हुआ था, लंका में वही अब तक भी विद्यमान है।

भाषा, धर्म तथा साहित्य के अतिरिक्त लंका की कला पर भी भारत का प्रभाव

### ३१२ दक्षिण-पूर्वी और दक्षिणी एशिया में भारतीय संस्कृति

है। लंका की प्राचीनतम इमारतों में अनुराधपुर का स्तूप, महाग्राम, का तिष्य महाराम अभयगिरि विहार, महाविहार आदि विशेष महत्त्व की है। ये अब अपने मूल रूप में नहीं हैं, क्योंकि बाद के समयों में इनमें निरन्तर वृद्धि की जाती रही। इन सबका काल ईस्वी सन् से पहले का है। चौथी सदी में राजा महासेन ने जेतवनाराम का निर्माण कराया था, जो अंचाई में २५१ फीट है, और जिस चबूतरे पर वह बना है उसका क्षेत्र-फल चालीस हजार गज है। लंका के इन विहारों तथा स्तूपों का निर्माण भारतीय वास्तुकला के अनुसार हुआ है, और ये प्राय: उसी ढंग के हैं जैसे कि प्राचीन काल के भारतीय स्तूप और विहार थे। इनमें जो मूर्तियाँ हैं, वे अमरावती और नागार्जुनीकोण्ड की मूर्तिकला के अनुसार निमित हैं। कोलम्बो के संग्रहालय में कितपय ऐसी प्राचीन मूर्तियां भी हैं, जो भारतीय शिल्पियों द्वारा निर्मित प्रतीत होती हैं। जिन मूर्तियों का निर्माण लंका के स्थानीय शिल्पियों द्वारा किया गया था, उनमें भी उन्होंने भारतीय शिल्प तथा कला को ध्यान में रखा था। लंका में कतिपय पौराणिक हिन्दू मन्दिरों का भी उस काल में निर्माण किया गया था, जब कि वहां चोल राजाओं का आधिपत्य था। ये पोलोन्नरुव, कोटरगाम, कैन्डी और रत्नपुर में बनवाये गये थे। इन हिन्दू मन्दिरों में से कुछ वर्तमान समय में भी विद्यमान हैं, और शेप के खण्डहर इन स्थानों पर पाये गए हैं । आजकल जो मन्दिर वहाँ हैं, उनमें उसी प्रकार से गर्मगृह, अन्तराल, अर्ध मण्डप और मण्डप आदि हैं, जैसे भारतीय मन्दिरों में होते हैं। पाँचवीं सदी में राजा काश्यप प्रथम ने सिंहगिरि में एक विशाल प्रस्तर दुर्ग का निर्माण कराया था। इस दुर्ग के कपर अनेक भवन हैं, जिनकी दीवारों तथा गतियारों में उसी प्रकार के भित्तिचित्र हैं, जैसे कि भारत में अजन्ता के गृहा-मन्दिरों में हैं। लंका के हिन्दू मन्दिरों के भग्नावदीयों में नटराज शिव, पार्वती, गणेश, कार्तिकेय, विष्णु, लक्ष्मी, सूर्य, बालकृष्ण, हनुमान आदि की कितनी ही मूर्तियाँ मिली हैं, जो ताम्र या कांस्य से निमित हैं। ये सव हिन्दू मूर्तिकला के अनुसार हैं। भारत की गृप्त और पत्लव गैलियों में निर्मित ये मूर्तियाँ लंका में भारत के सांस्कृतिक प्रभाव को निरूपित करती हैं।

दक्षण-पूर्व



